### BHAVAN'S LIBRARY

This book is valuable and NOT to be ISSUED out of the Library without Special Permission

### भारतीय वास्तु-शास्त्र--- प्रनथ चतुर्थ

## प्रतिमा विज्ञान

एवं

[ प्र॰ वि॰ की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा ]

### INDIAN ICONOGRAPHY

BRĀHMAŅA, BAUDHA AND JAIN

[WITH ITS BACKGROUND-THE INSTITUTION OF TOUSHIP]

लेखक---

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ष, एम० ए०, पी एव० डो० साहित्याचार्य, साहित्य-त्व, कान्य-नीर्थ संस्कृत-विभाग

लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ

भावगी, सं २०१३ ]

िव्यगस्त १६४६

प्रकाशक वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला शुङ्ग कुटी, फैजाबद रोड सखनऊ

> ्षधम वार एकादश शत प्रतियाँ मृल्य पन्द्रह रूपिये

> > मुद्रक पं॰ बिहारीकाल शुझ शुक्ता मिटिंग मेस करानक

### 🕸 इष्टरेन्ये मात्रे दुर्गाये नम. 🕸

## ्रेट समर्पेगा **ऽर**ू

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

ललिता

के

### महा पीठों पर 🕟

----भगवती दुर्गा के उदय के पचम एव परम शोपान----शर्वितंत्रभावना और उसमें शाम्भव-दर्शन के अनुसार आनन्दभैरव था महा-भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरमुम्दरी कलिता की संयुवत-सत्ता---परमसत्ता के अनुरूप ध्याख्यात (दे० इस ग्रन्य का अ० ७, पू० १२१-२२)

> महामाहेश्वर महाकवि कालिदास की निम्न स्त्रति के साय--

वागर्थात्रिय सम्प्रको वागर्थप्रतिपत्तये । जगत पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्चरी ॥ — १२ १-१ ( मञ्जूलाधरणः )

### शक्ति-पीट

20 १६१ एष्ट पर स्वित ४७ अन्यि शक्तिमीठों का मान-चित्र गरिकिट में न देकर यहीं पर अकारारिकाम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्तिमीठ एवं १०८ शक्तिमीठ ए॰ १६१—१६४ पर इप्टब्स हैं—

| स्थान                          | देवी                                                   | २२ तिरूपती      | काली (दत्तिण का महासेत्र)   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| १. ग्रल्मोहा                   | कौशिकी                                                 | २३. हारका       | हविमणी-सस्य भागा            |
| रु, स्राव्                     | त्र <b>त</b> ंदा                                       | २४. देवीपाटन    | पटेश्वरी                    |
| ३ डज्जैन                       | हरसिद्धि                                               | २५. देहली       | महामाया                     |
| ४. श्रीकारेश्वर                | सप्तमातृका                                             |                 | ( कुतुब मीनार के पाछ )      |
| u. कलकता                       | काली                                                   | २६ नागपुर       | सहस्रचरडी                   |
| ६ काठमाण्ड                     | गुह्येश्वरी                                            | २७, नैनीताल     | नयनादेवी                    |
| ७, कालका                       | कालिका                                                 | २८, पठानकोट     | देवी                        |
| ८. काशी                        | के शक्ति निकोण                                         | २६. परदरपुर     | बष्याची देवियाँ             |
| पर नमसः                        | तुर्गा (महाकाली) महालद्मी                              | ३०. प्रयाग (कर् | n) चरिडका                   |
| नभा सार्गाङ                    | वर्ग (ग्रहासरेस्वती) के कराई                           | ३१, पूना        | पार्वती                     |
| मी है दुग                      | र्गिकुरह ग्रीर लदमीकुरह तो<br>परन्तु बागीश्वरी का कुरह | ३२ पूर्णंगिरि   | का तिका                     |
| श्रद्ध शः <b>६</b><br>पट गया । | नरुक्ष वाचार्त्तरा वा क्षेत्रह                         | '३३. परलीगद     | ( तिरवा ) महात्रिपुरसुन्दरी |
| ६ कागड़ा                       | विद्येश्वरी                                            | ३४; बाँदा       | महेर्यरीदेवी                |
| १०, कोल्इपुर                   | महालद्भी                                               | ३५ सुवनेश्वर    | १०⊏ योगिनियाँ               |
| ११. गन्धर्रेल                  | च्चीरमंशनी योगमाया                                     | ३६. मधुरा       | महा विद्या                  |
| १२ गिरनार                      | श्चम्या देवी                                           | ३७. मनुरा       | मीनाची                      |
| १३, गौहाटी                     | कामाख्या                                               | ३=, मद्रास      | ° कुडिकामाता                |
| १४, चटगाव                      | भयानी                                                  | ३९. महोबा       | देवियां                     |
| १५ चित्तीइ                     | कालिका या शमशानकाली                                    |                 | वादेची महालदमी मुम्यादेवी   |
| १६. चिन्तपूर्णी                | शक्ति-निकोण-चिन्तपूर्णी                                | ४१. मेस्र       | चामुगडा                     |
|                                | ज्य लामुखी तथा विद्येर भरी                             | ४२ मेहर         | शारदा                       |
| १७. चुनार                      | <b>বু</b> গ                                            | ¥३. विन्ध्याचल  |                             |
| १८, जनकपुर                     | सीता                                                   | ४४ शिमला        | कोटीकी देवी                 |
| १६, जन≠पुर                     | चींनठ योगिनिया                                         | ૪૫. ર્થ રૌત     | ब्रहारीया                   |
| २०, ज्यालामुली                 | ज्वाल मुदी                                             | ४६. सामर        | मासाजी                      |
| २१. जालन्धर                    | 91                                                     | ४७, हरिद्वार    | चरडी                        |
|                                |                                                        |                 |                             |

हि॰ उसाब जिला में बीपापुर ने निकट ब्यावर में भागीरपी वृक्त पर चविडना के नाम ने एक वना ही प्रशस्त पीठ है जो बुर्जाधवत्तती ( दे॰ १३ मां श्र॰ ) का 'गरीपुलिन-धीरपत' चिपटना क्रावना का 'महापीठ' धवक्रना चाहिये।

### सहायक-ग्रन्थ

- श्र अध्ययन-ग्रन्थ
  - १. समराङ्गण-सूत्रधार
  - २. अपराजित-दृष्ट्या

### य अन्य सहायक ग्रन्थ

### (पूर्व-पीठिका)

- ख (i) चैदिक चाज्रय-संहिता, ब्राह्मण, श्चारवयक, उपनिषद एवं सूत्रप्रस्थ ।
  - ( ii) समृतियी, पुराखी, खारामी एवं तन्त्री के साथ-माध महाभारत, कीटल्य—झर्ष-शास्त्र, शुक्त—नीतिसार के ऋतिरिक्त वाराही बृहस्तेश्वता, पाणिति—ऋषाध्यायी, पतञ्जिल—महाभाष्य एवं योग सूत खादि के साथ-साथ नालिदास, भवभृति, कृष्णिमिश्र खादि के काव्य एवं नाटब-मन्य
  - (iii) मार्शल, मेरे, चान्दा, के क एन काली, कुमान्स्यामी झादि प्रस्ताव पुरातत्वा न्येप हो की कृतियों के साथ-साथ बाक कान्तिचन्द्र पावदेव की Bhaskari vol. iI (An Outline of Saiva Philosophy), आलार्य सलदेव उपाध्याय के झार्य-संस्कृति के मुलाधार (बज्रवान-सन्ध्र) के झतिरिक्त निक्त प्रस्त विक्रोक्टिक्ट हैं:—
- 1. Dr. Kane-History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2.
  - Religious systems—विशेष उल्लेख्य है।

### ( उत्तर-पीठिका )

- (i) शिल्पशास्त्रीय प्रन्थों में समशङ्ख्या एवं श्रपशास्त्रित-प्रन्तुः के श्रतिरिक्त मानशाः, मत्रमत्, श्रास्त्रवक्ताश्रिकाः, वाश्यव-श्रेशमद्भेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमयवन, शिल्परान श्रादि प्रत्यों के लाथ उकुरपेरू वा याद्यवार (श्रत्वाद-भ्रत्य)
- (ii) प्रतिद्वायत्य—इश्मिति-विलाम (मानमेश्लाम), देसाद्रि-चतुर्वर्ग वितामित्र द्यादि
   के क्रितिक निम्नलिलित मंत्र विरोप भंडीवर्ष हैं:—
- t.o T. A. Gopinath Rac-Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
- R.o B. C. Bhattacharya-Indian Images.
- 1.0 J. N. Bannerjee-Development of Hindu Icono graphy (First Edition)
- v. Benoytosh Bhattacharya-Indian Buddhist iconography.
- u. B. C. Bhattacharya-Jain Iconography.
- 4. Stella Kramrisch-Visuudharmottara.
- u. ब्रिजेन्त्रनाथ शक्त भारतीय बाह्य-प्राप्य-बारद्व-विया एवं पुरनिवेश

### 😌 बास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान

१. भारतीय बास्त्र-गास्त्र अन्य प्रयन—वास्तु-विशा एवं पुर-निवेश

### ( पद्मनुच्यिका-माला )

> ब. संत्र-पत्ता म. बाम्त कोप (glossary)

टि॰—इनमें प्रधन तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैं। खब दिवीय और पंचम प्रकाश्य हैं तद्त्वर नृतीय। श्रेमेशी में "Hindu Science of Architecture" के नाम से मन्य तैयार है जो शीम हो प्रकाशित होगा।

### विषय-तालिका

### पारम्भिक

( र से १६ प्रष्ठ तक )

सुल-पृष्ट (१), प्रकाशन, मूल्य एवं सुद्रया (२), समर्गय (३), शक्ति-पीट (४), सहायक-प्रन्य (२), प्राक्-कृषन (६ ८), श्रतुसन्यान प्रन्य (८) नियम सालिका ( ६-१६ तथा १६ श्र.) पद्रा व्यानी सुद्ध-सालिका ( १६ व )

पूर्व-पीठिका

१६-२२

49 42

¥5.50

प्रतिमा-विज्ञान की पुछ-मूमि

पूजा-पर्मपरा

(१७ में १६६ प्रम तक)

#### अध्याय

 विचय-अवेश—आरकीय प्रतिमा-विगान का मूलापात है मारतीय पूजा-परभ्यत तरनुरूप इस परम्परा के अध्ययन में इस दशाध्यायी पूर्व-वीठिका की अवतारका ।

२. पूजा-परम्परा— छारहातिक हिंदिकोण के आधार पर— देव गण, देव-पूजा, पूजा का वर्ष, भारतीय इंडवरोबाटना में प्रतिमा-पूजा का स्थान; पूजा के प्रतीक—पृष्ठ पूजा, नही-पूजा, पवेत-पूजा, धेतु-पूजा (परा-पूजा), विस-पूजा, शंज-पूजा, बारहातिक होट-कोण से पूजा-परम्परा की प्राचीनता एवं उकते विभिन्न सक्त्य-आओं पूर्व बनायों की प्रयक्-पूजक समानात्तर पूजा-संस्थाये— धाननायामक शास्त्रतिक सत्य की मीमाटा

- ३ प्रतिमा-पूजा की प्राधीनला—जन्म एयं विकास—प्राचीन साहित्य का विदंगायलोकन साहित्यिकप्रामायय—पूर्व-गैदिक-काल—श्वन्येद, उत्तर-गैदिककाल— यहुँद, गामाय, आर्थ्यक, उपनिषद, वेदाःश्व—पुत-धाहित्य, स्मातं-सहित्य, प्राचीन व्याक्त्य,-माहित्य—पारिए नि और पत्रम्नालि; सर्परास्त्र तथा रामायण एवं महाभारत
- ४. प्रतिमा-पूना की प्राधीनता—चिकाल एवं प्रमार—पुगतान, रम परस् कृत, प्रतिसेत्म, विक्री पर्य प्रताशी के आपार पर कुता, प्रतिसेत्म, विक्री पर्याप्तर एवं कहा, पूर्वेनिताशिक वाल, बेटिक-माला,पूर्वेनितायों, गिरिशामित्मकाल के प्राचीन निर्दर्शन, मिका-कीरा —मंगावरी, वेजनार, मोरानेल इंटिक्टमन; निम्नो (Coins)— गणत पर्य जान करूने, दिन, वाचुरैय (निस्तु), तुर्गो, पूर्वे, सन्द, कार्तिक, रक्त पाण कार्येन, यचनविद्यों, नाग-नाविनो; सुदार्थ (Secis)—मोद्देनवराको नथा हारा-च्युपति सिंक, नाग, प्रयय

|    | तथा गण्, गरह, गन्धर, विचर, कुम्भारह, मौरी ( हुर्मा पार्वर्ध             | ), · gg            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | वृद्ध-गृजा तथा वृद्ध देवता-पूजा, वसरा-विष्णु, लक्ष्मी, भीटा             | - //               |
|    | शिव, बुगा, विप्सु, श्री ( लच्मी ), सर्व, स्कन्द; राजघाट                 |                    |
| ĸ. |                                                                         | ξς ε               |
|    | अ-डपोद्यात-श्रची के निमित्र सोपानी में मिक्त का उदय                     | ξ <b>⊏</b> -७      |
|    | धपचायतत-परम्परा                                                         | 6-50               |
|    | स—वैद्युव-धर्म                                                          | 3-50               |
|    | ( i ) नैदिक-विंष्णु ( विष्णु-वासुदेव)                                   | 9₹.61              |
|    | (ii) नाशयख—बासुदेव                                                      | 99.66              |
|    | (in) वासुरेव-इष्ण                                                       | v2-50              |
|    | (iv) विष्णु अवतार *                                                     | E0.                |
|    | ( v ) वैदण्याचार्य-दक्षिणी (श्र) त्रालवार (व) ग्रास्त                   |                    |
|    | सरीयोगिनादि परकालान्त १२ त्रालवार तथा गमानुज, माधव ग्रादि ग्रा          | เสเช็              |
|    | वैध्यवाचार्य-स्तरी                                                      | -======            |
|    | निम्बार्क, रामानन्द, क्बीर, अन्य रामानन्दी, दादू, बुलल,दास, चैतन्य, व   | ल <b>ा</b> .       |
|    | राधोपासना                                                               | E(+)               |
|    | .मरादा देश के वैष्यवाचार्य-नामदेव और तुक्राराम                          | E3-55              |
|    | चपसंहार                                                                 | ==-£•              |
| Ę. | धर्मी, डार्स्टर एवं खर्चकशैव धर्म                                       | £8-119             |
| ۲, | वरोद्धात-द्वादश ज्योतिर्तद्वादि                                         | E0.E4              |
|    | रद्भाव की वैदिक-पृष्ठ-भूमि                                              | £4.50              |
|    | रुद्र शिव की उत्तर यदिक-शलीन पृष्ठ-भूमि                                 | 23-63              |
|    | लिङ्गोपासना                                                             | £=-₹00             |
|    | .शैव-सम्प्रदायों का श्राविभीय                                           | \$00-203           |
|    | तामिली शैन, शैनाचार्य, शैनदीला                                          | \$07-804           |
|    | पाशुपत-सम्प्रदाय                                                        | \$ 0 X - \$ 0 E    |
|    | कापा कि पर्व काम मुख                                                    | 306-508            |
|    | किह्मायत ( वीरशेर )                                                     | 198-305            |
|    | कश्मीर का त्रिक-प्रध्यमिशा सम्प्रदाय पर्व दर्शन                         | 215-015            |
|    |                                                                         | 775-177            |
| ۶. | अर्वा अर्ट्य एवं अर्थक शाक्त गाणप य एवं सीर धर्म                        |                    |
| ٠, | शाक्ष धर्म पर्व सम्प्रदाय                                               | ११३-१३१<br>११३-१२३ |
|    | सन्त्र, शामम शैब-सम्प्रदाय शास्त्र तन्त्र                               | 44-644             |
|    | शासन्तन्त्र—वान्त्रिक भाव तथा ह्याचार—कील, कील-सम्प्रदाय,               | 114212             |
|    | मुलाबार, समयाचार, शासतन्त्र की ब्यापनता, शासन्त्रन्त्र, की बैदिय-       |                    |
|    | पृष्ठ-मूमि, शक्त-तन्त्री की परस्ता, राक्षी का अर्च्य, शाक्षी की देवी के |                    |
|    | A d                                                                     |                    |

|            | उदय का ऐतिहासिक विइंगायलोकन-मगवती दुर्गा के उदय की पाँच                    | वृष्ठ                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | परम्परायें; शाकों की देवों का विराट खरूप-महालदमी की तीनों                  |                      |
|            | शिक्तियों से आविर्मृत देव एवं देवियों, देवी-पूजा                           | ११५-१२               |
|            | गाण्पत्य-सम्प्रदाय-एतिहासिक समीजा-मण्पति, विनायक,                          |                      |
|            | विम्नेश्वर, गरोश श्रादि; सम्प्रदाय-१ महागरापति-गूजक मध्यदाय,               | .,                   |
|            | २-इरिद्रा ग०, ३ उच्छिष्ट ग० ४-६ 'नपनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' श्रादि           | 123-12               |
| •          | सूर्य पूजा-सौर-सम्प्रदाय-परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी            | .,,,,                |
|            | स्वस्य की ६ श्रेण्याँ; सूर्शेषांतना पर विदेशी प्रभाव                       | १२७-१३               |
| _          |                                                                            |                      |
| ۹.         | खर्चा, शर्य एवं खर्चक—बाँद्ध धमे एवं जैन धर्म                              | 8\$2-1Y              |
|            | बौद्ध धर्म- बुद्ध पूत्रा-बौद्ध धर्म के विभिन्न संग्रदाय तथा उसमें मंत्रयान | ,                    |
|            | एवं बज्रयान का उदेव, बज्रवान का उदय-स्थान, बज्रवान-पूना,परम्परा,           |                      |
|            | यज्ञयान के देवपुन्द ना उदय-इतिहास, यज्ञयान के चार प्रधान पीठ               | \$\$ <b>\$-</b> \$\$ |
|            | जीत-धर्म - जित-पूजा - पाचीनता, तीर्थंहर, यति एवं अत्वक, उपचारात्म          | Б                    |
|            | पूजा-प्रयाजी श्रीर मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाको का प्रभाव, जैन-नीर्थ  | १३८-१४०              |
| å,         | अर्चा-पद्धति-देव-पूजा देवयत से प्रातुर्मृत, राजीय प्रमाण, अर्चापद्धति      |                      |
|            | के सामृद्धिक रूप के निकास में अर्चायहां की प्रतिष्ठा, वेयिक्तिक-पूजा में   |                      |
|            | उपचारी की परम्परा, श्रिधिकारि-मेद; त्रिध्या-पूत्रा-पद्धति, शिव-पूत्रा-     |                      |
|            | पद्धति, दुर्गा-प्जा, सूर्य-पूजा, गरोश-पूजा, नवपह-पूजा, पूजोपवार,           |                      |
|            | पोडगोपचार, उपचार संख्या, उपचार-सामग्री; बीद्ध सथा जैन                      |                      |
|            |                                                                            | <b>१४१-१</b> ५३      |
| <b>ξο.</b> | श्चर्या-गृह प्रतिमा-गुजा का स्थापत्य पर प्रभाव                             | 148-148              |
|            | पौराणिक-तीर्थ -देवालय निर्माण परम्परा की दो धाराक्षी में तीर्थी एवं        |                      |
|            | धार्मिक पीठी की देवाची, अवीयश-निर्माण में शैराणिक धर्म की अपूर्त-          |                      |
|            | हेपवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रातुमीय एवं प्रासाद से           |                      |
|            | तात्वर्य; पुरायों एवं श्राममों के तीर्थ, ध्यड, धाम, श्रावर्त, मठ श्रादि,   |                      |
|            | की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाम; तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी-          |                      |
|            |                                                                            | <b>१</b> ५४-१६४      |
|            | स्थापत्यारमक-मन्दिर (एवं चेत्य, विहार श्रादि मी) -(i) ब्राह्मण (ii)        |                      |
|            | मीद तथा (iii) जैन, (i) ब्राह्मण-मन्दिरों के श्राठ मण्डल (Groups)           |                      |
|            | १. उदीवा, २. युन्देलरायड, ३. मध्यमान्त, ४. गुजरात राजस्थान,                |                      |
|            |                                                                            | १६४-१६८              |
|            | (ii) बीद्ध-ग्रची-ग्रह—भाजी, अजन्ता, श्रीरङ्गाबद-इलीग                       |                      |
|            | (iii) जैन-मन्दिर-शाव परत के मन्दिर नगर, वाटियागंड की पहादिया               | 8€⊏                  |
|            | शादिनाथ वा चीमुनी, मेसर, मथुरा, ज्नागद, गिरनार, इलीरा-                     |                      |
|            | गुहा-मन्दिरसादि                                                            |                      |
|            | -भारत के गुदामन्दिर                                                        | 335                  |
|            | Allen in Adding to                                                         | 375                  |

375

### उत्तर-पीठिका

प्रतिमा - विज्ञान

āß

२२७-२३१

|    | ( शास्त्रीय-धिद्धान्त )                                                                            | १७३-३२           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -  | विधय-प्रवेश                                                                                        | १७३-१७१          |
| ₹. | प्रतिमा-निर्माश-परम्परा — एक विहंगम-हृष्टि शास्त्रीय एवं स्थापत्यारमः                              | ह १७७-१६३        |
|    | शास्त्रीय-पुराग्, श्रागम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिष्ठा-प्रन्थ; पुराग्                           | ì                |
|    | में मत्स्य, ग्रारिन, विष्णु-धर्मोत्तर; ग्रागमों एवं पुराखों की विधय-तुलन                           | Γş               |
|    | शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी प्रन्थ मानसार, अगस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपी                             | य                |
|    | श्रंशुमद्भेद; उत्तरी ग्रन्थों में विश्वकर्म-प्रकाश तथा श्रपराजित-प्रच्छ                            | \$00-\$50        |
|    | स्थापस्यास्मक                                                                                      | 939-939          |
| ₹. | प्रतिमा-वर्गी करण                                                                                  | १६३-१६८          |
|    | <b>म</b> —प्रतिमाकेन्द्रानुरूपे-वर्गीकरण                                                           | £39              |
|    | य - धर्मीनुरूपी-वर्गीक्रख                                                                          | 23               |
|    | - <b>स</b> —धर्म-सम्प्रदायानुरूपी-यगींकरख                                                          | 888              |
|    | य-राव महाशय का वर्गीकरण-चलाचल, पूर्णापूर्ण, शान्ताशन्त                                             | 188-180          |
|    | श्रवता के स्थानकासनशयन-प्रभेद से १२ भेद ह                                                          | <b>39</b> -      |
|    | इस ग्रन्थ का वर्गीकरण-धर्म-देव-द्रव्य-शास्त्र-शैली-ग्रनुरूप                                        | \$8७-\$8≡        |
| 8. | प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplustic Art)                                                                  | 188-884          |
|    | स॰ स॰ के प्रतिमा-द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा-द्रव्य,                       |                  |
|    | गीपालभट की चतुर्विधा, श्रागमी की पड्विधा श्रादि                                                    | <b>१६६-२०३</b>   |
|    | दारु-काष्ट्र, मृत्तिका, शिला-पापाण, धातु (metals), रह्न, चित्र                                     | २०३-२१६          |
| x. | प्रतिमा-विधान-मानयोजना-श्रद्धोपाङ्क एवं गुण-दोष                                                    | २१७-२२६          |
|    | उपोद्पात-प्रत्येक बारतु-कृति मेय; देव-प्रतिमा में मानाधार छानिवार्य;                               |                  |
|    | मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का श्रयलम्ब-शहरङ्ग एवं श्रन्तरङ्ग;                                  |                  |
|    | गास्त्र-मान ही सुन्दरता की कसीटी                                                                   | 319-019          |
|    | स—वराहमिहिर के ईसादि पञ्चपुरुष<br>स—समराङ्गरा के ईसादि पञ्चपुरुष एवं बलाकादि पञ्चली                | 985-380          |
|    | स—विभिन्न मानयोजनार्ये                                                                             | २२०- <b>२</b> २१ |
|    | यतालमान                                                                                            | ₹२१-२२ <b>३</b>  |
|    | र—समराङ्गणीय प्रतिमा-मान (श्रङ्गोपाङ्ग')                                                           | <b>२२३-२२५</b>   |
|    | त्त-प्रतिमा सुंग-दोप२० दोप१२ गुर्ग ।<br>प्रतिमा-रूप-सयोगश्रायम, बाइन, श्रायुध, श्राभूषण एवं वस्त्र | २२५-२२६          |
| 4. | उपोद्यात-रूपर्धयोग भी मुद्रा है; जासन-शासन की चतुर्विधा                                            | २२७ २३⊏          |
|    | श्रमिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन-पद्मासन, वीरासन, श्रालीदासन,                                       |                  |
|    | प्रत्यातीदासन, कूर्मासन, विद्यसन, पर्यद्वासन, श्रध्यविद्वासन, ध्रत्र-                              |                  |
|    | पर्यद्वामन, यद्भवाहन, वजाएन तथा उत्कृतिक सन, शबनासन, प्रतिमा-                                      |                  |
|    | भीक कामन भने महन्य ।                                                                               |                  |
|    | •                                                                                                  | २२७-२३१          |

|   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                    |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | आयुधादि — प्रायुष, पात्र, बाद यन्त्र, पशु श्रीर पद्मी                      | र्ष्ष          |
|   | शंज-चकादि २५ श्रायुषों की तालिका एवं कतिपय के लक्षा; १२ पात्र,             |                |
|   | ७ वाद्य-मन्त्र                                                             | २३१-२३४        |
|   | भाभूपण तथा वस्त्र—देशकतानुरूप व्यवस्था एवं भूषा भूष                        | 7              |
|   | के श्रनुरूप: भूपा-विन्यास के तीन वर्ग-परिधान, अलंकार एव                    | i              |
|   | शिरोभृता, (ग्र) परिचान—शरादि १५ परि० (त) अलङ्कार-चाभूपण र                  | Ť              |
|   | क्रवहतादि ५ कर्माभपम्, वेमसदि नासाभपम्, निष्कादि ५ गत्मभपम्                | <b>J</b>       |
|   | श्रीवरसादि बद्दा श्राभपण, कटि-श्राभुपण, कंब्रणादि वाहु एवं भुज             | l              |
|   | के भ्यमः (स) शिरीभूषमा के द्वादश प्रभेद एवं मानकारीय-सालिका क              | }              |
|   | श्राहोचना ।                                                                | २३५-२३=        |
|   | प्रतिमा-मुद्रा-इस्त-मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा         | 248-544        |
| • | डपीद्यात-मुद्रा का अर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रविभाश्री में मुद्रा- |                |
|   | विनियोग की स्वल्पता; रूपसंयोग मुद्रायें ही हैं—तन्त्रसारीय विभिन्न         |                |
|   | वेवसुद्रा, समराङ्गीय मुद्रा-विशिष्टता, पोतुवल का मुद्रा-वर्गी करण-         | 238-288        |
|   | अ ६४ इस्तग्रद्राये—२४ अधंयुव, १६ संयुव २१ वृत्य-                           | १४२            |
|   | ष पाद-सुद्र। धटकम्वैष्णवादि                                                | 288-588        |
|   | स रारीर नुद्रा (ऋज्यागतादि ६ चेण्डार्ये )                                  | 288-284        |
|   | प्रतिमा-सन्त्य—माह्यय                                                      | <b>₹35-</b> ₹8 |
| • | १ त्रिमृति चला                                                             | २४६            |
|   | २ ब्राह्म-प्रतिमा-सन्ध्या एवं स्थापत्य-निदर्शन                             | <b>ፅ</b> ፈው-አይ |
|   | वैद्याव-प्रतिमा कच्य                                                       | 240-4E         |
|   | बैदगुध-प्रतिमान्त्री के ७ वर्ग                                             | २५०            |
|   | १ राधारण मूर्तिया                                                          | 33             |
|   | २ विशिष्ट मूर्तिया                                                         | 12             |
|   | (ग्र) द्यनन्तरायी नारायय                                                   | २५१-५२         |
|   | । व\ वासदेव                                                                | २५२-५३         |
|   | ३ दैच्याव-श्रुय वेरयोगस्थानकादि १२ मूर्तिया                                | 628-88         |
|   | ४ वैद्याद-दशायतार-पराह, त्रिविकम, इच्या, बुद्ध, बलराम                      |                |
|   | (समराङ्गार्थाय वैशिष्ट्य)                                                  | २५५-५७         |
|   | ५ चतुर्वि शति-मृतियां                                                      | २५७-५८         |
|   | ६ श्रेशावतार एवं श्रन्य स्वरूप-मृतियो                                      | 37 73          |
|   | ७ गास्ड एवं आयुध-पीरपी बैध्यव-मूर्तियां                                    | २५६            |
|   | शैव-प्रतिमा-लक्त्रण                                                        | ₹4€-७८         |
|   | रूप प्रतिमा एवं लिङ्ग प्रतिमा                                              | 84E-60         |
| • | रूप-प्रतिमा                                                                | २६०-७३         |
|   | समराञ्ज्यीय यनं अन्य पौराणिक-प्रमेद                                        | २६०-६२         |
|   | श्रागमिक सप्त प्रभेद—                                                      | १६२            |

| १ संहार मूर्तियां                                       | ă                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| १ कामान्तक मृति                                         | २६                |
| २ गजासुर-धंहार-मूर्ति                                   | ,                 |
| ३ कालारि-मृति                                           | 31                |
| ४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति                                   | 51                |
| ५ शरमेश मृति                                            | ,                 |
| ६ ब्रह्मशिररुवेदक-मूर्ति                                | ₹ €               |
| ७ भैरव-मूर्विया                                         | 33                |
| े (झ) भैरव (सामान्य)                                    | 51                |
| (ब) यदह-भैरव                                            | 24:               |
| (स) स्वर्धाहर्पस्य<br>/ (स) स्वर्धाहर्पस्य-भैरव         | 7)                |
| (य) चतुष्पष्टि भैरव-तालिका                              | 1)                |
| ्य) पद्मनाह मर्वन्ता।लका<br>— क्षेत्रक गर्दि            | 32                |
| द्भ वीरमद्र-मूर्ति                                      | १६६               |
| ६ जलन्वर हर-मूर्ति                                      | "                 |
| १० ग्रन्थकासुर वथ-मृति<br>१९ ग्रघोर-मृति—सामान्य, दशसुज | н                 |
| दिः महतारि शिव तथा महाकाल-महाकाली                       | र६७               |
| अञ्चमह-मृतियाँ                                          | "                 |
| अञ्चमहम्मूर्यया<br>१ विष्यवनुमह मृति                    | २६७ ६ 🛭           |
| 2                                                       | २६७               |
| a Committee                                             | n                 |
| र किरोतालुक "<br>४ विक्तेश्वरातु० "                     | 21                |
| ५ रावचानुमह                                             | tr                |
| ६ चयदेशातुमह                                            | n                 |
| र्चत-मृतियां                                            | ।।<br><b>२</b> ६८ |
| १ कटिसम-मृत्य                                           |                   |
| २ श्रातित-मृत्य                                         |                   |
| 🖣 क्षलाट तिलकम्                                         | "                 |
| <b>४</b> चतुरम्                                         | 1)                |
| समीदा                                                   | ,,<br>२६ <u>६</u> |
| द्त्रिण-मूर्तिया                                        | २६६-७०            |
| <ul> <li>व्याख्यान दिखणा</li> </ul>                     |                   |
| .२ शान "                                                | 8                 |
| ३ योग 🤫                                                 | 27                |
| ४ मीगाघर <sub>#</sub>                                   | "                 |
| भंकाल भिचाटन-मृर्वियां                                  | 300               |

| ( )~ /                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ६, त्रिशिष्ट-मूर्तियां                                                   | <i>300</i><br>38 |
| ध्य-पौराखिक                                                              | 11               |
| <ol> <li>गगाधर-मृति</li> </ol>                                           | »                |
| २ द्यर्पनारीश्वर                                                         | ,,               |
| १ कल्यासस्दरम्ति                                                         | २७१              |
| <ol> <li>इर्वर्ध मृति या हुरिहर मृति</li> </ol>                          | ,,               |
| ५ पृपम बाहन-मृति                                                         | "                |
| ६, विपागहरण<br>७, हरनौरी-उमामहेश्वर                                      | **               |
| ७, हरनारा-उनामध्यर<br>द सिद्ग दुभव                                       | ,,,              |
| हे. चन्द्रशेरार-चमासहत तथा ग्रालिङ्गन मूर्तिया                           | 99               |
| १०. पश्रपति-मृति, रोद्र-पश्रपति-मृति                                     | #*<br>\$1        |
| ११. सुप्रासन मूर्ति-केनल, उमानहित एवं नोमारकन्द                          | "                |
| च —राशेनिक                                                               | 909              |
| श्चपर।जित के हादशकला सम्दूर्ण-मदाशिव एवं झागमी के सदाशिव एव              | 1                |
| महासदाशिवदार्शनिक नमीचा, विवेश्वर-मृतिया पर्थ श्रष्ट-मृतिया              | 19               |
| प्राव्शरूप                                                               | ₹03              |
| ण, तिहा सूर्तियाँ                                                        | 87               |
| क्षिद्ग-तत्त्वया – समराङ्ग्यीय, मानसारीय प्रमेद, तिङ्ग-प्रमाख, तिङ्ग मार | ī,               |
| किन्न पीठ , बस लिह्न-                                                    | 309-208          |
| (1) मृत्यमय, (11) लोहज, (111) रजज, (iv) दावज, (v1) रीला                  | ₹,               |
| (vii) च् <b>ष्णिक</b>                                                    |                  |
| लिहार्च- भक                                                              | ₹७६              |
| अयत लिह्न —ियिभिन्न वर्गीक्र्रण्                                         | )1               |
| १. स्वायम्भव—६ <u>६</u> लिंग                                             | 208-800          |
| २, दैविक लिझ                                                             | , ,,             |
| ६-४. गाणप एवं श्रार्थ                                                    | "                |
| <ol> <li>मानुप—उनके प्रमेद—सार्वदेशिकादि</li> </ol>                      | २०७-२७८          |
| <i>पीत-प्रमेद एवं विचित्रतिया</i>                                        | २७⊏              |
| गाण्यस्य प्रतिमा-लक्ताण्—समराङ्गाण् का मीन                               |                  |
| ञ—गळपति गर्णेश                                                           | 10               |
| विध्नराजादिश्वपतिषाये (बृन्दावन); बालगण्यति श्रादिश्वरूप (राव)           | , -              |
| स्थापस्य निदर्शन                                                         | ₹=0-=१           |
| य-सेनापति काविकेय                                                        | २दर              |
| कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा श्रावमिक २२ रूप                          | २⊏३              |
| सीर-प्रतिमा-सञ्चल-हादरा बादिन्यों की बलादखना वालिक, बीर-प्रतिमा          |                  |
| लहरा एवं वासुदेव स्वंदेव का साम्य, सीर प्रतिमा की दो स्वोद्धावनायें      |                  |
| एर्च स्थापत्य-निदर्शन                                                    | ₹≒₹-₹⊏५          |
|                                                                          |                  |

|    | ,                                                                                    |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | नव-मह—६ ग्रहों की सलाञ्छना तालिका एवं उनका शाधिदैवत्व एव                             | 99                      |
|    | उनकी ग्रानिवार्य पूजा-धंस्था, सीर प्रतिमाश्रों वे स्थापत्य-निदर्शन                   | रद्भ-रद्                |
|    | घटदिग्वाल                                                                            | २८६-२८७                 |
|    | श्रारिवनौ                                                                            | ₹⊏७                     |
| 5  | श्वर्थ-देव ( या जुद्र-देव ) श्रीर दानद जुद्र देवों के एकादश भेद                      |                         |
|    | यमु, नाग, साध्य, श्रमुर, श्रप्तरा, पिशाच, वेताल, पितृ, श्रुपि, गन्ध                  | i                       |
|    | एवं मस्द-र्नके विभिन्न प्रभेद                                                        | 250-255                 |
|    | देवी प्रतिमा लक्त्य - सरस्वती, लक्षी, दुर्गा (कीशकी), नवहुर्गा                       |                         |
|    | बुर्गा की नामा मृतियों में ५६ रूप, सप्तमात्कार्ये, 'त्रपराजिता-प्रच्छा'              |                         |
|    | की गौरी की द्वादश-मूर्तिया एवं पञ्चललीया-मूर्तिया, मनसारेवी तथ                       | 1                       |
|    | ६४ योगनिया एवं देवी प्रतिमाम्रों के स्थापत्य-निदर्शन                                 | रदद-२६३                 |
| ٤, | बौद्ध प्रतिमा सत्त्रण-बौद्ध प्रतिमा में प्रतीव-तद्यण, बुद्ध प्रतिमा,                 |                         |
|    | बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र                                                    | २६४ २६५                 |
|    | बीड, प्रतिमाश्रों के हादरावर्ग                                                       | ₹६५-६६                  |
|    | १. दिव्य बुद्ध (ध्यानी-तुद्ध ) दैविक बुद्ध शक्तिया और बोधिशल,                        |                         |
|    | मानुप सुद्ध, गौतम सुद्ध, मानुप बु० श० एवं वोधिसत्व<br>२. मंजुभी एवं उसके स्राधिर्भाव | 33 935                  |
|    | र, मञ्जा एवं उसके ज्ञाविमाव<br>इ. बोधिसस्य श्रवलोकितेश्वर के श्राविमाव               | ३००-३०४<br>३०२-३०४      |
|    | ४. श्रमिताम से श्राविम्त देव                                                         | \$0¥                    |
|    | ५. श्रजीस्य " " है।<br>६ स्रजीस्य " देवियाँ                                          | इव्४ इव्स               |
|    | ६. ब्रुक्तीस्य , , देवियाँ<br>७. रेरोचन् से आविभेत देव एर्यं देविया                  | ₽0\$<br>₩0\$-₽0£        |
|    | = अमोपसिक्षि "                                                                       | ३०७                     |
|    | ६ रज सम्भव ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      | 305                     |
|    | • • जनगरीचीतर्जी                                                                     | 31                      |
|    | १२. धज्रसस्य के आविर्माय पद्धान्तर-मगडलीय देवतामहामित                                |                         |
|    | सरादि, सात सारायें धान्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ                                    | 40E-188                 |
|    | जपर्सहार<br>परिशिष्ट्र—श्रवलोक्तिश्वर के १०८ रूप                                     | ३११<br>३११-३ <b>१</b> २ |
| •  | वीन प्रतिमा लच्च                                                                     | ₹₹₹-₹⊏                  |
|    | केन परिवार्गी का आविर्धात, जैन प्रतिमाओं की विशेषतार्थे                              |                         |
|    | थ्यः स. स्थ—२४तीर्थद्रग-सालिका, २४ यत्त-यदश्यियो की सलाद्ध्यना                       |                         |
|    | तालिकार्ये, १० दिग्याल, ६ नवंग्रह, चेनपाल, १६ भुत देशिया या<br>विचा देशिया           |                         |
|    | टि॰ १. थी ( लदमी ), सरस्वती, मधेश, टि॰ २. ६४ योगिनिया,                               |                         |
|    | स्थापत्य में जैन प्रतिमाश्री के निदर्शन ।                                            |                         |
| ११ | . चपराहार                                                                            | ₹१६-२०                  |
|    | च्य-प्रतिमा निर्माण में स्ट दृष्टि<br>य-प्रतिमा एवं धानाद                            |                         |
|    | d-attent de went                                                                     |                         |

(परिशष्ट, ग्र, ब, स)

áŝ

**३२१-२**२

| परिशिष्ट । रेसा-चित्र-शक्ति-यन्त्र-तित                       | F 323                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| परिशिष्ट व प्रतिमा-मस्तिकोप                                  | \$5.8                                       |
| परिशिष्ट स मितिप्त समग्रहण (श्रपपश्चित                       | । भी) १२५ १४२                               |
| प्रतिमा विज्ञानम्                                            |                                             |
| श्र. प्रतिमा द्रश्याणि तत्त्रयुक्ता. पत्तरे                  | ोदाश्च १२५                                  |
| स. प्रतिसा निर्माशोपक्रम-विधिः                               | ****                                        |
| स. महाराजनम्                                                 |                                             |
| य, प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणा पश                            | पुरुष-स्त्रीलक्षणम्                         |
| र, अविमा दीयाः                                               | <b>३२</b> ५.६                               |
| त. प्रतिमा मुद्राः (१) इस्त गुद्रा                           | ार्तुनिश्चति-अर्थपुत-रस्ता, ३२६-२=          |
| श्रयोदश-संग्रत हस्ताः, श्रम।विंशति                           | श्च जृत्त हरनाः ,                           |
| (il) पाद मुद्रा — वेष्ण्यादिषद्श्यानः                        | इ-मुद्राः , (tti) शुरुरागतादि ह             |
| शरीर-मुद्राः                                                 | S - (S                                      |
| व स्व-सबोगे - बाबुधाभूगणलवणः<br>सबुद्युवानि वानि विवस्तदमकोक | ान तु 'श्रप्राश्वतप्रच्छातः,                |
| समुद्धुवास्य वानि स्वयस्तद्यसाक                              | નાવાન   શુક                                 |
| प्रतिमा सम्यम्                                               |                                             |
| माद्यस्य प्रतिमा सञ्ज्ञम्                                    | ₹ <b>१⊏-</b> ₹ <b>६</b>                     |
| ু স্ক্রা ৬ শ্বহিৰনী                                          |                                             |
| २. विच्छाः 🗠 भी (सस्यी)                                      | )                                           |
| <ol> <li>मलाग्रः ह. वीशिवी (त</li> </ol>                     | [र्गा)                                      |
| Y. शि. १० लिझ-सत्तर                                          | खम्-(1) तिज्ञ-द्रव्य-प्रभेदाः, (11) तिङ्गाः |
| प. कार्तितेयः कृतिः, (III                                    | i) विद्व-भेदाः (1४) लोगाल-विद्वा            |
| ६, लोकवालाः (४) लिङ्ग-                                       | नियाणे ब्रब्य-मेदेन पन-मेदाः,               |
| ११. गच्छ भ्त                                                 | विश्वषचनाय यनानानानी-रिकार देश्याद्यः       |
| बीद्ध प्रतिमान्त्रचणम्—पद्य प्यानी-पुदन                      | लान्धन-तालिका मात्रम् १६ (ग)                |
| डीन प्रतिमा-क्षणम्                                           | ***                                         |
| <ul><li>(i) चतुर्वि श्रीव श्रीवमादि-तीर्यद्वत.</li></ul>     |                                             |
| (ii) , नक स्वर्णीद शमनदे                                     | विकाः (गदिक्यः) १११-६५                      |
| (१६१) - मूपरवजादियदाः                                        | *******                                     |
| <ul><li>(श ) त्रियालादि पट्निंशदायुवक</li></ul>              |                                             |
| ( व ) हारादियोदशाभूषण अस्य                                   | म् ११०-४२                                   |
|                                                              | 114.14                                      |
|                                                              |                                             |

# पञ्च-ध्यानी-बुद्ध-खच्ष्

|                          |          |           |            |         |         | d d      |            |         |      | 1              |
|--------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|----------|------------|---------|------|----------------|
| प्यानी-युद               | हिं<br>व | Ž         | न्यम्पुष्य | वाह्य   | 7.4     | 904      | * # 10   0 | SI P    | 2    | <del>,</del>   |
| १ वैशनम                  | E.       | धर्मेनक्ष | ig.        | मीध     | 44      | मध्य     | 乍          | हेमन्त  | मधुर | ŀ <del>F</del> |
| <ul><li>रतनाभव</li></ul> | - G      | वस्द      | E          | 題       | बेद्रना | द्राह्मस | 湖          | बसन्त   | सदय  | to             |
| ३ ज्रमिताम्              | ¥9.      | डमापि     | वह         | PMP.    | सञ्ज    | पश्चिम   | -          | ग्रीय   | यम्  | N              |
| ४ श्रमोधित               | हृति     | श्चमव     | विश्ववद्य  | गुरुद्ध | र्वस्तर | उसर      | च          | 草       | तिस  | ь              |
| ५ श्रद्धोम्य             | मील      | भूषण      | FK.        | गुज     | विश्वान | ,E       | 3tu9       | Parface | 137  | বা             |
|                          |          |           |            |         |         |          |            | •       |      |                |

टि॰--पर् तालिक्त पुरु १९७ पर दातन्य थी--देरु पन्न ष्यानीजुद पुरु १६६ '

- विनयतीप -

पूर्व-पीठिका

## पूजा-परम्परा

[ प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि ]

### विषय-प्रवेश

'प्राक्-कथन' में मितमा विकान के अध्ययन के दृष्टिकेश पर कुछ वंत्रेत किया जा चुका है। यस्तव में भारतीय प्रतिमा विकान का पूर्ण्क्ष से समफ्रन के लिये इत देश की पार्मिक भावना एवं तदनुरूप चार्मिक एंस्याओं, सम्प्रदायों, परायाओं एवं अप्यान्य विमिन्न उपनेतनाओं यो समफ्रना आवश्यक डी नहीं अनिवार्य है। प्रतिमा-विशान की मीमागा में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोश अपूर्ण् दृष्टिकोश है। अता मितमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोशों या अवलग्नन करेंगे—पक भार्मिक दृष्टिकोशा (प्रतिमा-वृजा की परम्पत) तथा वृक्षरा स्थापत्य-दृष्टिकोशा (प्रतिमा-निर्माण्-कला)।

भारतीय प्रतिमा-विकान की व्याचार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परस्या प्रथम भ्यान-रस्यरा बरती है। श्रावर्ण प्रतिमा विकान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विकान है। श्रावर्ण प्रतिमा विकान के शास्त्रीय विकास पर्य प्रतिमा-पूजा बा क्रायो-पाध्य उत्तरस्य है। भेले ही श्रीक खादि पाइचास्य देशों में हट उत्तरम्य का क्रायद्य पाया जाता हो नहीं के कुशल पूर्ति निर्माताची ने वीन्दर्य की भावना से बड़ी बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया, परत्व आगत के लिये तो यह निर्माल उत्तर वहाँ है। भारतीय स्थायर के निकास के उद्गम वा महादीत वर्ष रहा है। क्षाद वहाँ के स्थारियों ने सुन्दरम् में ही क्षयनी जात्मा नहीं नो दी है। क्षान्दरम् वस्त्रभव स्थान्य स्थान रही है। हो सहसामताचात्रों हे क्षयूमी जात्म नहीं नो दी के स्थायस्य में वस्त्रभवता ही प्रयान रही है।

भारतीय वास्तु-कला वर्ष प्रस्तर-कला या मृति विभाण कला के जो प्राचीन समारक-तिवर्रांत हमें प्राप्त होते हैं उनमें वर्षाश्वरता महत्व हो नहीं वह वर्षास्त्र वेंग्य विश्वप्रमात्त्र हारिगोचर हो रही है। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को हम देरों वह रुट्ट है प्रथ्य की व्याप्त के मान किसी में वर्षाश्वरता ही नलकती है। भारतीय नास्तुक्ता के नम रकिंग्य ममात में अयोग-कालान वास्तु-कृतियाँ परिपण्ति की जाती हैं—उन सभी वा एकमान उद्देश्य महारमा कुछ के पावन समें के प्रचार के लिये ही तो था। आगे की अपाणित कृतियो एवं मरागुद्ध स्थारता वर्ष नहीं वर्षाश्वरता वर्ष वहीं उपयेतान, जियने भूतन पर स्थार्ग में में यही प्रेरण्या, वर्षी सामना नहीं वर्ष्ययता वर्ष वही उपयेतान, जियने भूतन पर स्थार्ग का निर्माण किया है। हो तथा त्याप्त, तस्ता एवं तर्पायन है। है, तथा त्याप, तस्ता एवं तर्पायन है। हो तथा स्थाप के उत्तुद्ध विमानाकृति विमान-प्राप्तदो एवं उत्तर के अर्थ लिए रिजालमों की पायन गामा म एकट्टीय तथा विद्याप्ति करियो है। इति स्थाप विद्याप्ति होगे है। अतः भारतीय वास्तु-स्वा (Architecture) के हम आपारपुत विशेषता में वास्तु-तक की सहन्तरी अपना अस्ता स्थापन-क्षात्र प्रस्त स्थापन-अस्ति रुप्त प्रस्त-कर्म प्रस्त स्थान स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति होगे स्थापन-अस्ति हम्यानि हम्सानी हम्सानी हम्सानी स्थापन अस्ता अस्ता स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन स्थाप अस्ता स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन स्थापन अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन-अस्ति स्थापन स्यापन स्थापन स स्ताभानिक दी है। मन्य तो यह है बास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास अन्योग्यापेत् (Synchronous) है। प्रामाद (temple) और प्रतिमा एक दूसरे के प्रक हैं। हिन्दू-प्रताद के मर्म का उद्घाटन हम अपने 'सास्तीय-स्थायस्य''—'प्रामाद-सास्ते' (Temple Architecture) में कर कुके हैं। आमे हसी पूर्वपीठिका में प्रामाद एवं प्रतिमा के इसी घनिष्ठ सम्बन्ध के समेदियादन के लिये एक स्वाधीन अपतस्या की जावेगी।

श्रस्तु प्रस्तरकला एवं उठकी देदीप्यमान ज्योति—प्रतिमा-निर्माण-कला की इस धार्भिक भावना से वहाँ ताल्पयं उपासना से हैं । उपासना एवं उपासना पद्म ति के गर्भ से देवपूजा एवं देव-प्रतिमा निर्माण का जन्म हुआ । त्रांगे हम देवने कि इस देश में उपासना के कीन कीन स्वरूप शिक्तित हुए ? उपासना के कीन कीन से प्रकार प्रस्कृतित हुए ? उपासना ने इतिहास पर विद्याम हिसे हसके करें एक सोपानों के हम दर्शन करेंगे । खतः यह प्रकट है नि भारतीय प्रतिमा-विशान को पूर्णक्ष से समक्षने के लिये भारतीय पूजा-परम्पा के रहत्य की हम ठीक तरह से समक्ष लें।

भारतीय पूजा-मरम्परा या उणा-मा-मद्धति के विभिन्न सीतानो पर जब इम दृष्टियात करेंगे तो अन यान भारतीय पर्मे—दिन्दू, जैन एवं बीद्य—के क्यायक रूप के साथ-साथ दिन्तू धर्म के भीतर विदिक्त, स्मार्त एवं पीराणिक मितरूपों के झतिरिक्त शैन, वैष्ण्य एवं आक्त आदि अयान्तर रूपीं—सक्यदावीं, मतो सथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रकार चर्चो प्राविक्त यन जाती है।

प्रतिमा-पूजा में प्रतिमा रान्द का धारवर्ष तो देख विरोप, व्यक्ति विरोप, स्रथवा पदार्थ निरोप की प्रतिकृति, विरम, मूर्ति स्रथवा साह ति—सभी का वांचक है, परन्तु यहाँ पर प्रतिमा से तास्य में मिल भावना से भावित देव निरोप की मूर्ति स्रयवा देवभावना में स्रजुपाधित पदार्थ-विरोप नी प्रतिकृति में ही है। तिसा पूजा में प्रतिमा एक प्रकार की क्लास्मक-प्रियता की मानविप भ वान चढ पकट मूर्ति स्वरूप है कि मानव ने स्रदृष्ट स्राप्ति की रक्षा पा उत्तर उत्तर है विराप की साम विषय पर विराप की हो। स्रिक्ति ने रक्षा की प्रतिकृति में एक सी निरा की स्वरूप स्थावन स्थावन कर से चेदा की है। विभिन्न युनी में यह चेदा एक सी नहीं रही है। युस्तन से पुरतन संस्कृतियों एवं जातियों में किनी न किसी प्रकार से इस चेदा ने दर्शन होते हैं।

जहीं तक इस देश वा सम्भव है यहां भी पूजा प्रमाशनी के विभिन्न रूप थे। कोई साईव के पदार्थी—सर्व, चाह, आराम, नज़न आदि ही पूजा करते थे। कोई साईव ज़ह-जात (इत आदि) थी पूजा करते थे। प्रमुख्य, चत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत-पूजा, पत्य, प्रमाण प्रमुख्य क्षादि भी प्रमुख्य आदि—पे सभी पूजाये स्वा पत्य के देश वेश में अपने पत्य कि प्रमुख्य के प्रमुख

यपि विभिन्न प्राचीन उप्तेरों (दे० घ० २) ने प्रतिमात्मूला का प्राचीनवस सम्बद्धान प्रकार विद्यान प्राचीनवस के प्रतिमात्मूल प्रवाद करायों में बताया नमा है जो सम्बद्धान प्रथम श्रात्मकान के प्रत्य चिन्तन के विशे श्रवमार्थ वे श्रवमार्थ तमापि एक ऐसा समय श्राप्त कम प्रतिमात्मका के दूसर विद्यान त्यापि एक एक श्री शर्म श्राप्त कम प्रतिमात्मका के द्वारा विषय हुआ जिसके श्रवमार श्राती-व्यवारी, परिद्यत मूर्ग, योभी भोगी, राजा रक तथा प्रदस्य एवं मुमुद्ध — भारत के पित्राल तमाल के प्रतिमात समा के स्वाप्त कर्म के लिखे उपाधना एक श्रात्मका वन समा । श्रीवस्थार्थ के प्रवास कामान क्षात्मार्थ हुआ । श्रीवर की भागवस्तिक के उपाधना-व्यवस्थार मात्रो के श्रात्म भागवस्ति के स्वाप्त स्वाप्त क्षात्म कामान क्षात्मार्थ क्षात्म विद्यान श्रीवर की भागवस्त के के स्वाप्त समा प्रतिमात स्वाप्त कामान क्षात्म कामान क्षात्म कामान क्षात्म कामान क्षात्म कामान कामान क्षात्म कामान क्षात्म कामान क्षात्म कामान कामा

श्रतः प्रतिमा-पिशान नी पृष्ठ भूमि भी श्राभारियता — पुना परम्पण के उपोद्धात में नो पद्म संकेत उत्पर त्रिया गया है उत रूपनम्भ में यह निवान्त करण ही है कि इस देश में उपासना-मदिति का भी विश्वस विकास बहता गया उसका श्राप्तरङ्कित प्रभाव स्थायत्य वर भी पहला गया।

मानीन मैदिक वर्ग-मारह— यश्वेषी, वस्त्रान, पुरोहित, यसि, हस्य, हथन एव देवता शादि वे बृहत् विजुक्त से हम परिवित्त ही हैं। उशी मनार देव वृज्ञा में श्राची, श्राची एवं प्रचंक के माना सेनार, प्रकार एवं किटियों वहायित हुएँ। श्राची के सामान्य पोडगोरचार एवं विशिष्त वर्ग-सिन, विन्तु, देथी, गणेश एवं, विश्वास वर्ग-सिन, विन्तु, देथी, गणेश एवं, वक्त्राह शादि तथा श्राचें को विभिन्न शैलावों—हम भी की समीला से हम मिलम विश्वान के हुए श्रुमिन की गहराई का मापन कर सर्गेंगे। वाच हो साथ प्रजायन पर्यात के इस सर्वेतापुरी विज्ञात को हम स्वापन वर्ग जो मापा वर्ग वनकी मीमारा में हम श्राची एक स्वाधीन श्राचाय में इस सिपर की छुठ विशेष चर्मी करेंगे।

इम जानते ही हैं कि मानव ने अपने आराध्य देव में अवनी ही फॉर्श देती। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाशों एव रूपों, बखो एव आध्यरों में अभित हुआ। अतः मारदीय स्थापस्य नहीं विभिन्न जानपदीय सरकार, उपनेवनाओं, रीति-स्थानों के साम-माप मीमोलिक एव राजनैतिक मार्गायों से अनुमाखित रहा वहीं वह मीर्क मानना मार्गावित मार्गावित उपावना परम्पर के बहुमुखी विकृत्यम्य में मी कन मम्मायित नहीं हुआ। विकृत्यम्य में में कन मम्मायित नहीं हुआ। विकृत्यम्य में में कन मम्मायित उपावना एवं अर्थमान मित्री हुआ। विकृत्यम्य में कन मम्मायित नहीं हुआ। विकृत्यम्य में कन मम्मायित नहीं हुआ। विकृत्यम्य मार्ग पर्य अर्थमान मित्रीमा देव स्थापन स्थापन निर्मान है।

मारतीय प्रतिमा विश्वान को ठीक वरह से क्षमकृते के लिये व केवल भारतीय धर्म का ही निहानलोकन आवश्यक है क्यन् भारतीय पुराख शास्त्र (Mythology) का भी कम्पक् आन आवश्यक है। आये इस देखेंने विभिन्न देवों के नाना रूपों की उद्घानना पुरास्पो ने ही प्रदान नी है । पुराको के अवतारवाद एव बहुदेव वाद का स्थापेट्य पर वड़ा प्रभाव पड़ा है। देव-विशेष के पौशक्षिक नाना रूप स्थापेट्य के नाना मूर्तियों के जन्म देने में सहायक हुए।

सत्य तो यह है कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न होतर प्रयोज्य मान है। मयोजन तो प्रतिमा पूजा है। मारतवर्ष के सारकृतिक एवं वार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा का एक महत्व पूर्ण रथान है। प्रतिमा-पूजा ने ही निर्णु ख एवं निराजर ब्रह्म के चितक अद्भैतवादियों एवं समुख तथा सकार ब्रह्म के उद्भावक भक्तो दोनों के हिश्कोण में समन्वपासक सामंजस्य प्रदान दिवा है।

इस प्रकार प्रतिमा-पिशान की पूर्व-पीठिका 'पूजा-परभ्या' के साह्झितक हिटिकोण के अनुरूप प्राय: सभी जिवेच्य विषयों के इस उपोद्धात के प्रमन्तर पूजा-परभ्या के साहश्रीय हिट-कोण के सम्भाय में यहाँ पर योजा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं साहश्रीवक परभ्या औं का जन्म वैदिक यह मुस्त है हुआ यह इस आनते ही हैं। देव-पुजा देव-पुत से मश्चित हुई। देव-पुत की परभ्या पहुं पुत प्रभी (क्लूप' वेदाङ्ग-पुद् का मान्या अक्ष में परभ्या पहुं का मान्या का अन्या की परभ्या पहुं पुत प्रभी (क्लूप' वेदाङ्ग-पुद् का मान्या अक्ष के में पश्चित कर में पश्चित का स्वाय की स्वाय की पश्चित कर में पश्चित कर मान्या अन्या की स्वाय की प्रभाव के प्रभाव के स्वात की स्वात के स्वात की स्वात की

देव-पूजा के स्मार्त, पीराणिक एवं श्रागिमक शास्तीय सन्दर्भों को प्राचीन कालीन माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो 'देव पृजा' पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट मन्यों की रचना हुई जिनमें 'स्मृति चिन्तामणि' 'स्मृति-मुक्तापल' एवं 'पृजा-मकारा' विशेष उन्तेषजीय हैं।

श्रन्त में यह यूचित वरना भी इस स्थल पर उपशुक्त ही होगा कि इस विषय-प्रमेश में मितिमा विज्ञान के शास्त्रीय-विजेचन के उपोद्धात का शिक्षिन्यात भी संतेत न देशकर पाठक को अस में नहीं पढ़ना चाढिये। यह विषय उत्तर-वीठिक। का है जिससे विषय-प्रमेश में प्रतिमा-किस्तात से सम्बन्धित सभी विषयों की अवतारखा का प्रयस्त किया जावेगा!

### पूजा-परम्परा

### [ सास्कृतिक दृष्टिकोय के आधार पर ]

मास्तीय प्रतिमा विज्ञान भी ज्ञाधार शिला पूजा परम्परा तथा उसके आधार स्तम्भ ध्यान-पराच्या मानने चाहिये। इस अध्याय में पृजा-मरम्परा की प्राचीनता पर सास्कृतिक दिष्ट से एक विहेतम इंटिट डालनी है। ज्ञागे हम इस पराच्या पर दो प्रथकू क्रध्यायों का सूच्यात करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से दिवेचना होगी।

ियानस ने आनय ने खहरू शक्ति के प्रति मीति भावना खाग्या मक्ति-भावना िषया झात्मसम्पर्य भी भावना है स्थिती न किली प्रकार से फिली न स्थिती पदार्थ को उन्न छहरूट शक्ति की प्रतिहति छाय्या उन्तव प्रतिनिधि माननर खात्र मुद्द के प्रति भाव पुप्प चहुति हैं। इसी भावना की हम पूजा के नाम ने पुष्पर सन्ते हैं। यूजा शब्द का यह प्रायन्त स्थूल ऐतिहासिक एवं ब्यायक खार्य है। अन्यया शास्त्रीय हस्ति से यूजा शब्द का खार्य हस छार्य से यितहासिक एवं ब्यायक खार्य है।

तित प्रकार ते देववश अथवा वाग की सम्पन्नता दृश्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रित है। एक हृश्य विशेष —दिए, दुष्य, खाव्य, धाव्य खादि को मनतेबारण तित का किती देव-विशेष के प्रति त्या—उत्तर्ग (आहुत) करते हैं उती प्रकार पूजा भी एक देविशेष के प्रति त्या कि तिकाम भी एक देविशेष के प्रति हिंची हृश्य विशेष—पुष्प, पल, चन्दन, अवत, वरत आदि का समर्थ अधिमृत हैं। 'पूजा प्रकाश' में प्रथम पुष्ठ म ही पूजा के इसी अभिन्येषार्थ पर प्रकाश काला गया है —

"तत्र पूजा नाम देवतोहेशेन इब्यत्यागात्मकत्वादाग एव"

पूजा शब्द का यह छर्थ पूजा परापरा ने छाति विकसित स्वरूप का परिचायक है। पर-तु नानी हमें पूजा परापरा ने अन्यकारायुक्त गिरिपाइरी, भयायह प्रवास्त पार्टी, उन्तुक्त शैल शिरदार, उद्दामसमाध्यि शतिवाक्षी यदं मीरिया मन्तारों के साथ साथ सीरकारियाी कामचेनुजा, नमनिवहारी रामेशा (गब्द खादि) छादि के मीलिक स्रोतों को देपना है जिनके द्वारा उपासना-मगा ने विशास पायन पारा में इम खयवाहन नर सर्वे।

पूरा परमारा की ऐतिहासिक समीदा में सर्वेश्रथम अनायास हम वैदिव-सुग तथा भिन्दु-पाटी सम्यता हे उस सुदूर भूत में अपनी हिन्दि शासते हैं—आय इस विषय की मीमामा म निहानों ने यही प्रकाशी बसी है। इस पदिति में न तो हद निराध निकल पाये हैं और न समीदा में पूर्व सारोध है। आत हम सानधीर संस्कृति के स्वापक आधारभू। सिंडाम्बो को अपनामा है जिनमें इस विषय की ममीदा में सुद्ध निरोध मन्त्रीय हो हो हमें हम विषय की ममीदा में सुद्ध निरोध मन्त्रीय हो हो हमें हम विषय की समीदा में सुद्ध निरोध



### युजा-परम्परा

### [ सांस्कृतिक दृष्टिकीण के आधार पर ]

मारतीय प्रतिमा-विशान की आधार-शिला पूजा वरम्यत तथा उत्तके आधार रतम्म ध्यान-वरम्यर मानने चाहिये। इस अध्याय में यूजा-वरम्यरा की प्राचीनता पर सास्कृतिक दृष्टि से एक विहेतन दृष्टि अलानी है। आगे ६म इस परम्यरा पर दो पृथम् अध्यायों का सूत्रवात करेंने जिनमें देतिकां कि दृष्टि से रिचेचना होगी।

चिरत्तन से मानय ने खहण्ट सुक्ति के मित भीति भाषना द्वापना भिक्त-भाषना किया खात्मनरूपंच भी भाषना से दिनी न कियी प्रकार से किसी न कियी पदार्थ की उठ प्रहण्ट मिति भी प्रतिकृति खप्पा उत्तक प्रतिनिधि सामनर खपने प्रतु के प्रति भावनुष्य चढ़ाते हैं। इसी भावना को स्वाप के नाम के जुकार सहते हैं। यूना सक्द वा यह प्रायन्त स्पृत दिति। सिक्त पूर्व भाषक छाने हैं। छन्या नाम स्वापना स्वाप

जिस प्रतार से देवयन प्रथमा थान की सम्पत्तता हव्य, देवता एवं त्यान की त्रिविधा प्रक्रिया पर आधित है। एक इष्ट विशेष—हिंदु हुन्य, आयन, धाना आदि के मन्त्रीवारण महित जय रिमी देव-विशेष के प्रति त्याम—उस्तर्ग (श्राहुति) करते हैं उनी प्रकार पूना भी कर प्रकार से सात ही है जिनमें भी एक देविकिश के प्रति किसी हव्य विशेष—पुष्प, एक समर्थन, अतन, अरन आदि कर समर्थन अभिनेत हैं। 'पूना प्रकार के प्रथम पृष्ट में ही पूजा के इसी आमियेवार्ष पर प्रकाश वासा सात है:—

भ्तत्र पूजा नाम देवठोहेरीन द्रव्यत्यागातमक्त्वाचा**ग एर**"

पूजा राज्य मा यह अर्थ पूजा-पराचरा ने अति पिकतित स्वस्त का परिचायक है। परम् अभी हमें पूजा-पराच्या के अरभकाशहत गिरिवहरों, भयावत प्रकारक पायरों, उन्नाह सीक्ति। सीक्तिपरातं, उदानस्वतारियां विश्वतायों पर्व सीयजा कालायं के नाय साथ सीस्वारियां। कामजेद्रायां, ममनिव्हारी धरोजों (गिक्ट खादि) आदि के मीलिक्ट स्तातें को देराना है जिनके द्वारा वयानकानांगा को विश्वाल पावन भाग में इंग खनवाहन कर सर्वे।

पूरान्यस्य हो ऐतिहाणिक नयोद्धा में सर्वप्रथम झानायास इस वैदिक-पुता तथा लियु-पाटी रूप्यता थे उस सुदूर भूत में ऋपनी दिन्दि हालते हैं—पाय: इस विषय की मीमाना में दिहानी ने यही प्रशासी सरती है। इस पहींत ने न सी हद निरार्ष निक्त पाये हैं और न महीदानों के स्वता है। इस इस किस माननीर भैन्दित के स्वापक आयारभूत निदानतों ने अयनाना है जिनने इस विषय की सर्व द्वा में सुद्ध रिशंप मन्तीर । एवं हो सर्व ।

यह प्रथम ही धेकेत रिया जा चुका है कि भारतीय क्षमाज छथा। फिसी समाज में समी लोग एक ही विचार-भारा, एक ही बुदि-स्तर छथवा एक ही मर्वादा के नहीं। विभिन्न भेगीन मतुष्यों ते ही समाज समय होता है। छता जहां वैदिन सुग में उत्तरत के रिक्षान्त भेगावी कि विचित्र सुग में उत्तरत के रिक्षान्त भेगावी कि विचित्र सुग में उत्तरत के दिक्षान्त भेगावी के प्रयोग उत्तरत के मिन भेगावी के उद्गार निकाले, उनकी सन्तर्प्य करने के विच्यान कराया, वहाँ जो निम्मभेगी के पुरुष से, मर्ज ही सन्तर्प्य करने के लिये यम का विधान बनाया, वहाँ जो निम्मभेगी के पुरुष से, मर्ज ही च प्रनार्थ हैं। अथवा द्वाविद्य हों, गागेय घाटी से वस्त्रियत हो खयवा निम्मु पाटी से, हिमादि की उपत्यत्वाची ने प्रान्दात उत्तराय के विद्यान्य में, उननी भी अपनी केंद्र न केंद्र गुजान पद्धित अनस्य हांगी। वास्त्रव में वैदिक वाल में जो उत्तराय वालविद्यान पार्ति के रूप में उत्तरी किता विद्यान पार्ति हों के रूप में उत्तरी किता विद्यान वालविद्यान वालविद्यान स्वाति इत्तर वालविद्यान विद्यान वालविद्यान वालव

भारतीय संस्कृति में तथा उनकी सन्यता की कहानी में सानर ने श्रनादिकाल है ही देशनावना या देवोगासना की तो यात ही स्था 'देवमूबना' का भी श्रनुभव किया। यही कारण है कि इस देश को सन्यता एनं संस्कृति वे इन उदाल पर्दे श्रम्तक राग्यत तिवालती की प्रथम कन्यत्त देने चा भीरत मिना। देनों की प्रीया अपने देने चा भीरत मिना। देनों की प्रीया अपने देने चा भीरत मिना। देनों की प्रीया अपने सारित होने ने गिरा तिवाली श्रीय मिना। देनों की प्रथित करायों से पारित होने ने गराय। देन उपायता में यह निक्त पिना। है कि इस देश के सुद्द श्रातीत— विदेश सुर्व श्रम्यता ने यह निक्त करायों है कि इस देश के सुद्द श्रातीत— विदेश स्थापता प्रथम श्रम्यता उपायता प्रथम श्रम्यता उपायता प्रथमित स्थापता स्थापता प्रथम उपायता प्रथमित स्थापता प्रथमित स्थापता स्थापता

मानय सम्यता की यहानी मानव के रहन सहन, भीजन-भान, स्वाच्छादन एवं चिन्तन की बहानी है। सनुष्य विचारवान् प्राची है खत सनातन से यह अपने ह्या के सम्यक्ष में, क्षानी सरहाने एवं उपनारकी के सम्यक्ष में सोचत आवा है। धनसात्वयन्त्रभार' र तहदेवाधिकार नामक एर प्रथ्याय का यही समें है कि सानव बदि बह मानव (एग्रु नहीं) है नो कभी नहीं भूत एका कि एर समय था जा यह देवों का सहवार था।

देवों से मानयों के उस खतीत वार्यवय ने मानयों को पुन. देवमिसन के लिये महती इरक्टा प्रदान की है। निरातन से दानि उत्तरका से मानय ने खता प्रतान कि कावादा के देव स्वात प्रतान की कि निरात की सान के स्वात प्रतान कि कावादा के कि निरात की सान कि वह कि ने देवां का वार्याय प्राप्त कर करें ने देवां का वार्याय प्राप्त कर करें ने हिंदा से कि वह कि ने देवां का वार्याय प्राप्त कर करें ने हात है। वैदिक की विद्याय प्रकार के कि निरात के कि निर्माद की कि वह समस्य है। खता कि कि कि निर्माद की प्राप्त कर के कि निर्माद की कि वह स्वस्थ के प्रतान मागा है। कि निर्माद की कि वह स्वस्थ के कि निर्माद की निर्माद की निर्माद की निर्माद की निर्माद की निर्माद की कि निर्माद की नि

मनुष्य प्राप्त विभिन्न पार्मिक उपयोगान्ना तथा वर्म वरण्य वे द्वारा देनी वे झोरा को भाना वरने भे राम है। कामका से मानुष्य वैश्वीत पूर्व गामिक दारी क्यी सहस्र महाना में तथेन्द्र है। कामका को आहात प्रस्य पुरुषायों का अध्या क्यास क्यास स्वाप्त मान्य देशभूतर बना का है। कामका के मान्य को माने को हो प्यदे के पर्याचानों से सदैय बदी कियारा कि हम बदसे ती साम्योग से देश स्वीत को सदैय क्यासमाने गई। यह प्रथम ही स्टेनेत किया जा जुका है कि सभी मनुष्यों वा सुदिस्तर एवं हृदय की सम्बेदना एक समान नहीं हो सनती। मानव समाज ना विभिन्न द्रयों में विभाजित करने नी प्राचीन परम्परा वा यही मर्म था। श्रतः जहा विह्वान मेचावी ब्राह्मणों के निषे श्रास्त्रमान श्रीर ब्रह्मणन ने किहानत सुकर हो सकते वहीं श्राम एवं निम्न केषी से मनुष्यों के तिये न तो ऐसे दुस्द एवं जटिल भिद्धात वोधमम्य ही ये श्रीर न उपशरक। श्रतः उनकी उपामना ने लिये न तो ऐसे दुस्द एवं जटिल भिद्धात वोधमम्य ही ये श्रीर न उपशरक। श्रतः उनकी उपामना ने लिये कोई म कोई श्रामन के लिये कोई म कोई श्रामन के हिसे कोई म कोई श्रामन के हिसे कोई म कोई साजन के हिसे केई म कोई स्वाप्त्रम मनीपी समाजन श्राह्मण एवं पर-गुरुखों ने समाज के इस प्रयत्न श्रीय होनो-परित होनो-परित है।

भारतीय ईरवरोपासना त्रथवा देवोपासना-पद्धति से प्रतिमा-पूजा का एक प्रकार से गाईत स्थान है। भारतीय धर्म ('यतोऽम्युट्यिन:भ्रयसिविद: स धर्म:"—त्रतः पर्म का परम क्षच्य नि:श्रेयक त्रार्थात् मोख है) के स्टिन्शेए से मानव का परम पुक्पार्थ मोखाधिमम है। यह मोखाधिमम क्रयया सुक्ति-पान्ति प्रतिमा-पृजा से प्राप्त नहीं होती:—

''पापाणबौदर्माणसूनमयवित्रहेषु प्जा पुनर्जननभीशकरी सुमुची.। तस्माचतिस्त्वहृदयं,चनमेव सुर्योत् बाह्याचेन परिहरेद्दुनभेवाय॥

श्रमांत् मुमुनु या मोन्न के श्रमिलापी यति के लिये पापान, लीह, मिया, मृतिका आदि हर्यों हे विनिर्मित मितमाश्रों की पूजा यजित है। वह पुनर्जन्मकारक है। श्रतः यति मे देवाचन श्रपने ट्रद्य में ही बरना चाहिये। वाह्याचन श्रपने ट्रद्य में ही। उसरे पनर्भन-वीप प्रापतित होता है।

परन्तु सभी सो यती हैं नहीं, कभी सुमुत्त कहा से हो। सनते ! श्रशों के लिये—िनम्स बुद्धि स्नर बालों के लिये नोई परम्पा धायश्यक है । धतस्य

ंशियम स्मित परयन्ति प्रतिमासु न योगिन- । श्रतानौ भावनाशौय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥''

प्रभार योगी लोग तो शिव की खपनी खात्मा में ही साझत्यार दशकापपताः ॥ प्रभार योगी लोग तो शिव की खपनी खात्मा में ही साझत्यार दशके दें न कि प्रतिमाद्यों में | खतः खभी के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाद्यों का परिकल्पन

रिया गया है।

मारतीय शार्थ-विचारकों ने ये बद्बार वर्ध धर्म प्रवचन वदापि अपेन्।इत मध्य-भानी। ही है परन्तु दनमें प्रतिमा-यूना अथना प्रतीकोषायना की अति प्रारतन परम्परा पर आप्त्य समन्यनात्मक हरिन्कोण ना पूर्ण आभाग प्राप्त होता है।

च्रतः निष्कर्ष-ह्य में यद बहना स्रीक्षा संगत ही होमा नि प्रतीकोवासना (जिनक गर्म में प्रतिमन्युवा ना जनम हुन्ना) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सन्वता। वह मानवता की मदे । स्टब्सी हो हिन्दा हमने मानवता पर च्ल्य में निर्मे में उच्छाना न तो मही ग्रावः कि मो ने तर्म-तिवर्ष, जाद अल्लोचना प्रस्वालोचना एस गर्म गर्म में ने तर्म-तिवर्ष, च्लालोचना प्रस्वालोचना एस गर्म गर्म में निर्मे में कि हो स्टब्सी के प्राचीन होंगे हो हो स्टब्सी के प्रतिहासिक च्लालचना एस गर्म में ने नी कि हो स्टब्सी के हो स्टब्सी के प्रतिहासिक चलाव स्टब्सी के प्रतिहासिक चलाव स्टब्सी के जिल्ला के स्टब्सी के प्रविद्यालया स्टब्सी के उपायना की यह परापरा वैदिन सुग स्टब्सी

ैदिक युग में भी भानीनतर युग (उमें मिशु-मध्यता कहिये प्रथमा नाव सन्धता किये स्वथमा पापाण-कालीन या उत्तर-पापाण कालीन अया वास्र युगीन सध्यता किये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमान्यूमा की ऐतिहासिक समीज़ा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संवेत किया जायेगा।

पूजा के प्रतीकों (Objects) पर ऊछ मेरेत रिया जा जुका है (दे॰ वि॰ प्र॰)। श्रुनेशनेक देवी एवं देवों के श्रुतिरिक्ष पूजा-प्रतीकों को एक दीर्य-पूजी है जो समासन में इस देश के उपासकों की श्रुभिन्न ग्रंग हैं।

द्रुल पूना—पूना-परम्परा में हल पूजा यहुत माचीन है! न्यमोध, प्रश्वक्ष, खाझ, विश्व, न्दली, निम्न एवं कामलक निरोप उल्लेशनीय हैं। रिन्दू पचाझ, विश्व, न्दली, निम्न एवं कामलक निरोप उल्लेशनीय हैं। रिन्दू पचाझ (Calendor) में हन विभिन्न कृती वी पूजा वा वर्ष के विभिन्न दिवलों पर्य विश्वा है। उपेड की श्रमावास्त्रा में बट-माधिय बूजा, वार्तित की श्रव्य-मामो में आमलक पूजा तया की कामती हो सावास्त्रा में सदस्य पूजा से हम परिचित्त ही हूँ—दक्षी प्रश्नर क्षन्य कृती की गामा है। इतनी हुन हुललीकृत रामायण के नमान प्रत्येक हिन्दू घर वा श्रमित्र को याया है। इतिया भारत के शिव-मन्दिरों में बूजों का निरोप मरस्य है। मिदर के ये पृष्य इत्त स्थल-पुन्न के नाम से पुन्य इत्त का निरोप मरस्य है। स्वार के माम से पुनरि काले हैं। महुरा के मीमाजी-तु दरेश्यर वा वहम्य हृत स्थाप्त एवं भारतीय द्रुला स्थाप्त पर भारतीय प्रजा-परस्था के नाम के पुनरि काले हैं। माताय ने क्लारमक, धार्मिक एवं साधार पर भारतीय पुजा-परस्था के नाम है। वहा से प्राप्त हिन्दू मासाद ने क्लारमक, धार्मिक एवं साधार विभाव में क्ला से वृत्तों ने यहा योग दिया है। श्रामे इती पीडिना के एक श्रम्था प्रश्निक पर के स्थापित के से हता है वहा के पिता की निरोप स्थाप करिया है। श्रामे इत्त पीडिना के एक श्रम्था प्राप्त करिया है। श्रमे इता हम हम दिव्य की निरोप स्थाप करिया हमें।

### नदी-पूजा

हुवों से भी बहुकर इस देश में अवसर-विशेष वर (बेंगे पुत जन्म, यहोत्यीत, विवाद आदि) नदी-पूजा वा माहास्प्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनियार धार्मिक हुन्स है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्वान से बहुकर हमारे लिये की शिर या पायन है। भारतत्त्र के शिर पुता पायन है। भारत्व पूर्व अवभूमि के नाम हो गाग गांगिया है। स्वयं-पुत्ति-दुर्शनी गंगा का जान भक्तों की वच्छ-लारी का गंगानित से पिपय रहा है। शत्र को है। नाम तो यह है कि मात्रिय पूर्व में पिश ही। गंगा ने मात्रीय पर्म की रहा की है। नाम तो यह है कि मात्रीय पूर्व के पिश ही। गंगा ने मात्रीय पर्म का प्रिकार है। गंगा ने पायन पूर्व पर हुआ। गंगाय पार्ट पर पदार्थित प्राचीन आवेष-भन्मता (गिर न, इसर-विरिक्त हमात्र, महाव न्यावीन पूर्व भौगावक नगी शर्मायों के अनुस्त्य रहा पूर्व के विशेष स्वात पार्य के प्राचीन पर्म के प्राचीन निवदर्शन है। काशी, प्राचान, इसिटार आदि श्लाव सी स्वाय अपने देनिक स्वान में गंगारनान के अमान्य में मात्र की परण प्रपति सात्र में स्वात सी स्वयाओं का आवाहन कर दे हैं:

गंगे च बसुने चैन गोहावरि सरस्वति । मर्मदे सिन्धु कावेरि अखंडिमन् समित्रि चुर ॥ विशाल भारत की एवं विशाल मारतीय सस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह मुन्देर कल्पना द्यदितीय है। यरता। मेंना के समान ही उपमुक्त इन पुरम्यतीया सरिताओं की पूजा भी देश-भेद एवं स्थान मेद से सर्वन प्रचलित है। दिलिए में कविरी गंगा के समान हो गुज्य एवं पिन्न है। कविरी के तट पर विभिन्न दाविखाश्य भार्मिक पीठों का निर्माण हुआ है। भ्रोरंगम् वैष्णवनीर्ष नावेरी तट का विशेष पायन मन्दिर है। इसी प्रकृत यमुना, क्रिस्मु, नर्मदा ख्रादि पायन नदियों की कहानी है।

### वर्षेत प्रजा

प्रकृति के सुन्दर एवं लोकोश्वारी पदार्थों की प्रश्न-भूमि पर ही इस देश की सन्यता एवं नंस्कृति का निर्माण हुआ है। मानव-नाति के इतिहास-वेलाओं ने मानव ना प्रथम धर्म प्रकृति-गद (Naturalism) माना है। प्रदृति के वाधिय पदार्थों में कृतों, वर्वतों एवं महिलों का प्रथम परिश्यन होगा है। यतएय प्रकायक वादपा, कहान-प्रवारिषी कल सिलानी एवं भयावह एवं विसुप्यकारी पर्यतों के हत्यों ने मनुष्य के हृदय में भय पूर्व विस्तम के भागों को जन्म दिया। इन्हीं सावों ने उपासना का उपजाक मैदान तैयार किया।

पर्यंत की गापाण-शिनायें प्रस्तर प्रतिमायों की पूर्वंक हैं। परभर के शालप्राम, गाण्तिन आदि स्वयन्ध्र प्रतिमायों ने पर्वतों ही अर्थत प्राचीन देन द्विपी है। प्राच्यामां प्रव बार्णानामां की विशेष चर्चां आगे दृष्टम्य है। वैसे भी पर्वंत हिन्दु-धर्म में पवित एव पृष्य माने जाते हैं। महाक्षि कालिदास ने नमाधिराज शिमालय को श्वेष-शामां कहा है जो प्राचीन वैरिश्चिक परम्परा के सर्वंधा श्रमुक्तर है। पर घर में गोपर्धन-यूजा (गोमय निर्मित) पर्वंत पूजा को आज भी जीयित रक्ते हैं। पर्वतों वे ही दिल्दु-प्रस्ताद को क्लेक्ट प्रदान किया है। प्रासादों नी विभिन्न संकान्नी एवं जाकृतिया में मारत के प्रसिद्ध सभी पर्वत—मेव, मन्दर, केलाग्र, सर्वोक्तर्य के विराजमान है।

### घेनु पूजा (पशु-पूजा)

मारतवर्ष में गी को गोमाता के नाम से सम्मेषित करते हैं। गोपालकृष्ण के साथ गीक्षों के पुरातन पायन साह्यर्थ के कारण शीक्षों का इस देश में और भी अधिक मान है। स्वर्गीय कामधेतु की सन्तित होने ने कारण और महामतार्थी सर्वराज दिलीय की श्वापाया होने के कारण भी मत्येक हिन्दू के लिये पत्म पूर्या यन गयी है। वर्ष में गोपायां का वर्ष पूर्व का विशेष क्यसर होना ही है। मित स्वत्ताह श्वन्यार का दिन पेनु-पूजा के लिये एक सनातन परम्या है। गोलक की पूजा मी हिन्दू विश्वारों में मचलित है। इसी मकार गज-पूजा (इन्द्रवाहन) सिंद-रूजा (देश-माहन) खादि अनेक पशु-पूजा निद्यान है। नाम-पूजा की परम्या से हम परिचित ही हैं।

### पक्ति-पजा

गरुड़ पूजा ने माहात्म्य से हम परिचित ही हैं। यात्रा के श्रवसर पर समनोड्डीयमान गरुड़ का दर्शन वड़ा ही शुभ माना जाता है। विजया दरामी (दराहरा) पर हम सभी लीला-मरोरा पदी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एव क्चेप्ट देखे जाते हैं। यंत्र पुजा

यंत्र शब्द से यहाँ पर खाण्यास्मिक एव रहस्यात्मक यतों मे है। यंत तो मशीन को फरी है। मधीनों के ग्राविपकार से ग्राधिनिक चगत में जिस द्वतगित से व्यावसायिक, राजनीतिक एवं ग्राधिक स्था सामाजिक मान्तियों सुकर हो नकी है उससे यंत्रों की महिमा सहाया सत्ति हैं। जब यार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहस्यात्मक एवं खाण्यास्मिक मंत्रों से साहमा की गामा में कितने ही मन्य सिल्बे जा सकते हैं।

पूलोपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक चातु-विशेष (ताम, स्वर्ण, रजत क्षथवा लीह मादि) वर होता है। ताम्रजन यर एक गुल रेता चित्र यनावा जाता है जिस पर मंगालों वो झुनाइता सोदा जाता है, पुन-उसे शोधकर पूजक को सदीचा पूजा-शिला प्रदान की जाती है। व्यरिशिष्ट के रेता-चिनों से यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो सकता है।

यनों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बड़े बड़े खनुष्टान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को क्षित-प्रदाबक भी कहा गया है—सिक की दो बात ही नया १ यंत्रा को साधकाण कभी-कभी ताबीज के रूप में धारख बरते हैं। रजत खधवा ताने के खावरख (Case) में यंत्र को सरक्तर साधक खपने खग (गत, प्रीवा, याहु खपवा यहा) पर धारण करते हैं।

यंत्रा की इस साधारण परम्परा के खातिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। ताजिको का भीचक्र एक निशिष्ट यंत है। इसने सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा के खबसर पर विशेष चर्चा की जायेगी।

प्रतिमा-पूजा वे प्रवान प्रतीको म देवो एवं देवियो के आतिरिक्ष किन विभिन्न प्रतीको का संकीतेन उत्तर किया गया है उत्तरे हम पूजा परम्पर के बहुत्तकी विजुक्षणा मा प्रतिका का संकीतेन उत्तर किया गया है उत्तरे हम पूजा परम्पर के बहुत्तकी विजुक्षणा मा कि किया के भावां ने ही उनकी उपासना का त्रापात किया— कह एक व्यापहारिक तत्त्र्य है जो सदेव से सर्तमान रहा । अत्रपन पूजा-रस्पर के साथ इन प्रतीकों के साइच्ये के मार्थ का मुख्याहुन हम तभी वर सकते हैं जा इन आधारभूत विज्ञान को समझ से कि मनुष्य में तनातन से उन नभी पदार्थों (objects)— वे स्थायर है अपना जंगम— के प्रति इन्दाता किया प्रमात अपना मिक प्रकट की है जो उत्तरी जीवन यात्रा में किसी मकरा से उपकार हुए हैं।

प्रश्ति मनुष्य वी चानी है। हुनों की छाया, उनकी शाराओं के झनेकानेक उपयोग (शालमनन—छापर, धन्नी, किवाडे झादि) बलवों ने म्लुर धन्नेग, नदीनल का जलवान, उनकी चारा में श्रवनाह्न, सनन, तैरण, धन्ती की उपल्याओं में उपराज मैदान, गुभाशा के मम्मीर सुरवित शुक्ष हुगे, हिम पर्य शासप ने वारण में मनल सार्नन मागन, सुर्य का प्रकाश, चन्त्र की शाहादिशीरणी ध्योवता, नदाने का मुक्त मनोहर मदाहर गान का विद्यापकारी विस्तार, पशुक्षों के झारा कृषि कर्म, धेनु से सुष्टामान, पद्मियों के मी पटुमुनी प्रयोग, इन सभी में मानव भी रहा तथा उसके जीवनीपयोगी माधनों के प्रशंत में उपकारक-उपकार्य सम्बन्ध ने कृतशता प्रवाशन में पृजान्यरप्यरा वा पत्रवन नारम्म किया।

दक राज्य में मानव जाति का प्रयम वर्ष प्रहतिवाद .(Naturalism) या। प्रतिष्य मानम की प्रथम पूजा प्रहति पूजा स्वामाविक थी। श्वम्बेद वी श्वसात्रों में प्रहति की उपासना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है।

श्रस्तु । सास्युतिक दृष्टि से पूजा परम्पा उतानी ही प्राचीन दे जितनी मानवरम्यता इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की जिज्ञाचा झभी शान्त नहीं हुई है । श्रम भी हमारे पूजा-परम्परा की प्राचीनता पे त्याकृत उद्भूत होने हैं । प्रश्न यह है कि मारत-वर्ष के लास्कृतिक इतिहास में देव पूजा का कब प्रारम्भ हुआ ह इस मश्न की ऐतिहासिक कातनीन इस आगे के अप्याद में करनें । परन्तु तास्कृतिक क्रिट से इस विषय की थोड़ी भी और मीमाला श्रमित्त है ।

मानय-जीवन का महित के साथ श्रामिक एपं पनिष्ठ सहस्वर्ष सर्थ-विदित है। यह सम्बन्ध सर्गम्यापी है। भारतवर्ष मं मी प्रहितवाद का प्रथम धर्म पक्षित हुआ। अत्यत्व पूर्व-विदित-कालीन आयों के भामिक जीवन का केन्द्र विन्तु प्रकृति के प्रमुख पदाधों (objects) की देवां चीर देवियों के प्रतीक रूप में मकल्पित कर स्तृति-गायन क द्वारा उनमें देव-भागना का संचार किया गया। ऋग्वेद की शहचार्ये—अर्थना-भंज इस दिष्ट से उपासना अथवा पूजा-परम्पत की प्रथम पद्धित निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना-उपान में अपिनहोत्र (यह) की दूसरो पद्धित स्कृदित हुई। धूजा-परम्पत का यह द्वितीय सीपान माना जा सकता है।

प्रार्धना में प्रवृत्ति थे प्रतीक — देवो और देवियों— इन्द्र, यहण, सूर्य (सिनता) पर्जन्य, कपा, ष्ट्रपी— आदि के स्तवन में उनके गुजागान के साथ साथ उनके रूप, उनले येप भूमा आदि की फल्पना भी नितान्त स्वमानिक थी। अत्यव वैदिक ऋषियों भी देव स्तियों में वेद स्तियों कि स्तियां कितान (Iconography) और प्रतिमारिकान (Iconology) ना प्रन्मोग्याभय सरम्भ स्थापित होता है। देवा एन देवियों को युद्ध एंग स्त्री रूप में उद्भावित कर, उनके शाहन (स्य आदि) आभूपण, बस्त एवं आयुष्य आदि की फल्पना ही कालान्तर में मिसमा निर्माण की प्रस्था की पत्रार्थन कराने में उपकार देवों के ने पीरिका करने में उपकार स्थापिक हमें सिना निर्माण की पराध्य की स्त्रार्थन अपने स्वार्थन की स्त्राप्तिक रूप में अल्पना की स्त्राप्तिक स्त्रार्थन एवं शिल्पगास्त्रीय वर्णनी (वो प्रतिमा निर्माण के आपामिक वर्णनी वर्णनी वर्णनी वा वेदी अल्पनित होगी)

वैदिक विचारभारा को ही पुराखों और आगमों का खोत समकता चाहिये। विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिकलित होते हैं। अतएव वैदिक देवों का ह्यास अपना विकास पौराणिक देवों के उदय की पृष्टभूमि प्रकल्पित करते हैं। इस दियस की विरोद समीखा शैन एवं कैंग्वन प्रतिमा-सत्वायों में विशेष रूप से की जायेगी। इस प्रभार प्रार्थना मनो एव अग्निहोत्रां के द्वारा देव पूजा अर्थात् देव यज्ञ उस सुद्र श्रतीत की श्रार्य परभ्यस है जा नैदिक युग म विक्रित हुई। परन्तु तस्वालीन भारतीय समाज क दो प्रमुख आग य-आर्थ एव आर्थेतर एतहेशीय मूल निवाशी (निन्हें अनार्थ कृष्ये, द्राधिक वृद्धि या और माई नाम दे दीजिये)। वृद्ध तक आयों का सम्पन्ध है अनकी पना पद्धति ना वया रनरूप था-इस पर सकेत किया जा सुका है। अधितर एक विशाल समाज श्राध्या वर्ष की में तो कोई उपासना परम्यन श्राथना प्रान्यद्वति श्रवश्य होसी १ इस विशास भारतीय समाज की उपाधना का के ब्र-क्रिक्ट- कृत, बगदेवता, सरिता, पर्यंत, पर्यंत-पड़िया ना, पक्षि अध्या पशु होगा-यह हम कापृत कर सकते हैं। परन्तु एक महान् जाति के सम्पन म ग्राप्तर उननी सम्बता एव संस्कृति म श्रवश्य परिप्तार एव परिवर्तन हुए हाते। जना एव विजित की कटना एक दिहेप जन समाप्त हना, पारस्परिक ह्यादान प्रदान प्रारम्भ हुमा, सास्कृतिक मिश्रण में स्वर्णिम प्रभात का जब उदय हुआ, उस नमय दीनों के स्तिश्रम जन्य श्रादान प्रदान से दोनों की धार्मिक, नामानिक, श्राधिक, राननीतिक, पारिवारिक-सस्कृति एवं सम्बता के पूरक घटकां म परिवर्तन, सरवरण, श्रत्वरण एवं समस्यय तथा काम-जस्य प्रवश्य प्रस्पृतित हुन्ना होगा। जातिया ने संगितश्रम इतिहास का यह सामान्य एवं मार्थमीम शिकात है। सत्य तो यह है कि ससार की सभी मेंस्कृतियाँ एवं मन्यतार्थे न तो सर्था ऐशातिक (Isolated) है और न गाथा विशव, मधी ग्रानैवान्तिक (Composite) तथा मिश्रित हैं।

श्रत इमारी दृष्णि ये मैदिक काल म भी अविमा गूजा (श्रम्यांत् हेवों जी मतिमा म गुजा) का प्रजास था। श्रम्भि वह मत तृत्तरे लरदा का खनुमामी नहीं तथादि यह तमी मानेंग कि उसी शुग में (था उसने भ पूर—किशु उसी मन्त्रज) श्रम्यायें की भी तो कोई जीवन भाग भी। श्रद्ध कालान्य (यहर जन पारस्परिक संसर्ग से खायों एवं श्रमायों वा श्रमेत्रानिक रूप म सहयोग सम्मत हुआ तो तदाखीन भारतीय धार्मिन की मत हो महत एवं रह भाराधों में नहने लगा—उश्वरस्थित आयों की गुगा-मरम्मा एवं निमानस्थींम श्रनायों नी प्रतिमान्यूजा-वरम्परा । दोनों नो शमशः निशिष्ट धर्म एवं लोक-धर्म ने नाम से पुनारा जा सनता है। वास्तव में भारत में सनातन से लोक-धर्म ना स्वरूप ही प्रतिमा पूजा या—Imago worship formed the very pivot of the popular religion in India.

यदि हम इस समन्वयात्मर संस्कृतिक सत्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीरार पर लें तो देव पूजा की प्राचीनता के उपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद-रिवाद, तर्क वितर्क तथा गवेपण-श्रनुतन्थान भले ही शास्त्रीम दृष्टि से मनोस्खक हो सकते हैं—सानवर्षक भी हो सकते हैं परन्तु उनके पचडे में हम नहीं पढना चाहिये | सास्कृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है ।

सिष्ट वे त्रादि ने मानवता के विकास की बहानी में इन्द्र की क्या ही संसाद की क्या है। वैदिक एवं पीराधिक सुरू-असुर-उपास्त्रान, ऐनिहासिक एवं राजनैतिक दार्च क्षार्य-हित्त हुन्त ह

इसी उदार, स्थापक एवं शास्त्रतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा को समीचा में यह कृदमा इस्सुक्ति की क्षोटि में न झावेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाझी (जैसे म्हान्वेद क्षी स्तुति प्रधान प्राप्तेना मंत्रा से देशेपासना एव अनुवंदीय एवं प्राक्षस्य-मन्यीय सक-प्रधान उपासना पदाति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-कात स्रथा वैदिक कात में भी पूर्व सिन्धु-पाटी अथवा नार्य-मन्यनाशां में स्वस्याप कर रही थी। मोहन्जदान और ररणा भी सुदाहें से प्राप्त पदादिपक प्रामास्य से यह निकर्ष दक होता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का मुख्याइन प्राप्ती ने राज्यान (४) में निशेष रूप से क्षिया गया है।

### प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

### जञ्म एवं विकास

### [ प्राचीन साहिस्य का एक विह्नावलोकन ]

पिगत क्षान्याव में प्रतीकोणामना एवं देव-पूजा खर्णात् प्रतिमा-पुत्रा को तारहतिक इहिकोणा में एक सरल नमें हा की जा जुनी है। इस प्रध्याय में उनकी ऐतिहासिक छान-बीन का प्रयोजन जिलासु पाउनों की बीजिक तृति तो है ही साथ ही साथ इतसे इस विश्व की मीमामा लीट भी खागे बतेगी—यह भी कम उपादेव नहीं।

प्रभाव के उपोद्धा में एक निशेष भेतेन यह है कि यह ऐसिहानिक मीभावा पूर्व प्रणाय की करानिक मोभागा जा प्रक द्वेग होना चाहिन के कि विशेषी द्वेग | छते: हम प्रस्ताना में यह स्थय जिल्ल हुन्हा कि जो विद्वान प्रतिया पूजा की छये जाएन विदेश पात के बाद की परण्या मानती है उनमें मंग नैस्या स्ताः उद्भूत हो गया। विदास अध्याद के उपगेदार में जो अंकत किया गया है उनके कनुसार माहोस्जेदाको (निन्मु कप्यता) के पातामारों म प्राप्त विपर्तिमा, जिल्लामार्थी (श्यूपित विदा) जो देशी प्रतिसाची (मता पाता) की प्राप्ति ने कर्ण उस सम्बन्ध को प्रतिक सम्बन्ध में भी धानीनतम् मानने म प्रतिमा-वा को प्रयेष पता खारीनित स नाम क्षी तम स्थात है। द्यादि योरोपीय विद्वान् तथा वैंक्टेश्वर, दाम, भट्टाचार्य खादि मारतीय विद्वान् विशेष उल्लेख-नीय हैं। डा॰ जिते-द्रनाय बैनजीं (See Development of Hindu Iconography chapt. II) ने अपने अथ में इन मर्मा रे मतो नी समीज्ञा की हैं। यह सविस्तर वहाँ श्रानकोशनीय है। यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन श्रामिश्रेत हैं कि इन विद्वानों में मैंसम्लर ( Maxmuller ) मैंकडानल ( Macdonell ) तथा निलयन ( H. H. Wilson ) वैदिक जाल में प्रतिमा पूजा की परम्परा की नहीं मानते: श्रतएव ऋग्वेद की श्रुचाओं में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री को व्याख्या भी तदनुरूप ही नरते हैं। इसके विपरीत बोलेन्मेन (Bollensen) हापिकन (Hopkins) एन० वी० वें र टेश्बर, ए० मी० दास तथा कन्द्रत्यन भट्टाचार्य प्रतिमान्यूजा की परम्परा मो यैदिकवाल की समवालीन सानते हैं तथा छापने छापने मतों ने हदी रूपण में ऋग्वेद की ऋगाओं की व्याख्या भी छापने मत के योपण से प्रस्तत घरते हैं।

ग्रस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुक है कि मले ही उच्चवर्णीय ग्रायों की उपासना का केन्द्रविन्त देव-प्रतिमान भी थी तो भी निम्नवर्णीय ग्रनायों — यहा के मूल नियानियों की पूजा प्रतीकोपामना ही थो छौर उन प्रतीकों में कह छादि देव, लिंग आदि मतीक ग्रसन्दिग्ध रूप से विद्यमान थे। ग्रतः वैदिकशाल में मो प्रतिमा-पूजा श्रयश्य प्रचलित थी-यह सिद्धात श्रपनाने में कोई श्रापत्ति नहीं श्रापतित होती।

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप से या नवाँश रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव स्वाभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्थ-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनायों का साहित्य जेता श्रायों ने द्वारा येसे सुरद्धित किया जा सकता था ? अतएव उम माहित्य के श्रामाय में मी स्रायं नाहित्य में को इतस्ततः यहुल सैनेत पिरारे पड़े हैं उनके आधार पर इस परम्परा नी पायक सामग्री एकतित की जा ननती है।

### पर्व वैदिक काल

भूगोद की निग्न भूमाओं का श्रवलोक्त की विये:--(i) तुविश्रीको वर्षादरः सुनाहुरन्धमो मदे । इन्द्रो दृत्राखि किध्नते । ऋ० वै०

(ii) इन्हिमश रुईरियेश ग्रायसस्तुरस्पेये यो हरिया ग्रवर्धत। ग्रुटवै० १०, ६६,८।

(111) बज्ज यश्चक मुहनाय दस्यो हिरीमको हिरीमाम् । श्रव्तहतुरङ्गतं रजा । To to. tox. 01

आह ० वे० ३, ४, ५ । ( IV ) 'दियो नर.', 'नृपेश '।

( v ) स्थिते शिरद्धी: पुरुष्य उम्री वस्तु: शुक्रीम विषिशे दिरएवे. । ऋ व येव

=, 32, 81 (vi) विश्वदृद्रापि हिरएसर्थं बरुगो बस्त निर्शित्रम् । परिस्परो निर्मेदिरे ।

भा-चे० १, २५, १३ । भार वेश्या प्रस्ता १५। ( vii ) नु मन्त्रानः एषा देवान् श्रन्छ ।

( vini ) इन्द्राग्नी शुम्भता नगः । माल रेल १, २१, ३।

| ( 1% ) सूरम र सुपिरामिन ।                        | ऋं∘ व॰ = ६६, १२ !                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ( 🔈 ) चत्यारि शृशा त्रयाऽस्यपादा है शीर्वे सप    | त इस्तासोऽस्य । ऋ० वे०                 |
|                                                  | ४, ५⊏, ३ ।                             |
| (४।) कड्म दशमिममाद्र की साति धनमि । य            | दा द्याणि जहनदर्थैन मे                 |
| पुनर्देदत् ॥                                     | अरु वर् ४, २४, १०।                     |
| ( 🛪 ११ ) महे चन त्यामद्रिव परा शुल्हाय देवाम् ।  |                                        |
| न शतस्य शतायधः ॥                                 | ऋ०वे० ८, १, ५ ।                        |
| ( प्राप्त ) अश्रीत चित् इसुत सुपतीकम् ।          | मृ० ४०६, २८, ६।                        |
| (४।४) इ इस्य कर्ता स्वयस्तमो भूत्।               | <b>अ व ४, १७, ४ ।</b>                  |
| (xv) बिप्सुवीनि कल्पवद व्यप्टा स्वाशि पिश्तु     |                                        |
| गर्भे दघातु ते ॥                                 | 変のです。 する ₹ 6 kg , ₹ 1                  |
| ( ४०१ ) खण्डास्मै वज्र स्वमृब ततन ।              | ऋ० व० १, ३२, ५ ।                       |
| (५४)।) सहस्रिय दम्य भागमत एहमधीर म               |                                        |
|                                                  | ७ ५६, १८।                              |
| ( mym )                                          | ऋ० व० ७, ५६, १० ।                      |
|                                                  | १, १०, १ ३, ५३, ५६।                    |
| ( ९८ ) "प्र वश्चव वृषमाय श्वितीचे"।              | मृ० व० २, ३२, ४।                       |
| ( ४८। ) "उमा ममाद खुपमा महत्यान्।"               | , २,३३,६।                              |
| ( ८६११ ) मा शिश्नदेवा धर्मि गुक्र ते नः ।        | , ७, २१, ५.।                           |
| ( xxm ) ध्विद्धश्नदेवाँ ग्रमिवपना मृत् ॥         | 10, 88 31                              |
| ( ८९। ए ) त्रा निह्नया मृरदेशारभस्त । कम्पादा इत |                                        |
|                                                  | १०, ८७, २ ∣                            |
|                                                  |                                        |
| ( ४८४ ) पराचिमा मृत्देशकुर्याहि । परामृत्यो ग्र  | भि शोशुचान ॥ भा० मे०                   |
|                                                  | भि शोशुचान ॥ फ्रा॰ घे॰<br>१०, ६७, १९४। |
|                                                  | भि शोशुचान ॥ भा० मे०                   |
| (४४०) "वि श्रीवासी मूरदेवा ऋदनु मा ते।           | भि शोशुचान ॥ फ्रा॰ घे॰<br>१०, ६७, १९४। |

पूर्ती प्रकार अनेजानेक सद्य नगरदित किये जा सकते हैं निनामें देशा को पुरुष प्रतिमार्थे परिकटित का जा नकतो हैं। रैमे ता बैंदरक पानपता क अनुनार अगवद तथा अपने दिया में परिकटित का जा नकतो हैं। रैमे ता बैंदरक पानपता के अपने अगवद तथा अपने दिया में परिकट परिकट के प्रतिकट के प्रतिकट

रहे ये तो उन्हीं भ्रष्टिपृत्य द्रायमा देवबृत्य में विद्युल सन्दर्भों से निर्दिष्ट देव मलाकारे (Divine Artist) त्रष्टा जी वा ही थोडे ही बैठे रहे होंगे। द्रापनी छेनी श्रमधा तृलिका से भ्रष्टिप-परिकल्पित श्रायमा उद्धावित नाना देवों के सानस रूपो को पार्थिन रूप में मत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगो।

ग्रस्तु ! इन उपर्युक्त भूनाग्रों की सामग्री की समीचा ग्रावश्यक है ।

- (i) महत्वा में इन्द्र को 'खुतिमोवो' व्यर्थात् सोटी मर्दनवाला, 'बपोदर' 
  य्यति लभ्वोदर तथा 'बुताहु' सुन्दर खुनाक्रोंताला कहा गया है। इसी प्रकार (11) तथा
  (111) में इन्द्र के ख्रन्य खवयों का वर्णन है—''हिरिक्टा' प्रादि। इन विशेषणों में
  इन्द्र को शांताकृति सहज बोधनान्य है। ख्रथन (110) में देवों के दिव्य नर प्रथया
  केवल नर ख्रथया 'कृषेश' मुरूप प्रादि शिशेषणों से मी उनकी पुत्रप-प्रतिमा प्रत्यन्न है।
  अन्यवेद में बहुबार इन्द्र को 'मुशिय' सुन्दर-कवाल, बंद्र को 'कपर्दिन्' अदाधारी, य मुक्ते
  'दर्शत' सुन्दर प्रादि निरोपणों से ख्रायाहन किया गया है।
- ( v ) में वह का वर्णन है। यहाँ पर वहीय चित्र मितमा मासुपरधापित है। स्वर्धित सानों ने रिक्षत वह पुधान, वहुक्य (पुरुष्प ) उम्र पूर्व वसुवर्ण हैं। ( v1 ) में वस्त्र को हिरप्पदापि (स्वरिम कवन ) धारण स्थि हुए बताया गया है। ( v1) में महदेशों त्री उनकी मितमाओं से पुष्क रूप में उद्वाधना है। ( v111) के दृत्व वर्णन में स्टू की प्रिनाम मस्यक्त दिसाई पड़ती हैं—सोता ( नयः ) इन्द्र और आमि को अत्यंद्र करते हैं—( ग्राम्मता )! ( 1x ) में तो वैलय्दाहन महायव की भी इन्द्र की आपसी मितम मस्यक्त हैं—'सन्मत्म में (तोकसी (Perforated)।

यतिन (x) म श्रीप्त भी प्रतिमा था नवाँन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पैर, दो शिर और वात हाथ। विद्भवरम् ( दिव्या भारत वा प्रविद्ध शिवपीठ ) के पूर्वीच द्वार पर प्रति-मूर्ति इसी उद्धापना के अनुरूप निर्मित की वार्यो है। यशिष यह प्रतिमा मध्यक्षतिन दे परन्तु नेहिक कार्तीन श्रीप्त प्रताम की हो तो यह अनुप्तामिनी है। औष्ट्रप्य श्रामिनी में शिंदी परन्तु भी गीपीनाथ यान सहायथ (cf. Elements of Hindu Iconography vol I pt. I pp. 248 50) इसे वश्युहर प्रतिमा मानते हैं।

( ) में तो ज्ञापि साथ तीर में इन्द्र-तिका का उद्योग करता है—कीन की इम इन्द्र का दस खेतुओं से रासीदेगा १ वेंकटेश्वर का इस प्रवचन म इन्द्रोतस्व ( स० ए० "शक-ध्वजात्यान") ना पूर्व ख्रामास श्रास हाता है जिनमें इन्द्र नी रिस्स्थापी प्रतिमाधों का निर्माण सनेत हैं।

(All) में ऋषि का जानह है - हे इन्द्र, में ब्रुफे बड़े मुख्य में भी नहीं हूँ गा (वेचूँगा) काई मी है, हवार दें या दम हवार ही ज्यों न दें। यहाँ पर इन्द्र मा सम्याधन इन्द्र-पतिमा स प्रतीय होता है।

(xiii) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का श्रामह है—जो 'झशीर' श्रमुन्दर है उमे 'सुवतीर' सुन्दर बनाको। इनी मकार (xiv) में ऐन्द्री-मतिमा निर्माता-रकाकार की प्रशंसा है—(त्यक्षा) के निर्माण-वीशल वा गेरेत (xv) तथा (xvi) में भी निभालनेंग हैं }

(xvii) में वेंकटेबर माराश्य ौदिरु-काल में मों मन्दिरों की रियति वर प्रामान् पाते है—प मरुतो ! तुम्हारे मन्दिर ( वहमेणीवम् ) पर मदत्त दल व्यपने भाग को होनेका करो । यही धंतेल (xvii) में भी मतीत होता है। वेंकटेबर महत्त्वश्य वेरीकीन में भात महद्देशों की प्रतिमाश्यों से इस सन्दर्भ की सुनंगति स्पिर करते हैं।

( xix ) में तो प्रतिमात्रों के जुतून (procession) का संरेत प्राप्त होता है।

येदों में जिस प्रशार अधि को कृष्य रूप में अवविदित रिया गया है उसी प्रशार केंद्र को तो कृष्य में साम से ही पुकार गया है। 'xx ) भी खूचा तथा (xiv) भी खूचा में सह में कृष्य कहा कथा है। कद्र-शिव को कृष्य मूर्ति (थ्युपि) मा समर्थन प्रशास की विभन्न सुद्धाओं से होता है। इसी कल्पना में कद्र-शिव का कृष्य पाइन भी प्रशास कि होता है।

अरन्, इन विभिन्न चेरेनो की जो जमीता की गयी है उत्तमें पेंदिक काल में प्रतिमा-गृजा के श्रामायवादी मत का निराक्रण नमभ्त में श्रा धक्वा है। वैंने दो नमी को मत-स्थातन्त्र है परन्तु मातन्यता समीचीन नहीं:

पैरिक-काल में मिताना-गूजा को परम्परा पर ऋग्वेद की म्हण्याओं में जो प्रकार आला गया उन्हीं में जिंग पूजा की पोषक नाममी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद म ( देखों xvii ) विध्य हम्म से प्रार्थना करते हैं "पिशन-देव हमारे खुत (वार्षिक कृत्य—मत खादि) पर धानमान न वर पावें"। हमी प्रवार (xxiii) में ऋषि विश्न-देवा के मेहारामं इन्द्र से प्रार्थना करता है।

सम यह है वे शिक्षन वेव कीन ये । शिहन-वेव र एक्ट निर्मेनन पर निवानों में यहां सम्मानात्व हैं। वैदिन इन्हें ने के मिहान होत्य के पिहान नेव ने मिहान नेव ने मिहान होता हो ते हैं। यायण के महाने हैं। तायण वार्यों ने की स्थापना की है पह इसमें विमान है। यायण के महाने हिस्त-वेदा ( शिक्षनेन दीव्यक्ति कार्यों ने । तायण के महाने हिस्त-वेदा ( शिक्षनेन दीव्यक्ति कार्यों ने ) ने तायण कार्याची के हैं जो समानाता प्रमान ने ने । परण्ड इसमें निर्मेश मैं मिहान देशों ने ताया है प्रमान ने प्रमान कार्याची के प्रमान ने या जो वहाँ के जुलिन्यामी थे। यहन समान है ये शिक्षन देश हिस्ता कार्यों पर । किस्त नियम ने प्रमान स्वयस्था पर देशे गई है परिकार के स्वति प्रमान स्वयस्था पर देशे गई है ये स्वति मानीन परप्या पर देशे गई है वेदि समानीन परप्या पर देशे गई है वेदि समानीन

स्तिद वी श्रामक्षी में प्रतिमान्ता वी पोषक व्यवसी में xxiv, xxv तथा स्तिद वी श्रामको में तिहिए 'मुस्देव' सब्द वी ब्यास्सा में भी एवं एड मानाच प्राप्त होता है। यदि सावसाया में में पूरियों वो सारकाराना में मार्थ में किया है, पर-न निर्देश कारोंने माना वी हचनेयों वे से भी मार्थ में हम हरियंत कर ती प्राप्त कारोंने माना वी हचनेयों वे भी मार्थ में हम हरियंत कर ती प्राप्त कारों में एवं (पर्प को प्रति कारोंने माना वी हचनेया के साम वर प्रति (प्रति कारों में प्राप्त कारों से प्रति कारों में साम विकास कारों से प्रति कारों में साम विकास कारों से प्रति कारों कारों से प्रति कारों कारों से प्रति कारों मार्थ में मार्थ कारों से होगा को नाक्यन प्रदारों (objects)—प्रवासी प्रति साम कारि

की एजा रस्ते य न कि मनातन दिव्य स्वगाय देव—स्ट्र, वरुष, मूर्य, श्रप्रि श्रादि । ए० सी॰ दान महाराम (cf. Rigvedic culture p 145 का ऐटा ही निष्मप है । किनन ने 'मूर देव' वा अनुवाद 'those who believe in vain gods' है । दमी ची समीना में दास महाराय की निम्न ममीना विशेष मंगत प्राप्ति करते हार्य है

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stines. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' "that there were images of gods in Rigivedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes".

मारतीय निशान थे ज्वेन में दुर्यान्यवा हत्वाच्येण म विसी भी तस्य थी हद्वता-समादन य लिये श्रातियार्य ममार्थों का खर्यया श्रमाय है। मिन्नप्त निश्चान थे श्रम्वेपण एवं गांपयण एक मकार से विभिन्न मत ही कहे जा तसते हैं। विद्वान्त रूप में इन मता का हद्दीकरण श्रकान्य ममार्थों थे श्रमान से चैंने हो चवता है। श्रत लेतक की मतिमा पृता सी यह मीनाश एक हम्प्रिणेण कहा का सकता है। श्रम्य श्रमेशनेन पूर्व-प्रियों ने मी इसी मकर वे जो निम्कर्ण निशाले हैं उन्हीं का यह एक सम्यन-उपोद्धात है। इस मत थे मतिन्त मी विश्वानों ने उद्धायनार्थे एवं समीदार्थे की हैं। श्राव जितेन्द्रनाय नेनकीं (of D, H. I) इन श्रमावयादियां थे श्रद्धानार्थे हैं और उन्हाने इस हिस्कोण से एक सुन्दर उपनहार किया है जो वहीं पर पठनीय है।

# चत्तर बीदिककाल ( ऋग्येदेतर वैदिक माहित्य )

यार्नेद, नामवेद तथा आक्षण प्रत्यों की देशवानना व होन से प्रमुख द्यार्थ वरश्या संगोधानना है। प्रयायेद में दूनके विषयित केन खनेकानेत नवत मिलने हैं निनमें छानायों की विभिन्न नामित्रक, धार्मिक एवं नित्तक मंद्र्याखां पर प्रकाश वहता है। उन नव की स्थानामाय ने यहीं पर जिभेन नमीजा न नदके केवल किया उदादरलों के द्वारा यह खिद्र करने ना प्रयान खर्म ह है निनमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पूर्ण की प्रायम की पायक नामभी इन्तान हो स्व

## यजर्भेद

शृञ्ज पञ्जीद का साक्षणीय मंदिता से प्रशिष्तासम्बन्धी स्पृद्ध शकेत हैं। सूर्वका 'निरत्य पानि' वडा शया है — "नेयों वा सविधा विश्वयपाणि र्वे " " श्रम ० १० का ० इसा सवार राष्ट्रिके भीद जिलिता वर्षीर यह मेंचेन हैं — यह से पास्त्रज्ञ शया सन्तरिक्श'। कृष्यन्तर्पुर्वेद का संभाद नेदिता संवद्धां स्वाधीय प्रयोग पर निदेश हैं। पुनित Keith'e Veda of the Black Ynjur-Veda school vol. II p.411)। इसीयकार देशमन्दिरो का क्षेत्रेत भी इसी संदित में दुन्दावन महाचार्य ने पावा हु—I. I. P. xxxiii, कठत महिता में 'देवल'—अतिमाबीची—शब्द एक श्रुपि.मंडा से व्यवहृत है (Cf vedic Index.)।

ग्रायवंविद संहिता एवं सामवेद संहिता में भी श्री वृन्दावन महाचार्य ने ( Cf. I, I, ९९x।ii ) पनिमा संवेत निर्दिष्ट किये हैं ।

#### त्राद्यग

तैसरीय प्राक्षण्—, २.६.१७) का निग्न प्रावस्य देखियः— होता यक्षर्यक्षताः । तिक्ते देवीः दिश्यवर्थः, ६ आस्तीः महतीः महीः— नम्म रार्ग्यर्था मुचर तीन देवियो— भारती, देवा तथा मरस्यती भी युका के लिये होत्रु पुरोहित के लिये प्रवचन हैं।

वैदिन-रित्लों (Supplements) में भी प्रतिसाद्वा की परस्परा पर मुदद मासप्री ग्रास होती है।

पहिंदा बाह्य शु—के निम्न उक्षेप्य— "देवतायन नि पण्यने देवमतिमा इमित दर्भित स्पर्टित, स्पर्टित, निप्तित जन्मिक्षिण " १० — ने तल्लाकीन देव महिमा प्राप्ता पर सकारण प्रमाण प्राप्त होना है। इसी प्रकार प्रमाणि प्राप्त होना सिक्ष 'देवमली मुन' ( अर्थान् देवप्रिसाणी है चुतने साते । सन्द के प्रयोग न वर्ग निप्त्य निकलता है। वास्ट्रच ब्राह्मण् (१४,४) भी ऐस्म ही पीयन है। एतरेय ब्राह्मण् तमा स्वत्य ब्राह्मण् में मी सोने की महिना पर स्तेत है। स्वयम में नी इष्टरा पर सात्र प्रतिमा तथा शाल मिताम की रचना का नरेन हैं। स्थाप्त माह्मण्य में ऐसे हैं । इस ब्राह्मण्य में महिने नियाद स्था पा भी पूर्ण पिर्देग हैं।

#### श्रास्ट्यक

भाक्षणों भी पक्ष-वेदी पर देश-प्रतिमा के दर्शन के उपगात खारन्यकों में ऋरण्यों से भटकता नहीं पड़ेगा । निगन मन्दर्भों ने प्रयोधि प्रतिना युख पर पूर्ण प्रकास है पिये: -

- (।) रुद्रात् परि तन्य ममे । तै॰ श्रा॰ श्रान-दाभम ए० १४२, ४३।
- (it) मारापरिर्विरदत्तः "रानिन्द्रसालिमन प्र• २०।
- (iii) ,, ,, ,, ge २२।
- (iv) यत्ते शिल्पं रश्यः। रोनायतः । यरिमन् सूर्याः द्यपिता सप्तकसाम् ॥ है॰ द्वार गणे इलाल भिन पुरु दरुः।
- ( ए ) रिश्वमर्भ व शास्त्रिकतग्त उपरथताम् । स्टश वो ग्यैदवृतिष्टातुवधत्ताम् ॥ तै॰ शा॰ राजिन्द्रसाल भित्र ए॰ १२६ ।
  - (vi) ॥ ॥ ७ ४० १०६। (vi)प्रीमा भ्रमि ॥ ॥ ११६।

प्रथम में इन्द्रदेख की प्रतिमा बनाने वाले का उत्पोग है। द्वितीय में देव-प्रतिमाधी के बन्धाभूषणा में अलंकत करने की सनातन प्रथा का निर्देश है। सायणाचार्य भी तो यरी लिएतते हैं:—देवताना बन्धाणि हरिद्राविद्रव्यरिज्ञतानि भवन्ति। तीमरे में घड़ीय प्रतिमा के शुभ्रमलों का सकेत हैं। चीधे में 'काश्यप' क्लानार की कृति में सातों ससीं की म्ला प्रप्रभावने हैं। पानवें में सहिष की प्रार्थना है—विश्वकर्मा (देव स्थाति एवं ब्राद्रिय प्रार्थ कलानार ) तेरे लिये सर्व-प्रतिमा प्रस्तुवन करें। इसी में यही अन्धर्यना त्वष्टा के लिये भी है। छुटे में न्वच्य को प्रतिमा-निभीता प्रमृत्वित किया गया है। सतवें में 'प्रतिमा' का का प्रयोग—क्षा प्रतिमा हैं।

, इन सन्दर्भों में न केवल प्रतिमाश्री का ही पूर्ण सहेत है वरम् प्रतिमाशाक्ष (रवापस्य शास्त्र ) के पुरातन कतिषय प्रमुग आचार्यों कार्यप, विश्वरुमी, त्रस्टा द्याटि पर भी प्रकाश पडता है। इन प्रशर खारस्यशे के नमय प्रतिमा-पूजा-परम्पर एवं प्रनिमा-निर्माण-परान्य दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण अनुस्तित नहीं।

## **चपनि**पद

उपनिपदों की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा खात्म विद्या से हम परिचत हैं। परम्य उपनिपदों को ही श्रेय हैं जिनके महास्रोत से 'मिक्कि' व्यस का उद्गम हुछा। मित्रमा-पूजा तथा 'मिक्कि'—हन दोनों का छत्योत्याश्य उपर्यंथ है। खुद्र ख्रतीत से पूजा परम्परा का त्रया स्वरूप था—इस पर जो सार्स्ट्र तिक एवं पेतिहायिक विवेचन दित्या गया है उनसे देन-वृज्ञ-पदति पर विशेष निर्देश नहीं मिलते। ख्रनायों की मतीकोषस्ता तथा ख्रायों की यागोपामना से देन-मिक्क ख्रवंचे शुद्ध कर में मही मिलते। उपनिपदों ने जहीं 'ख्रतमान' स्रासकान की पारा वहायी यहा मिक्कि गंगा की ख्रांगे उदाम यति से वह निक्लने के लिये गंगास्ती ना महालोत प्रदान किया।

उपनिषदी को इन मित वस्थरा वर इन छोगे के अप्याय- अक्यों, क्रव्यं एवं अर्थक—में विदोप कप से पिथेचन करेंगे। उपनिषदों में ही मार्ग्यथम मित शब्द का संजीतन प्राप्त होता है तथा वेदिक देवपाद से मित्र उन देव-बाद री भी अन्तर मिलती है जिनकी प्रथमीन पर आता आगामिक एवं पैगायिक वरम्पत का देव इन्द अपनी महानिश्चित एर होंक्शनर गरिमा ने प्रतिष्ठापित हुआ।

## वेदाहा सूत्र-माहित्य

श्रामस्पर्कों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजा-परम्पा के उपोदात के खनंतर श्रारत्यकों के उत्तरकी वेदात ( कल्प ) साहित्य में प्रतिमानुजा की मुदद भिन्नि पर गैना नहीं की जा गरती ) निम्म श्रावराणों में इचका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है:—

(i) ययर्ची दस्रोद्धा प्रपतेद्वा नर्येद्धा प्रमणेद्धा प्रदलेद्धा '''''''''''' स्वित्वा प्रतिर्मुक्ति । स्वित्वा प्रपतिर्मुक्ति । स्वित्वा प्रपतिर्मुक्ति । स्वित्वा प्रपतिर्मुक्ति । स्वित्वा प्रपति स्वति । स्वित्वा प्रपति स्वति । स

(ii) "" श्राव एव एव २०, १-६।

(iii) प्रयोगनिकस्य शासानि चित्रिवास्यस्यर्ज्यः स्वात् ग्रहानानयित । गौद्धा॰ ए॰ प्त्र २, २, १३ (चित्रियाणि देव-प्रतिमाः) ।

(iv) तस्याः तसर्गः संस्थावरोदके ग्रुप्यौ वा देववायतने । स्त्रीयाः यः पूरु १८. ३ (v) गीः यः पूरु ६. १३-१४.

तथा ६. ६६.

(VII) ॥ प्रमाच्य देवताः प्रस्यवरोहेन्संप्रति । पारस्वर यः स्०३,१४,८

बाक्षणान् सच्ये या सभिक्षम्य विवृत् ॥ (ix)

विध्यु च॰ स्॰ (२३, ३४,६३,२७)

(x) भ भ्रमातो विष्तु-शतिष्ठाक्रत्यं स्वास्थ्यास्यामः

य स्वातो महापुरुष्धाहरह, परिचरकीविधि व्यावगास्वासः " देवस्य प्रविष्ठति कृत्या (२४६); स्वातो सह-प्रविद्यादरूषं व्याव्यास्वासः (२००); स्वामो सुर्गी कर्ल्य प्रवादतास्वासः (२६६); स्वपातः (शिक्यं व्यावपास्वासः (२०६); स्वपातः (शिक्यं व्यावपास्वासः (२०६); स्वपाती विनायक कर्ल्यं व्यावपास्वासः (२०६); स्वपाती वसक्त्यं व्यावपास्वासः (२०६) स्वितः गृतः स्व

(xi) प्ताप्रवश्येष वेजवारमोऽद्यय प्रोपधिवनस्पतिस्यो
गृहाय गृहदेवतास्यो वास्तुदेवतास्यः—सारवः गृः स्

(वि० इन्वि० ४० २११)

प्रथम में श्ल्मार का आदेश है कि विद अर्ची अर्थान् वेषधिता (दानमयी, प्रस्तमयी अपना चानुमयी) जलजाने, भूरजाने, शिर पहें, भूर पूर हो जाने, अपना हंटने लगे,
चानुमाना हो चले तो परमित (जितके यह में मितानों मितिहत है) समन्तेमारण असिन
स्ता आदृति देकर प्राथमित्वत करें। द्वितीय में हंगान, हन्द्राणे, अपनत आदि देतों हो
मितानी निरिष्ट हैं। जुतिय में शितु के परनाहर निकन्मण उत्सर के सम्मन्य में निर्देश
है कि पिता याहर ही देव-प्रतिमाशों की पूजा वरने तथा अन्यान्य एतत्वन्यन्यों वर्म-कावर
(शाराय-मोजन आदि) क्वाके ही खितु को वापन लाने। चतुर्य में परेवत्यन्यान्य मितानों समझ सोनाति रिपति पर प्रवार पहला है। पश्चम में गीतम आदरेश देवन्यन्यान्य मितानों समझ सोनाति रचना वन्यों है अपन उनके सम्मन्य वेर किना भी बच्चे हैं। गीतम हा
यह मी झारेश हैं मार्ग में परेत्वाचन किलने पर उसकी भरिताज अपन्य परमा आदि ।
पष्ट में भी ये ही आदेश हैं। यदम में 'देव-कुल' सन्द से मन्दिर अभिगति है। अहम में
प्रवार हा मार्ग-मार्गी रचाहन हनति के लिये आदेश है कि जन यह मार्गाय देवमतिमार्था (देवानी) वी और जा राह हो सो निजा जन तक एन्ट्रेस हो आसर परे, आसर मिले सो उन तक परिचार की उत्तरे, गीर मिर्ग तो उनमें पीच मं बनार उन्तरे का हो।
सारा के दर्गन हो ती जन उन नह पहुँच आहे। नवम में देव-वा-देश मितानों है साधारण संबंद के साथ-प्राथ मगवत्-आधुदेव की प्रतिमा पर संबंद है। दशम एवं एकादश में विभिन्न देवें। एवं देवियों की प्रतिमाश्री का निर्देश है जिस्से तत्कालीन देव-स्पृह पर सुन्दर मकाश पड़ता है। इस ख्रान्तम निर्देश से यह भी स्वित होता है उस काल में विप्यु, रुद्ध (ताव), दुर्गा, कदमी, रुर्प, रायेश तथा यम की पूजा पूर्णहरू से प्रतिद्वित हो तुने भी श्रीर साथ ही साथ प्रतिमा-निरेतन—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिकार प्रमाणित होती है। 'देवएर' 'देवायता' 'देवमुल' राज्दी से इन देवालयों का तक्कालीन संवीति होता था। प्राप-स्तम्य एक्ट-स्ट का द्वितीय काल (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णहरू से प्रविवेचन करता है।

स्त्रकारों के इन निर्देशों से एक विशेष शातव्य की ब्रोर निर्देश यहा श्रावश्यक है। स्वरूपारों की जो देव नामावली हमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें महुसंस्थक प्रमापें हैं। इनमें यहुत हो ऐसे देव भी हैं जो रात्तवों एवं विशालों के नाम से संशीतित हैं—प्वड, मकं, उपवीर, नीपिडकेंस, उल्लेख, मलीयुव ब्रानिमिन, इन्त्रस्त, वर्षपूर्य, कुमार प्रादि निजन शानित-वित भी पारस्वर-महान्युव (१, १६, २६) में विदित हैं। इसले लेकर का वह निकर्ष (दे० पूर्व ब्र०) कि विदित सुत्र में ही (उल्लर-पालिक) ब्रायों एवं अनायों ने पारस्वर्ग के कि कि कि स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के प्राप्त प्राप्त पर्यम्यर का प्राप्त में प्राप्त उपवे वर्षक इस वर्ष कर वन्ते हैं। उपनिपदी की भी तो वर्ष यह विद्वास (जिनमें कीय मुख्य हैं) ब्रार्य-द्राविड-मिश्रित-शान चारा ही मानते हैं।

#### स्मार्छ साहित्य

वेदाङ्ग-करुप में जिन जिन सूर प्रेमी का परिगणन क्षिया जाता है उसने धर्म धर्मी का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। पर्म-सूत्रों की परम्पता में ही धर्मशाम—स्मृतियों की परम्पता पत्ति हुई। खतः भले ही कतिषय स्मृतियों का माल विभाजन पाणिणि, पत्तक्राले, पौडिस्य ख्रादि प्राचीन छाजांगों के अनन्तर ही खाता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परम्पता (जिसको साहिरिश्क कर में सुक्ष-स्मृतियां होने में काकी समझ तप स्मृत है) सूच-साहित्य के द्वपात ही विशेष संगत है।

स्पृतिमों में मनुस्तृति चर्नआचीन है। मनु के नाम से मानव पर्म सुत्रों की उपलब्धि में इस क्थन का ग्रामायण समक में ब्राग्न है। सुत्र-पृति में देव-प्रतिमा पूजा पर पूर्ण ग्रामायण प्राप्त होता है। मनुस्कृति के निम्म प्रयचन मतिमा पूजा की तरकालीन निकृतित प्रपत्ता पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

( i ) 'दिवताम्यचंनश्चे व समिधादानमेवच' छ० २ रखोक ३०६

(11)

(111) देववानां गुरोराङाः भावकाचार्ययोश्वया नाक्रमेत कामतरद्वायां वस्नुयोदी चित्रस्य च ॥ (1४) स्टक्तः देवतं विग्रं-"। मदश्विणानि प्रकृतींत प्रकातांत्र्य वनस्पतीन् ॥ ५,३,६॥

४, १२२ । ( एं ) जित्वा सम्प्रभवेदेवान् ब्राह्मधाँश्चेव भागिकान् । ७, २, १८, १४८ । ( vii ) देव ब्राह्मण सान्त्रियं मार्थ प्रख्येतं द्विकार्। वदद्यमुलार् प्राष्ट्रमुलान्या प्याष्ट्रं वै श्रीचः श्रुवीन ॥ स्. ८७ । (viii) सदायान्युद्यानानि वाष्यः श्रव्यक्षति च । सीमसन्त्रिपु कार्याण देवतायतनानि च ॥ स. २४६ ।

( ix ) संक्रम व्यजपद्यीयां प्रतिमानाच मोदकः । १, २८१

( x ) चिकित्सकान् देवजकान् सांसविक्वविकास्त्रधा विषयोन च सीवन्ति वार्चाः स्थ्रहृष्यकस्वयोः ॥ ३, १४२

प्रथम से ब्रह्मचारी के लिये देव-पूजा एक श्रमितार्थ कर्म के रूप में उपदिष्ट है। दितीय में प्रक्षिद्ध प्रशिक्ष पूज्य वसी ग्रह-देव-शश्रों का संकीतंन है। तृतीय में प्रतिमा का प्रांत्राक्लेयन का प्रयंत्त चताया गया है। चतुर्थ में भागस्थ देवतायतन की प्रदक्षिणा का श्राद्ध है। पंजम में पर्य में देवतायतनों में जावर श्रप्ता रूपत्य के सुकदम में मूर्य-विजय पर देवतायतनों में जावर श्रप्ता के साक्ष्य में मूर्य-विजय पर देवतायतनों में जावर श्रप्ता में मुक्त में में देव-प्रक्रिय की श्रीमा के साक्ष्य में काम पाने की प्रया पर निर्देश है। श्रुप्त में दो भूमि-प्रदेशों की श्रीमा विभाग में प्रवक्तायतन' की प्रयोग परम्परा पर मंत्रेत है। नयम में प्रतिमा-मेदक कामूनी अपनाप्ती (Oriminal—penal offender) माना प्रया है। दराम पा मानयीय निरंचन कुछ कम समझ में नहीं श्रात है। जहां के स्वयं नाहर पूर्ण क्या प्रवा है है स्वयं नाहर पूर्ण का श्रीम-त्यान उक्त श्रप्त माहर प्रांत्रों के साथ निर्देश हैं पर प्रया प्रविक्त स्वयं माहर प्रमुखी प्रया विक्रिस्तीय श्री थे।

श्रन्य रमृतियों की द्वानधीन स्थानामाव से श्रमावर्यक समक्त केवल इतना ही शानस्य है कि सभी रमृतियों में देय-गृवा एक मितिदित सस्था मानी गई है। मनु से बाद बाहरहरूव रमृति की महत्ता है। बाहवहरूव में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रसुर प्रमाख मे इतस्तर- गर्यन भरे पड़े हैं। श्रांतः विष्टेपेयल श्रमावर्यक है।

# प्राचीन व्याकरख-साहित्य

प्राभीन व्यावरणधार्थी में दो नाम थिरोप प्राभीन हैं एवं उल्लेव है अगवान प्राकार पाणिति तथा अगवान् आपधार वर्तमित । शाणिनि की श्रष्टाध्याधी में प्रतिमा एवं इतिमन्त्रा के बहुत धेवेत हैं। पाणिनि का सम्प हैमबीवन्तूर्ग वद्रमस्तक में भी प्राधीन (माममा २०० १० पू॰) माना यात्रा है। खतः पाणिनि वी यह मामग्री ऐतिहानित्र हिंह में बहुत ही महत्वपूर्ण ( n landmark ) है।

#### पाणिनि--

सहाप्तावी के निम्न सूत्र इष्टब्य हैं:---( 1 ) जीवेकार्य पायको पंत्रम २, ६६ । ( ii ) वेता महित्रण पाउ २, ६५ । ( iii ) बानुवेषार्युनास्या ऊक्ष पाउ १, ६५ । (iv) महाराजात्तया चतु॰ हह।

( v ) इवे प्रतिकृतौ पंचम ६, ६६।

# ৭ৱজ্বজি—

उपर्युक्त पारिएनि-सूत्रों की महामाध्य की निम्न-व्याख्या भी निमालनीय है:---

( i ) भ्रवस्य इत्युत्वते । वर्षेत्रं न सिष्यति शिवः स्कन्दः विशासः इति । कि कारचम् । मीर्वेहित्यवाधितिरचौः मकस्विताः । मवेतासु न स्यास् । यास्त्रेताः सम्बति पूजायौरतासु मविष्यति ॥ महा० २, ४२६ । ( ii ) दीर्थनासिक्यचौ तहनासिक्यचौ

(iii) ऋधवा नेपा चित्रवास्त्रा । संज्ञैया तत्रभवतः .. २. ३१४

इन सुनों में तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की कैशी रियति थी—इसका मूल्पाक्कन हम कृत समते हैं। प्रथम सुन में पूज्य देज मिला क्यों एवं पूजक मनुष्यों के पारस्वरिक्ष सम्बंध पर निर्देग है कि उस मिला प्रथमित तार्वेश एवं पूजक मनुष्यों के पारस्वरिक्ष सम्बंध पर निर्देग है कि उस मिला प्रथमित तार्वेश एवं विषये नहीं है—'अपयये') वादी नाम होगा जो देव कर (जिसकी इस शिताम है)। परन्तु इस सुन से पह पता नहीं कि स्तृत्वा का किन वेशों से अमिलाय है। सम्प्रयाद यहाँ पूर्व नागों से अमिलाय है। स्वान है। सार्वेश के उपायकों में उस्त मार्वेश सिता है—सार्वेश अर्जुन आदि देशों के उपायकों में उस्त प्रायय से अकाबेश से वाह्य है पहार्थ है। अपने तीनरे सुर ने पाश्चित को शिता है—सार्वेश अर्जुन आदि देशों के उपायकों में उस्त प्रायय से अकाबेश से वाह्य है पहार्थ है। अपने तीनरे सुन में स्वान है। प्रयाय से अकाबेश से वाह्य है स्वान आई से से प्रयाद सार्वेश है। पाव्य से प्रविद्य के तिस्थात आई से सिता है। पाव्य से प्रतिकृति है। स्वान से सिता है। पाव्य से प्रतिकृति है। स्वान से सिता है। स्वान से सिताह से के कु स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से के कु स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से के सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से सिताह से कि सुन स्थय साराय है। स्वान से सिताह से सिताह से सिताह से सिताह सिताह से सिताह से सिताह सिताह से सिताह सिताह से सिताह से सिताह सिताह सिताह से सिताह सि

पाणिति-स्वों के उपोद्वात के अनन्तर महामाध्य के जगर के अपवरणों पर यदि गृहराई ने हिंद शालें तो तलगलीन छमाज एवं उठमें अतिमान्या के महत्व पर पड़ा भारी आलोक मिलान है। असम तो जिन देवों का मनवान भाष्यत्तर ने पाणितिस्प को रुप्त स्तर ने क्षेत्र ने किया है वे वैदिक देव नहीं हैं। अतः लेखक ने औरतिपदिक समीवा में जिल आक्तर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया या वह यहाँ पर भी सर्वथा उपादेय है। दूवरे भौगों के प्रतिमा ध्यवसाय पर जो निर्देश है उसते दो तथ्यों की और धेरेज मिलान है। प्रथम उत्त समय में मिलाआों ने पड़ी माग थी अन्यया राजस्वजाने की मृद्धि के उपाद में वही चनवताय थोड़े ही शेष रह गया था ह दूनरे 'भौगें और 'मूर-देव' क्या दोने एक ही दो नहीं है है ऐपा ही आपहत बीड़े भी किया जा जुना है!

थाखिति' ना पताजित के उन सुदूर समय में भी वड़ा ही पावन एवं पूच्य स्थान या। भाषाजाले पाथिति को ध्वायान् क्ष्म्कर सम्मेनियत किया है। छतः लेतक ने पाथिति के उपवस्य को वेदाक्ष-गट्क (शिता, क्ष्म्स, व्याकरण, निक्क, छन्द एवं ब्योलिय) के समान ही प्राचीन मानकर श्रुति एवं स्युति के उपसन्त हतिहास एवं पुराय के पूर्व ही सुक्र-साहित्य की परम्या में ही हरकी भी समीदा की है। इस प्रसन्त सर एक संकेत यहाँ प्रावर्यक है—स्वापि श्रुति एवं स्मृति के उत्पान्त इतिहास ( रामास्य एवं सहाभारत ) तथा पुराण की समीवा समीचीन भी परन्तु कीटिल्य का व्यर्थशास्त्र रह जाता। ब्राद्ध, पहले उसकी सामगी का श्रवलोकन कर लिया जावे।

#### अर्थशास्त्र

कीदिल्य का अर्थशास द्रंशनीय पूर्व कृति (२०० ६० पूर्व) है। उसमें देव-प्रतिमा-पूजा एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत निरारे पड़े है। असम कौदिल्य के सन्दर्भों से ऐसा स्विक होता हैं—देव प्रतिमा प्रतिक्षा वा वह एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था। सेत्रक ने अपने भारतीय वास्तु-शालों में 'पुर निवेष' की प्राचीन परम्पा में किटिल्य की 'देत की विवेषना की है। असः उससे स्पष्ट है वास्तु-शालों की अतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा-पर्यक्षा के समान ही कीटिल्य के अर्थशाल की भी वही परम्पत्त है, जब नागरिकशीयन में देवदर्शन का एक अर्थश्यन महर्मपूर्ण वार्षिक साहदर्स था। व्युत्तिनिवेश' के अर्थाय में कीटिल्य हुनी विकिसित प्रसम्पत्त का इह निवर्शन प्रस्तुत करते हैं:—

( i ) अवशामिताविष्ठतत्रयन्त्रये त्रयन्त्रकोष्टकः य् शिववीध्रवयारिकशीसिद्रागृहञ्च पुरसम्ये कात्त्रयः । क्षेष्ठकाकयेषु यावीद्गं वात्त्युदेवताः स्थाययः । श्राहः नृत्यास्य सेत्त्रप्रवानि द्वाराणि वक्षिः वरिसादाः पत्रदरत्वाकष्टसम्पेक्यसेतुवस्याः कार्योः । स्वाभीदशं च दिरवेषताः ।—क्षरे ( शाः गाः )

( ii ) बासगृहं भूमिगृहं धसखकाष्ट्रचेत्यदेववाविधानम्

(iii) "देवध्यजमितमाभिरेव" (वे॰ निशान्तप्रविधिः) "देवस्प्रेतकार्याध्यसमाजिषु" (दे० व्यवसर्परविधिः)

की दिल्य के मध्य मक्का में जिल देव-अविसाओं की पुरम्भ्य मक्क्यना श्रामित हैं उनमें अरपालित, अमितित कक्य, नैजन्त, विश्व, वैभव्या, अभि देवों तथा श्री श्रीर सिंदर इस दो दिवां सा उल्लेख हैं। इस देव दरण्या में विदेक परम्थ प्रभात है। परन्तु आगे के खादराय ( यास्त्रेदेवां: तथा मार्कोन्द्र आदि ) में जिल देवों का संकीतन है उनमें पौरायिक परम्यरा का मार्चित वा मार्कोन्द्र आदि ) में जिल देवों का संकीत है उनमें पौरायिक परम्यरा का भी पूर्ण आमार्क मार्क होता है। अतः देव-सरम्यरा की इस मिश्रय परम्यरा को श्री आगे श्री श्रीतिकतित देव-सरम्यरा मितितित हुई । आपरतम्य ए० दा० की देवनामार्कों में ईक्षान, मितुसी तथा कम्यत्र वा स्वित्र है। अस्त दा वा विद्र ति है। अस्त देव-सरम्यर पित्र हित्र मित्र है। कि स्वत्र मार्कों में प्रमान, मितुसी तथा कम्यत्र वा मित्र है। उन्होंने ईमार्स के मित्र सिंदर मित्र मित्र सिंदर सिंदर सिंदर मित्र सिंदर सिंदर सिंदर मित्र सिंदर सिंदर

कीटिक्य के दितीब निर्वाचन से उस वास्तुमाजीय परम्परा का परिचय मिसता है जिसने हारी की मुख्ताओं (Door-Frames) पर प्रतिकार्णों का निजय थिदित है। वर्षों पर गन्तरमं के हारों पर देवी-प्रतिमाङ्गी एवं वेदिकाओं भी निर्यों के सम्बन्ध में उत्तेस है। उतीय में देव मिसाओं के शाय-वाप देव-ज्यों का मी निर्देश है।

# रामायण एवं महाभारत

कीटिल्यकन्तार की अर्थशास्त्रीय इस अन्यीचा से जर हम आगे बढते हैं तो अनायास रामायस एवं महामारत के महाकाव्य-काननों के सुरम्य दर्शन में यन तन सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्स रूप से होने सम्याह है।

#### महाभारत-

सहाभारत में पूर्व वेयों, उनकी प्रनिद्ध प्रतिमाओ तथा उनके प्रनिद्ध पीठों ( तीर्थ-स्थानों ) के ऐसे नाना निर्देश मेरे पड़े हैं जिनसे यह सहज ही अनुसान लगाया जा सकता है कि सहामारती प्रनिमा-पूजा-परभ्यत पुरायों के समान ही प्रतिष्ठित हो जुनी थी। महामारत के कतियय पूरे के पूरे अध्याय तीर्थ वर्षन यून वेयदर्शन पर हैं।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेतनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एव तीर्धभ्रमण सम्बन्धी प्रवसनी ने पारायण से ऐना विदित होता हैं कि ये प्रवसन बैदिक एवं पौराणिक परस्पार के सैक्सणसालीन (transitional) हैं। देव प्रविमान्दर्शन-कन्य-पुरुष के पल का वैटिक प्रामी के फल के समकदा मस्याहन किया गया है:—

# उदाहरणार्थ---

प्रदृष्णि ततः इत्या वयातिरकां अनेतः ; इसनेभरव यक्षस्य फर्ल भाष्मीति तत्र वै ॥ अहाकाल ततो प्रष्ठी नियतो नियतास्य. ! कोटितोर्थमप्रस्टस्य इयमेश्वरुलं अमेत् ॥ वन पर्यं =२, ४ = ४ ॥ धर्म तत्रामिसंस्ट्रस्य वासिमेश्वरवस्यास्यास्य = ४ - ४ - ४ ॥

यन-वर्ष के =2, =2 क्रव्यायों में जिन देव-गतिमाधों तथा देवी-गतिमाधों का उन्नित है उनमें महाकात, ग्रांवन चेंड़बर, भीमा, निशालायि, कामास्या, वामन, खादित्य, सर्स्वती, धूमाबती, प्रत्न कर्योंड्यर, कालिना, चन्द्र झादि विशेष उन्नेस्व हैं। श्रीपुर इन्याधन महाबार्ष (of. 8. 9. p. x x viii) का कवन ठीक ही है कि दन देव-गतिमाधों के पीठ स्थानों की प्रतिमाधी के पीठ स्थानों की दतमी क्रविक प्राचीनता प्रतीन होती है कि उनका खन्येय्य एवं उनका क्षांप्रीन स्थानी से तादारम्थ-निर्धारय वृक्ष कठिन है।

महामारत के प्रतिमा विषयक कान्य निर्देशों में भीम की आवशी प्रतिमा ( क्षी पर्य का १२, १४ १६ ) तथा एकलल के द्वारा आजार्य होंग की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक उपाय्यान पूर्व प्रमंत क्षी त्वानों ही हैं। महामारत को इन निष्य की नाममा में आदि ( ७०, ४६ )। अनुसानन ( १०, २०-२१ ) आहरनिष्क ( ७०-१६ ) दिशेष खदलक हैं जहीं पर देवतायनमों का यूर्णन है। इसमें अजिनिक्त महामारत में शिविनिंग, सालगाम पर्न साहामितानाना के निर्देश में निदेशवायना की पौराधिक परायरा पर भी पूर्ण वेचन प्राप्त होता है। पुष्टदीकरीय में मैच्युयी मूर्ति शालपाम के माहास्य में महाभारती निमालिंग्त भारती निमालनीय केंद्रन

"बाखबाव इति वदाती विष्युरज्ञ सक्तेक" = 4-124

इसी प्रकार ज्येप्टिल तीर्थ में शैंथी मूर्ति के वर्णन में "तथ विश्वेशवर्ण रह्या देग्या सह महाचातम्। मितायरक्योकाँकानामीति युक्यवर्णम ॥" २५-१३४

श्रिपिच

नम्बीश्वास्य सूर्ति तु रष्ट्वा सुच्चेत किश्विषै: २१. २३ ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्म प्रवतस्य से प्रकाश पहता है:— सतो वश्वेत शालेन्द्र सहस्यानमञ्ज्ञसम् सव्याधनस्य स्वतेन्द्र सहस्यां सुरुपर्धम सत्रसुपारकमेशान्यां कर्त्न विन्दृति मानवः।

ग्रस्तु। इसी प्रकार समायण में भी देव-प्रतिमा एवं देव एह, देव-कुल झादि निभन्न ग्राचंक एवं झर्च्य की परम्परा पर प्रोज्यल प्रकार पहला है।

प्रित्तमा-पिशान की शास्त्रीय-परम्पदा एवं स्थापत्य-पराग्या दोनी पर ही श्रीद धर्म एवं नैयभ्रम ने वहा प्रमाय जाता है। सत्य तो यह है कि प्रतिम निर्माण के स्थापत्य की श्रात है। स्वत या पर है कि प्रतिम निर्माण के स्थापत्य की श्रात विद्यापत्य है। स्वत या पर हम प्रेय का प्रकृत विपय हिन्दू-अतिमा-निर्माण-पिशान एवं उसकी श्रावस्त्रीय प्रतिमा-पृत्रा परम्पता ही विद्योप निर्मेण है तथापि भारतीय प्रतिम पिशान या हिन्दू-अतिमा श्रातक के तमीत्रण में वीदों एवं जैनी के श्रातीत्रण में वीदों एवं जैनी के श्रातीत्रण में वीदों पर श्रीती के श्रातीत्रण की परण्या यहाँ जा सकता। बीदों एवं जैनी के श्रातीत्रण की प्रत्यापत्र की जा सकता। बीदों एवं जैनी के श्रातीत्रण की प्रत्यापत्र की अवलाक होती है। बाव वैन्तर्भी (See D. H. I. p. 98) का भी बही कथन है। बीद एवं जैन साहित्य से प्रतिभोगतमा एवं प्रतिभोगतना—दोनों की ही परम्पराधा पर पूर्ण प्राप्तास सिलाग।

झस्त विस्तासम्ब के इन सन्दामों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही संवेत भ्रमीत है कि प्रतिमा-मृजा की प्राचीनता के प्रामायण पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती सहस्य ही सदुरस्थावित किया है। पुराण तो प्रतिमा-मुज्य के धर्म मंग हैं ही एवं पुराणों ते प्रमावित पुराणितर विपुल खाहिरच तैते काल्य, नाटक तथा आस्यायिका आदि शालीन तीकिक साहित्य की भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं निया बारा है—विपोर्त इंग्याय हात्रक के प्रास्म से ही इस परम्पता की पूर्ण शिवाश पर पूर्ण पेतिशिक प्रामायण शान्त होता है।

# प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

#### विकास पर्व प्रसार

[ पुरातत्त्र-स्थापत्य कला, श्रामिलेख, सिकों एवं मुद्राओं के आधार पर ]

प्रतिमः दूशा की प्राचीनता की समीवा में साहित्य, पुरातत्व झादि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन संस्था के प्रचार-प्रामास्य पर प्रकाश डालने की प्रतिम की गई भी उनमें भारत के प्रशुल प्राचीन साहित्य पर निगत अध्याग में एक सरसरी हिष्ट डाली जा चुनी है। अप कम-प्राप्त इस अध्याग में पुरातव्यान्वेषण ने प्राप्त सामग्री की मीमासा से इस रतम्म की अमन करना है।

## स्थापस्य एवं कला

स्थायस एवं कला की प्रतिमान्यक कामग्री को इस दो मार्गो में पिमांशित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व एवं वैदिक-मारोत्तर । वैदिक-पूर्व से इसरा तासर्य रिन्धु-पारी व सम्या तासर्य रिन्धु-पारी व सिक-पूर्व से इसरा तासर्य रिन्धु-पारी व सिक-पूर्व से इसरा तासर्य रिन्धु-पारी व सिक-पूर्व से इसरा तासर्य रिन्धु-पारी व सिक-पूर्व सिक-पारी के शिवा सिक्-पूर्व सिक-पारी के शिवा सिक-पारी के शिवा सिक-पारी के शिवा सिक-पारी के प्रतिका कार्य पारी कार्य स्थान प्रतिक कार्य स्थान प्रतिक कार्य स्थान कार्य प्रतिक कार्य स्थान कार्य स्थान प्रतिक सिक-पारी कार्य स्थान प्रतिक कार्य स्थान सिक-पारी कार्य स्थान स्थान प्रतिक कार्य सिक-पारी कार्य स्थान प्रतिक सिक-पारी कार्य कार्य

# पूर्वेविश्वासिक – वैदिक-काल-पूर्व प्रविद्यय

जिन्यु पादी की ब्राउ पुरान सम्मता को विद्यानी ने पूर्वेदिसानिक गंता प्रदान की है। मोहरकोरहो स्त्रीर हकत्या के प्राचीन गौरानिक सम्मानकेशों की गुराई में जिन विभिन्न पुरारसारपेपरान्देरक पदार्थी (Objects) की प्रान्ति हुई हैं उनमें कपित गुराई (सनुष्म पूर्व पसुन्द्रिसार्थे किन पर निधित हैं) रिविध निभीन (ोस सहसक्षीन सुनिक्ष न्ला-मैनव के परिचायक हैं) वर्तन, सावड खादि जाना चित्रों से चितित एवं गुगरंजित बलाइनियों के साथ नाथ पापाय-अतिमार्थ चिरोप उल्लेखनीय हैं। सर जान मार्शल महोदय की इस विषय भी खन्यपण-समीद्वा विशेष मन्त्वपूर्ण हैं। लिह्नाइति-तरीक पदार्थों के बहुल निवार्शनों से एवं वेदिक-बाह्मय में स्चित शिश्नदेवो—निक्का अतिमान्मक – इस देश के मून निवारियों के अबि संनेत से, विद्यानों का (मार्शल, चान्दा खादि) यह धाम्त नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये अतीक तत्त्वन्तीन पूचा-परम्परा (लिगोपलना) के परिचायक हैं।

"The excavations at Harappa and Mohenjadaro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolethic period" -M I. Scul. in the British Museum p. 9 - अर्थात् इरप्पा और मोहे-जदाका की खुदाई ने यह पूर्ण प्रामायय प्रदान निया है कि योग-मुटाओं में मानय एव देव-प्रतिमाधी शी (शासन एवं स्थानर दोनी रूपी में ) उस सुरूर श्रतीत युग में पूजा विद्यमान थे । मार्रल एवं मैंवे ने इस पूर्वतिद्वाधिक राल की सम्पता में प्रतीक्षेपामना (जिसमें लिए-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, बोगी-पुत्रा श्रादि पूजा-परम्पराश्रों के पूर्ण जाभाग प्राप्त होने हैं ) पर प्रगरूभ एवं पारिडरव-पूर्ण प्रिविचन किया है। उनकी गर्नेप्रणात्रों का सारास यही है कि उस ऋतीत में भी यह परम्परा श्रपने बहमणी विकास में विद्यमान थी। निशेष शातस्य में लिये पाउनी को मार्गल की धी। हेरजदाहो ऐसड इन्डस बेली निविलेजेसन' (मंथ प्रथम-ए० पर में पथाए निगी की विशेष समीदा द्रष्टम है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मैके की 'कर्दर एक्सकेनेशन्स ऐट मोहेन्जदाहां' नामक (प्रेय प्रथम-पृ॰ २५८-५६ पर मृन्मय भाडों पर चित्रित प्रतिमास्रों की व्याख्या विशेषरूप में द्रएव्य हैं) पुस्तक पठनीय हैं। कुछ विद्वानों ने (दे॰ K. N. Sastri's The Supreme Derty of Indus Vallet) ने इन पतियात्री को इस-देवता-पूजा (Tree God) में मध्यन्यत किया है जिससे लेलक की घरणा पर मोई झायात नहीं पहुँचता। इस्तु, विन्धु-सम्पता की जो रूपरेगा इस विषय की समीक्षा में विद्वानों ने

तोज निकाली है थैंगे ही रूपरेपा श्रम्य नाथ राम्यताश्रो (बैमे टिगरस की यूपरेट-पाटी ही सम्यता) में भी प्राप्त होती है। ऋतः प्रतीकोपराना एवं प्रतिमान्यूना सम्पूर्ण मानव-जाति ही एक प्रकार से श्रति प्रस्तान संस्था बड़ी जा समती है।

सिन्यु ६२४ता के उस प्राचीन युग के ध्रानच्द प्रतिमा-पूजा अपना प्रतिमोपालमा के स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाकृतियों भी परम्पर विन्द्धित नहीं मानी जा सकती है। परन्तु हरामीय पूर्व पाँच हनार वर्ग आचीन इस सम्यता के ऐसे निदर्शनों की अपिन्दिक्ष पराचा के प्रति हाराम तिदर्शन भूमि के अन्यकायतों में ही ऐसे हैं उननी प्रापित के लिए न तो रिशेप प्रतान ही हिए हैं। अत लाममा बार हजार पर्य पा पह अपकार तुमा अरिता पूजा एवं त्रतिकोग्रासमा की इस जन वर्म पराच्या की तिमराहत किये हुए हैं। अन प्रकार-विराधों ने इस परस्था ने जीवित बनाये प्राचा है उनना हस सुदीर्गकालीन आर्य नाहिस्य के सन्दर्भों से खातमान लगामा ही जा सुना है। अद्ध , पूर्वतिहासिक काल के स्थापन निदर्शन एवं कना-कृतियों के इस अपि संविद्य निदर्श के उपरान्त आप रितान-पूजा-विराध के उपरान्त अपना हमा प्रतिका-पूजा-विराध के उपरान्त अपना हमा हिस्स परान्त प्रस्तुत विया जाता है। इस प्रतिस्थक प्राचारत प्रस्तुत विया जाता है। इस प्रतिसाय को प्रतिका-पूजा-

# पेतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

- (i) लीरियानन्दन गह में स्थित बैदिक रूमगान स्वक टीले की जो खुदाई टी स्वाक (T. Bloob) महाशय ने की है उसमें स्वर्ण पत्र पर एक खी-प्रतिमा शंकित है। इसे ज्याक महाशम प्रश्वी देशी की प्रतिमा मानते हैं कुमार खामी का मत इसके पिपरित है, वे इसे सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में मदि देशा जाम तो प्रतिमा यू प्रतिमा-उपायना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा यू मा-परम्परा को अपिशाइक अप्याचिन मानते वाले ही इस भेद की बहावा दे बैठे हैं। अस्तु, क्याक महाशय इस प्रतिमा को वैदिक-प्रगीन मानते हैं।
- (11) के बीक जालान (पटना) महाशय के कला चयन में एक स्वर्ण-पन पर फिन दो स्थानक चिनों की रचना है उनको के बीक जायखबाल ने हर एवं पार्वती माना है तथा हुन कृति का काल मीर्यकाल निर्धारित क्यि है।
- (111) श्रमोक-स्वाम के चित्री एवं श्रमाक के दिला-लेखों से भी ताकालीन प्रतिमा-पूजा श्रमा प्रतीकीयालना का श्रमुमान लगाया जाता है। श्रमोक-स्वामी ने शिना-लेखों से प्रतिम गुजा एवं प्रतीकोपालना का गंवेत प्राप्त होता है।
- (1v) डा॰ जितेन्द्रनाथ पैनर्जी महोदय ने अपने प्रथ में (See D H I p. 108) मीप-राशीन अथवा शुग-नाशीन जिन दो स्वच्छन्द पूर्वियों का निदर्शन प्रस्तुत दिया है-उतसे तो तत्त्राशीन देव यूजा-प्रतिमा के मामास्य पर विविक्तिसा नहीं की जा रुपती है।
- ( v ) विशेषम क्षित्र यदा यदिको महाप्रतिमाखी की, वेसनगर दीदरगंत तथा पद पायम के प्राचीन स्थानी में मासि हुई है उनमे पुरात्वियों ने ही ईशानिय पूर्व

कृतियाँ माना है। उन पर जो शिला लेख खुदे हैं उनमे मिश्वमद्र नामक यत् के उत्तेष से एवं मिश्वमद्र यद्ध को पूजा गाया का संनीतंन वीद ( धंयुस्त-निकाष १-१०-४) एवं जैन ( यूर्यमति ) धर्म-मन्त्रों में होने के कारण तत्कालीन प्रक्रिया-पूजा-परभय पर इन स्थापस्य निदरीनों से दो सर्वे नहीं हो सकतीं।

(vi) पारतम-स्वापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहासिको ने यत्ति पतिया (बिह्न लायावा) माना है और इसको मौर्यकालीन इति उहराया है। इसनी बेदी पर कलाकार कुचीक के नामोलोद से सरकालीन यक्त-पूजा प्रचलित यी इसमें क्लिको राज्येद हो जनता है।

कुमार स्वामी ने इसी काल को एक और यत-मूर्तिका निर्देश किया है जो देवरिया में प्राप्त हुई है।

(vii) परहुत की नला-कृतियों में यद-प्रतिमा के प्राप्तुर्थ की देलकर भी उपर्युक्त निष्कर्ष इंद्र होता है।

दि० १— पहाँ की पूजा-मरम्या नाग-गुजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्थ-संस्था ही मानो जा सकती है। अमार्थ नाग-पुजा के नाना पट को का उत्तरवर्ती आर्थ पूजा-परम्परा को वैष्णय शासा में, को सम्मभ्य बेरन पड़ता है, उसने यह आकृत समस्त में आ स्वत्रत है। इपस-तीला मृतियों में कालित्हन, चेतुक समन, अरिष्ठ वंहान, वेरीन विनाया, आदि विजया आनंदिन्या-परम्परा के ही मतीक है। अथव इच्या के माई यलराम की संपायशेर-तस्यना तथा उनका स्थापस्य में आर्थ-नाय-प्रथं मानुष कर में चित्रया मी इस सम्ब का निकर्षण है। 'शिक्ता-पूजा का स्थापस्य पर समाय' शीर्यक अगते अप्याद में हस विषय की विशेष मीमाना की लोयों।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतिषय देव-मन-तम्मों की माति हुई है। देव-स्वत-त्वामां की निर्माण-परमधा वेदिक सक के सुग्रहाम्मों से बम्मनतः उदय हुई है। प्रायेक अभुत वत्र में पुरस्तम्म का निर्माण उत्र चन्न संस्मारक मात्र ही न या, वरत् वज्ञामान की कीर्ति व यह निर्द्ध भी या। ख्रतः कालान्तर पात्र वाद देवनायन-निर्माण एतं देव-यूजा दरभ्यत वन्नणे को देवतायतन विशेष में उत्त देव-विशेष की व्यव-तम्म-स्थापन मात्र प्रायंत्र की करती। स्माहत्व-युवचार में 'इन्द्रभक-निर्म्यण' पूर एक वहुत वज्ञा प्रभाव

राय (भोपीलाश्जी) महाराय ने (cf. Hindu Iconography p 6-7) हिंता-पूजा ना स्मारक नियम्यन गुडीमल्लम म प्राप्त किंग प्रतिमा (जिले उन्होंने बरहुत-स्थापस्य ईग्राणीय पूर्व हिंतीय रातक का हा उममाणीन साला है) में यही गुड्ड निष्कर्ष निष्काल है कि ईग्राणीय पूर्व कई शतान्त्रियों पूर्व हख देश में प्रतिमान्यूना पूर्व-क्ल से प्रचलित थी। देननगरीय गडड-स्तम्म के बाहुदेन प्रतिमान्यूना के प्रमान्य पर संकेत किया ही जा जुका है। इस्ता ईग्रा से वर्ड शतान्त्रियों पूर्व शिव पूजा पूर्व विश्वा पूजा (पीराणिक पर्म की रीन पूर्व वैश्वास पराणाराखों) की पूर्वा प्रविध्वा हो जुकी थी।

#### शिका लेख

स्थापत्य एवं कलाकृतिया के इस दिग्दर्शन के उपगन्त ग्रम प्राचीन शिला-लेखीं से भी प्रतिमान्यज्ञ की प्राचीनका का प्रामायय प्रदेश किया जाता है।

ईहाबीय शतक के प्रारम्भिन एवं उत्तरकातीन नाना प्रमाणों से सरकातीन मित्रमा-पृज्ञा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर श्रम किसी का भी सन्देह नहीं है। ईशबीय-पूर्ण मित्रमा-पूजा की प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कलाकृतिया के लक्ष्म का संकेत जगर किश गया है उनका महस्तरमक ईशबीय-पूर्ण वालीन शिल लेखों से भी पूर्ण पोपण होता है।

शिला-लेखी म विश्वविश्वत अशोक के शिला-लेखों को कीन नहीं जानता है ! उन शिला-लेखों के ममँत मिद्धानों के दिया नहीं है कि उस सुदूर अरीत में अरोक के ये शिला-लेख तन्त्राता जन पर्म-विश्ववास का आमास भी देते हैं (यथाप उनका प्रमुख उद्देश्य भीड-भाँ की रिखाओं का प्रचार या) । अशोक के पदार्थ प्रस्तर शिलालेख (Fourth R. ch Edich) के प्रथम मान में 'दिल्यानि रूपानि' राज्य आया है । इस्ता सत्ताम ही हो स्वता है । इस्ता अर्थ तो देत प्रतिमा ही हो स्वता है। रूप, वेद, तद्य, विश्वद, विश्व, महिंसा, मूर्ति आदि शर्म्य वर्षावा है । इस्ता निक्त नाम कीनों आदि सुराविद् (See D. H. I. P 100) इस सन्देश्ने (अरोन, दिल्यानि रूपानि) का एक-मान शिलासक महत्व सत्ताने हैं। देवतावतन के प्रतिमा-मूर्ज का उनमें आमास नहीं, तथायि उनके इस निकर्ष

को रिद्धान्त-पत्त नहीं माना वा सकता। साहित्विक प्रामास्य जी सूर्व-प्रस्तावना में प्रतिमान्।जा सी श्राति प्राचीनता पर प्रकाश खाला जा सुका है। श्रदा ईरावीय पूर्व तृतीय शतक (श्ररोति स्नत में) जन वर्ष की यह सुद्धत संस्था भी-पहणे विभिन्नता समीचीन नहीं।

प्रतिमान्यूजा के इंश्वीयन्यूर्व शिलालेपीय प्रामास्य में द्वायीवाडा, नागरी, वेसनगर,

मोरावेल, कुरा न, मथुरा (बाबी)-शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है।

### घोष।यडी

(हाथीयाइर) उदयपुर (राजस्थान) के पोणायडी नामक ग्राम में स्थित एक पद्मी यापी (सायलो) की भिक्ति पर निम्नाद्वित लेख ऋद्वित हैं:---

(1) कारिकोचं शाहाः भागवतेन गाजायनेन चारावारीपुत्रेचः सर्वतातेन ऋरवसेषः चाजिन। भागवत्रव्यान् संवर्षणवासुदेवाध्याम् क्षश्रहताश्यां सर्वेश्वराच्यां पृताः गिक्कामकार्वे सागश्यवारिकः।

श्रमीत् नारायण पाटिका में स्थित धरेरेटर, श्रमतिहत संवर्धण श्रीर बाह्यदेव की देवतायतन पुष्करियों की वह भिक्षि, परम म गाउ (वेंप्यव) श्रहकोषपाओं, पराहर-गोरोरपमा माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई।

ছस शिक्षालेख को तिथि डा॰ मरहारकर ने ईरायीव पूर्व प्रथम शतक माना है (संम-मत: इस्से भी प्राचीनतर )। खत. निर्विचार है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था।

धापी , क्य तडाम , देवतायतन निर्माण की पीराणिक अपूर्त-परम्परा पूर्ण रूप से

प्रतिष्ठित थी । पूज्य देवों में बामुदेय-प्रतिमार्थे प्रगल रूप से प्रचलित थीं ।

#### वेसनगर

वेशनगर का सम्मानित इन्सिम्पान की ती विभि ऐतिहासिकी ने देशनीय पूर्व दिवीय एकक को मानी है। इन शिना-मेगन में देवदेव मामुदेव के मिन में दिवन्युत्र तिरित्तिमा के नियाणी देनियोग नावस मागवत (रिक्ष्णु मानी ने पाइक्या के कि मोग क्या । यह दिनेदाग विदिश्य के साम मागवद के सम्बद्धकार में मेरित वयन (Greek) समृत्य मा विवर्त हिन्दु-वर्म स्वीकार क्षिया था और नासुदेव को क्षत्रना इप्टरेव समक्ता था। यह गवक-प्यत नामुदेव-मन्दिर के वान्त्रम ही निर्मित क्या था। देवतायतन के स्थित-प्रमाद्य में श्रथ प्राप्त श्रन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापस्य एवं कलाऊवियों ने स्तम्भ में किया जा चका है।

## मोरावेल इन्स्फिप्शन

यह तो छीर मी छविक महत्वपूरा है । इस रिला लेख में 'मतिमा' ( · · · · मगवता वृद्धोंना पद्मवीराखा मतिमा · · · ) तथा 'खानी' ( · · खानिया इत्योदा मतिमा · · · · ) तथा 'खानी' ( · · खानिया इत्योदा इत्योदा मतिमा · · · · ) तथा 'खानी' ( · · खानिया इत्यादा है । ये पाँच दृष्णि (वादय) महायाद कीन ये ! यत्वेत सक्दूर, खानापुष्ट, सारख तथा विदुषा—हम पाँच दृष्णि मति को तिहत सहस्य के मत में संगत होता है । चान्या महाया इस शिका-लेख में दृष्णि के स्थान हुण्यों पढकर इन गाँच महावीरों के साय-माथ यादय-चन्द्र मायान्य कृष्णचन्द्र (इप्प्-वाहुदेव) की प्रतिया का भी सन्त यताते हैं । इनकी तिथि खुदर अदि पुरावित्र हुण्या के सत में दृष्णाक लाल से भी प्राचीनतर मानी जाती है । यह रिला-लेख पापाण्यिनींन वेवतावतन के मान्यावश्य मान्यावश्य हुखा है खतः निर्विवाद है— उत्य काल में प्रतिया पूरा निर्विवाद है— उत्य काल में प्रतिया पूरा वा मुक्ट-मणि माययन-कर्ष खपने भाग्य के उत्यु गणिवर पर जातीन या।

ऐसे ही और भी खनेक शिक्षा-लेख हैं परन्तु उस सबका निर्देश ख्रानपरपक है। इंश्रामीयोत्तर गुन्त कालीन खर्मेक शिक्षा-लेख हैं किससे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण प्राप्त होता है। राम प्रशासक ने (of. H. I. p. 7-8) ऐसे खिला-लेखों में उदमिति- प्रशासक लेखा है। राम प्रशासक ने (of. H. I. p. 7-8) ऐसे खिला-लेखों में उदमिति- हुई:शिक्षा लेखा (मिक्से विम्पु के लयन-प्राप्त —Rook-out Shrine के वरेत के साथ-ग्राप ग्राप्त शिक्षाल का भी लेखे हैं); भिक्षारी पायाप-स्तम-शिक्षालेख (मिक्से सं क्ष्म-प्राप्त का प्राप्त का प्रशासक का प्रश

#### सिक्के

मारतीय एवं विदेशीय पुरातत्व-श्रन्तेपकी (Archaelogiete) के दारा श्रन्तिकः विभिन्न-शालीन जिनके देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-एही (Musnems) में एकतित हैं जो भारतीय-विशान (Indology) की श्रनुपम निधि हैं।

इन तिक्नों में बहुत से ऐसे पुरातन मिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपातना की प्रतीक-मरम्परा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर की मुन्दर प्रकार पढ़ता है। इन विककों पर जो प्रतीक प्रथम प्रतिमा-चिन सुदित हैं उनमें प्राय सभी देवों एवं देवियों के दर्शन होते है। शित्र एवं वासुदेव--विप्तु की वो प्रधानता है ही, शस्त्री, पूर्व, शुक्रसम्ब, रुक्तर, कुमार, विश्वाल, महानेन, इन्द्र, श्रानि श्रादि पूच्य देवों की भी प्रतिमार्वे श्राह्मित हैं किनसे गौरािष्क नुदेवाद की प्रथमत का पूर्व आधास तो प्राप्त ही होता है साथ ही साथ प्रतिमा-गूजा का एक ऐतिवासिक प्रामायय भी हताबाद होता है।

सिवको की इस विश्वल-शामधी वा वहाँ पर एक दिन्दर्शन ही श्रामीध्य है। यत मतानतर, तर्क वितक वे नितवडावाद स पढ़ना तो एक सुद्रा-विश्वास्य (Numsmatist) का ही विषय रा तकता है। एक तस्य की और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि निवकी मतीको श्रम मा मिनाश्रों से यह सहक श्रमुवान क्याया जा सकता है कि निवस समय के सितक निवस सितक वितक है जिस समय के दिनके निवते हैं उस समय मतिमा विश्वान श्रम्य पितमा-निर्माण-कला श्रामस्य विवति की यह स्वर्णन स्थान प्रतिमा-निर्माण-कला श्रामस्य विवति की सम्प्रमा वित्ते की वह स्वर्णन विवान श्रम्य का मा स्वर्णन कि कि स्वर्णन कि स्वर्णन

हवने स्नतिरिक्त यह भी निस्हर्य तंगत ही है कि प्रतिमा मुद्राधों में स्नतिरिक्त प्रतोग-मुद्राधों पर श्रद्धित कथवा चित्रित पर्यंत, पद्ध, परित, इस, कमल, चफ, दरह, घट स्नादि प्रतीकों की गांधा भी देवगांधा ही है। ज्ञाने प्रतिथा-सञ्चल ने प्रमद्भ पर विभिन्न देवों एव देवियों ने प्रतिमा-लञ्चलों में विभिन्न प्रकार की सुद्रायें—वाहन, आयत, आयुप, यस, आधुपल, ह्यादि पर जो सीतिसार चर्चा होगी उन सरशा यही समें हैं—वेर-रिशेष

क मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी वहानी कहते हैं।

ह्नात्तं, ितनो के इंग्र झीपादातिक अयसन के उपरात ह्नाय कि होन में कतियम सिक्हों इस उंकीतेंन आवश्यक है। इन विक्कों की समीवा में जिन-जिन प्रधान देवों इस्पा देवियों की असमा से तरकालीन अतिमा पृज्ञान्यस्मरा पर प्रकाश पहला है उन्हीं की अभानता देकर इस इस प्रधान में मांमण करेंगे। विस्तार-मय से साविका रूप में यह रिरंद्रीन हरिफा पेपक देश हो सकता है।

| सदमी             |           |                |                |
|------------------|-----------|----------------|----------------|
| कर्मा<br>प्रतिमा | स्थान     | राज्ञधंश       | समय            |
| गजसद्मी          | यीश भ्यी  | ×              | ई० पु॰ तृ॰ शुः |
| ,,               | ×         | विद्यारादेव    | 1)             |
| 77               | ×         | <b>যিববন্ত</b> | •              |
| 71               | श्रयोध्या | वायुदेव        | 2)             |
| "                | उग्जिपनी  | 23             | ,              |

हि॰ — गज लल्मी भी गुद्रा इतनी जन प्रिय एवं प्रशिक्ष भी कि यहुत से विदेशी गाशको ने भी इनको अपनाया था। इनमें Azilises, Rajavula तथा Sodasa निशेष उल्लेख्य है। कुमाग्स्तामी के मत में इन विदेशियों भी गुद्राकों पर पद्मनामित्री नमलालया लक्ष्मी श्रीव्ह हैं को लक्ष्मी भी तीन प्रसिद्ध प्रमुद्ध प्रमेदों (types) में तृतीय प्रभेद हैं।

| प्रमद ६ ।    |                 |                       |              |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| कदमी         | उरजायिनी        | ×                     | ई० पू० दि० श |
|              | मथुरा के हिन्दू | ब्रद्धिय              | से ई० प्र० श |
| (विना गज के) | राजा            | दुद्धित्र             | **           |
| >>           | 37              | सुर्वमित्र            | п            |
| * 23         | 97              | विष्णुमित             | Ð            |
| 37           | 39              | पुरुषदत्त             | 34           |
| 1)           |                 | उत्तमदत्त             | 11           |
| 17           | 10              | बलभूति                | 77           |
| 51           | n               | रामदत्त               | 29           |
| 10           | 33              | कामदत्त               | •9           |
| 17           | मधुरा के जुनप   | शिवदश्च               | 23           |
| 31           | 72              | हगमस<br>गज <b>द</b> क | 11           |
| 12           | 12 22           |                       | 27           |
| *3           | 39              | सोहय                  | 33           |
|              | पञ्चाल          | भद्रघोप               |              |

दिः १--भारतीय यूनानी-राजा पस्तलेन (Pantaleon) तथा Agathokles पे सिक्ने पर चिनित स्नी-प्रतिमा को कुमारखामी ने 'भी सदमी' सिद्ध किया है--जो डा॰ जितेन्द्रनाथ चैनकीं ने मत्र में स्वर्थभा संगत है। डा॰ चैनकीं साइव के स्पन्तिगत विचार में इस चित्र को 'यद्विणी क्रश्वस्ती' माना जा सकता है।

मारतीय-विधियन राजवंश की एक अनुषम स्वयं मुद्रा मिली है। उस पर चिनित स्तो-प्रिमम की गार्वनर ने नगर-वेतता पुष्कलावती माना है, परन्तु वास्तव में यह क्सी-प्रतिमा की है।

हि॰ २—यत्रिप शिक, विष्णु (कासुरेव) इन दो अधान देवों की स्रतिमाश्रों की स्पृत्ता नहीं, परन्तु जदमी प्रश्चिम में बाहुत्य से यह अनुमान ठीक ही है कि पन, ऐस्तर्य, प्रावस्ता नेमन एवं नियुक्ता की प्रतीक एवं अधिष्ठातु देवी 'कहमी' की पीराखिक परप्यरा ना उस मुद्द खातीत में न केनल भारतीयों में ही बयन, विदेशियों में भी मूर्य जान एवं प्रचार मा ।

शिव

प्राचीन सिचकों पर चित्र की मतीन-मुद्राचें यन मतिमा-मुद्राचें दोनों हो प्राप्त होती

हैं। मतीन-मुद्राओं में शिंग मतीक को आचीनता स्मधिक है। सिन पूजा इस देश की स्मित

साचीन पूजा परगरा है जो वैदिक पूर्वें (सम्बन पूर्वें तिशासिक) सम्म वैदिक पूर्वे उसर वैदिक

समी कालों में विद्यान भी। स्नतः सिन मतीकी का विदेश स्वतः विदेश सिन

प्रतिमा-मुद्राक्षों पर ही यहाँ विशेष छाभिनिवेश है। डा॰ दैनऔं ने प्रपने प्रन्थ में (see D. H. I. p. 125-30) विख-पूजा से सम्बन्धित प्रतीक-महाभ्रों की विस्तत गवेपणा की है जो वहीं द्रष्टव्य है। इन प्रतीकों में शिव की विभिन्न मुर्तियों के उप-लात्तिक प्रतीकों से शशाक्षेत्रर, रुद्र शिव श्रादि श्रनमेय हैं।

उन्जैन एवं उन्जैन के निकटवर्ती भदेशों में प्राप्त प्राचीन सिक्की पर शिव-प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। प्रथम वर्ग में शिए का साहचर्य दरह से है जो सम्भवत: शिव को एक जटिल ब्रह्मचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० कु० सं० ५वाँ सर्ग)। इसरे वर्ग के बहुसंख्यक सिक्कों पर जो शिव चित्र देखने की मिलता है उसमें हुएम का भी साहचर्य है और यह कृषम शिव चिन की छोर टकटकी लगाये हुए दिखाया गया है। मस्स्यपुराण के ज्ञित प्रतिमान्प्रवचन में जयम की प्रतिमा के लिये 'देववीचणतस्पर,'- ऐसा द्यादेश है। ब्रतः इन मुद्राखों में भीराखिक परम्परा का पूर्ण झामास प्राप्त होता है। सीसरे वर्ग के कतिक्य सिक्को पर शिव के तीन शिर दिखाये गये हैं जो कशान-मदाश्ची पर प्राप्त शा-प्रतिमाश्चो से सामगत्य रणते हैं।

इसके झतिरिवत धरघोष नामक औदम्बरी राजा की ईशवीयपूर्व द्वितीय तथा प्रथम शतक की रजत-मदाल्यों पर जो प्रतिया अपन होती है उसको भी शिव-प्रतिमा है। मानना टीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जा दो मदार्थे- त्रिशल-कटार एयं स्थलवृत्त- हैं उनसे इसको विश्पमित्र (विश्वामित्र) न मानकर शिव ही मानना ठीक है-ऐसी डा॰ बेनजी की समीचा है-(See D. H. I. p. 181).

श्रीदम्परी राजाश्री-शिवदास, स्ट्रदास तथा धरधीप-सभी के सिक्की पर (रजत श्रथवा ताम्र) मद्दाश्रों के पृष्ठ पर मण्डपाकृति शिवालय का भी भ्रमिवार्य साह्त्यये है जिससे शिव प्रतिमा पूजा-परापरा के धाय-धाय शिवालय-निर्माण की शरम्परा पर मी प्रकाश पहला है। हा ने 'प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रासाद-वास्त्र' नामक श्रूप्याय में लेखक की इस धारणा का. कि दोनों की परम्परायें समानान्तर हैं- विशेष रूप से समर्थन दिया जायगा । जटिल ब्रह्मचारी ( दयह के स्थान पर निश्रल सहित ) शिव-मुद्रा का जो चित्रण ईश्यीपोत्तर दितीय शतक के ताम सिक्डों पर है उससे भी यह 'शियाकृति' पोषित होते' है। 'छत्रेप्रवर' शिव मदा का गडीमल्लम के शिवलिंग से समर्थन होता है।

| श्रय १       | ब्रन्य प्राचीन सि | <b>ों पर</b> शिवमुद्रा | प्रोंका सङ्घीर्तन तालिका | रूप में ही विशेष  |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| श्रमीष्ट है: |                   |                        |                          |                   |
| सिका         | प्रतिमा           | भुद्रा                 | राशवंश                   | तिथि              |
| टीन शिव      | शिव               | निशल                   | विदेशी                   | कुशानकाल-पूर्व    |
|              |                   | तालपत्र                | गोंडे फर्स               |                   |
|              |                   | कटिहरत                 | Gondophares              |                   |
| ×            | 17                | 31                     | वेग कडिपिसीज़            | कुशानकाल          |
|              |                   |                        | Wema Kadph               | ises -            |
| ×            | 19                | बहुद्दस्त              | क्तिष्क                  | 71                |
| ×            | शिव               | धनुर्धर                | हुविष्क                  | <b>कुराग्नकाल</b> |
|              |                   |                        |                          |                   |

ताम्र रह महासुज, सन्तान हुनिष्क कुरानकाल n रह, शिव द्विसुन, चतुर्भुन द्वादि वासुदेय ।। पशुपति, शिव , , , , ,

# वासुदेव ( विष्णु )

प्राचीन सिवां पर रैन प्रतिमान्नों की ज्ञपता वैष्णप प्रतिमार्थे छ्रपताहृत सून है। हस सम्बन्ध य दाव नेनजीं (See D H I p 141) का यह क्षयम 'जहीं ईश्चा पीयपूर्व भ गयत देववायतां की यत्वना देनेवाले क्षतियय शिवा लेखा तो प्रवश्य मिलते हैं। यहाँ कियों पर तक्कालीन मामुदेश विष्णु प्रतिमान्नों ने प्राप्ति म के वरावर है। इसके विष्य ती जहीं श्रीव प्रतिमान्नों की स्वन्त कामार्थों में सिन्हों की पर्यों प्रश्वस्त है पहाँ मैंज देवता यतनों की स्वन्त देनेवाले विष्णा लेखा छाठि व्यवस्त है।"—वर्षमा समत है।

प्राचीन यैष्ण्य स्थानों (जहाँ पर विष्णु मिंदर प्राप्त हुए हैं ) में वेधनगर तथा मधुरा विशेष स्मरणीय हैं । जत वेसनगर के प्राचीनतम मिक्ने पर वैष्णुव प्रतिमा की क्षप्राप्ति पद्मी स्मरणानक है। हाँ मधुरा के हिन्दू राजाव्या पर शक चुनयों के जो प्राचीनतम पद्मी सिराशानक है। हाँ मधुरा के हिन्दू राजाव्या पर शक चुनयों के जो प्राचीनतम (ईंग्रणीयपूर्व प्रमम शांवाची) विषये कि हैं उनमें एक पर जो सुद्रा है वह मानती ध्यी लहामी प्रमाणित की गयी है। शीदेयी को वैष्णुव प्रतिमाव्यों में ही चिम्मितित किया नावेगा। तथा कथित गाव्यात्वित के एक विषये पर जो चिन खुद्रा है यह वो सावात्य प्राप्त विष्णु कर ही है। यह विषय विष्णु कि राजा का है। इचकी तिथि विद्राप्तों ने इंग्रणीयपूर्व प्रमाण व्यात्वाच्यी निर्माधित की है। इसी प्रकर की विष्णु प्रमाण प्रतिमा एक कुरागनक्ष्य (जिसको कियम वाहच ने ह्यिक्क की साना है) पर श्रव्धित है।

प्रथम ही धनेत किया जा जुना है कि प्राची। तिकी पर यैन्याय प्रतार छति स्वरूप है, पर मु यैन्याय प्रतार। से प्रदित तिका भी दतनी प्रनता नहीं है। इन तिका पर यैन्याय काइस—चक्त, गधड़, सीम ( मन्दर) ताल खादि की मुद्राएँ आह्रत होने से उनको तत्कालीन विन्यु पूजा की योगन जमती में प्रामायय के रूप में उद्भूत किया है जा सरता है। ऐसे विकास में हिष्ण बान प्रमाय के रजत वितन ( दे सुदर्शनक ), कीलूत राजा प्रीत्यशक के विशक्त तथा अच्छान प्रामा के ताल विनने विश्वेष निदर्शनीय है।

## दुर्गा

मनवती दुनों शी मूर्ति के स्थापत्य राजिष ( प्रविचा विश्वाव ) के जिन लक्षणों श बचाँन इस पुरावाँ, आमार्गे एव रिक्ट्याजीय मुचों में पाते हैं वे अर्थवाहृत अविधीन (अर्थात देशनीयोत्तरस्त्रीन) हैं। याचीन गुढुएदक निक्वे पर वमल सुगोमित दनियहस्ता कहिरिस्त्रसामहस्त्रा को जी प्रविद्यामें हैं वे मनवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा स्वती है अर्थया शक्ति के नाना मेदों म दुर्गा के विभिन्न रूप। इस निज्वर्थ पर पहुँचने व लिय इन मुमान्ना के स्वपने अर्थने रहक्षर प्रमुखों स बड़ी श्वापता मिलती है। एनेन ( Azes ) के स्वित्रेन पर को जी मितिमा है उथका सहस्तर पशु शिव्ह है अत दुर्गा मित्यादिनी की पीराधिक प्रस्परा का ममार दम सुग्न म परितानित है। कुगान सजाशो ( निरोपकर हुविष्क ) के खिकों पर जो परिकार है उनमें शिव की सहचर्च नन्दा तथा उमा दोनों से हैं। नन्दा मेरी स्थयम म 'नन्दी' का प्रपन्न स तो नहीं। श्रदा कुरान विकों पर हुवाँ प्रनिमाशों न सन्देह नहीं रहता।

सर्य

प्राचीन रिक्कों पर सूर्य-मुद्रायें श्राधिकता से मात होती हैं। परन्तु भात प्राचीनतम छिक्कों पर जो निदर्शन हैं उनमें त्यूर्व-प्रतीकों का ही विशेष श्राधिक्य है। इन प्रतीकों (Symbols) में चक्र एवं कानत का प्राचानना देशकर सूर्य प्रतिका के पीराणिक एवं विहल-शास्त्रीय प्रवचनों का सातुम्यय पूर्वेहक में दिवाल है। ऐसी अतीक-मुद्राव्यों में ईशवीश दूर्व तृतीश रातक के देशन सुद्रा विशेष उत्तरिक हों। इसी बाल के कांक के ताम तिकों पर तो जो मुद्रा है उत्तरे एक्लन ने मूर्य है। माता है। इसके आदिशक हार्यिम, भादुमिन (भावाल मित्र' वर्ग) मापडिलक राजाओं के विकां पर भी यह निदयन प्रताह होता है।

ये सभी स्थै-ग्रहारें प्रतीक के रूप में ही मानी जा महती हैं। ह्यूं की पुरुप प्रतिमध्यें (anthropomorphic representation) का दर्शन विदेशी सामको—मारतीय-यनानी तथा क्रशान राजाओं के विको पर विदेश रूप से होता है।

## स्कन्द कार्तिकेय

यदापि पञ्चायतम-पूजा-परायरा मि जिल, विष्णु, माणेरा, दुर्व एवं हुगौ का ही विरोग माणान्य मतिपादित है तथा परम्परा में मचार भी। परन्तु यह निर्विवाद है कि इन्हीं देवों के समान ही स्कृत कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा यहुत प्राचीन है तथा इस देश के यहुई देव का सामित्र कर कार्तिकेय की जायना इस्टर्डन समस्ति से ।

हक्त्य किन्हीं-किन्हीं प्राचीन राजाशों के भी क्षाराप्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-गृह मध्म पिरोप उल्लेजनीव है। माचहित हराजाओं में वीचेया वा विशेप उल्लेज किया जा वकता है जा क्ल्योजाक थे। ईयाधीवोक्त प्रथम शतक-कालीन खांगधानरेश देविनन के साम-विक्रे पर जो स्तमाधीन अनुरां लाळका है उठे कार्तिकेय का प्रतीक (Symbol) मानना चाहिए। शिवाधिक के कृतियम विक्रों की भी यही ग्रहा है।

यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईश्वीयोग्स कितोग रतक के एक यौदनशिक्ते (पान) पर जो प्रतिमा विद्रित है यह पाइनान? है। एत्लान ने यहां हो ग्रामिकता एमं निक्रम ने अध्ययन हिपर किया है—यौपेस्मामनदलानिनों, महास्पर्य हैया दुवि एक शैपेश विषके (ग्राप्त) पर—अभागतत्वामिनों काव्यवस्तर कुमारहर— यह हस तथ्य का समर्थक है कि उत कात में स्कन्द पार्तिनेत्र की पृत्रा हो पूर्ण कर के प्रतिनिक्त नहीं भी परत् हस देश के मूल निवासिनों ( विशेषकर शानांग) का यह स्थादन प्राप्त कि के नाम से राजा लोग अपने विश्वे चलाते थे। बाल वैनकों की निम्न समीता वाही हो संस्त है:—

This is very interesting because it possibly shows that the Yandheyas had dedicated their State to the god

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler,' जान मार्गत भी तो इसी भिरम्दं पर पहुँचते हैं—(दे॰ मीटा-बुदाई इंग्रीय तृतीय अथवा चतुर्य स्तार हस्तीन प्रस्त एक राज्यसीय सुद्रा (Terracota Seal) नित पर भी विन्यवेषसहाराजस्य महेश्वर महावेतानिहरूक्टराज्यस्य मुग्यज्ञस्य गीतानीपुरुष्टर खुरा हैं)

'It seems to indicate that in audient times there may have existed a pious custom according to which rulers On the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istudevata and considered themselves as their mere agents.

रोदितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर खाइनी महामप्य को यहुनंख्यक योधेय निरके प्राप्त हुए हैं) आयुष्कीथी (दे महामा०७) योधेयों का देश था यह एर्स्तिकेय का कृत-गात्र प्रदेश था और वहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अधिकता ते निर्मित हुए थे (स्वामी महासेन का मन्दिर)।

हुबिष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राक्षों को उसके रिमम नामी से—स्कृत्य कुमाद, विशास तथा महासेन—प्रापने निकों के उत्तरी तरफ क्षंकित करायाथा।

प्राचीन विक्षों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्यन्य में एक रोचक विशेषता यह है कि इस देव की बहुलख्यक सुद्राष्ट्रों पर जो इसके बहुलिय चित्रण (दें० गीधेयों के नितने तथा हुविक्क के सिनके) हुए हैं उनमें दस देव की चलती किरणे प्रतिमा घटना (Iconogrophy) दिलायी पब्ती है। बा॰ बैनकी ने (3a D.H I. 168—160) इस तस्य का बहा ही सुन्दर समुद्राटन किया है। इससे यह पता चलता है कि शहस्पिहता, पुराण, तथा शिल्य-शास्त्रों में कार्तिकेय - लावण के जो लाक्जन—महिनेत्र, शक्तिघर, क्यादि प्रतिगादित हैं उन सक्का स्थापत्य, कता, विक्के एवं सुद्राशों सभी में समन्वय दिसायी पढ़ता है।

#### क्षण्ड वधा अभिन

1

पाद्याल मुद्रा बनों में इन्द्रमित्र के तिकों पर इन्द्र-प्रतिया श्रेक्ति है। इसी यमें में अवगुम्त के दिवकों की उलाटो तरफ इन्द्र चिन् चिनित है। इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की रिशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्युकाशति मण्डव में स्थानक सुद्रा में शैकित किया गया है।

इसी बगं के ऋग्नि मित्र के गिक्कों पर उलडी तरफ अग्नि-मतिगा चिनित है जिसके

कततो बहुधन रम्यं गवाद्य धनधान्यवत् । नार्तिकेयस्य द्वितं रोहितकसुपादवत् ॥ १११ व्यव सहस्वातीत सरीमंत्रसायाकैः । स

षश्च शुद्ध महत्त्वासीत् सुरेमंश्वमायुकि । महान त् १, ११, ४१

लत्त्वी में दो स्तम्मों पर स्वापित वैदिका पर यह देवता दिखाया बवा है, माग हो साथ पश्च ज्वालाझो का मतीक (Symbol) भी विद्यान है। देवता की मुद्रा किहरूस है। यहाँ पर यह भैनेत कर देना श्वावश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा आदिना। (जो पाञ्चाल जनपद को राज्यांनी श्वतिन्छन का श्वाधिन्छाद्वेदता था) की है। विवाद पश्चमुद्री च्यालाश्चों पर है जिसे च्यालायें व मानकर नाम मानने पर श्वादिनाम की कल्पना सेवाद होती है।

भारतीय-मूनानी (Indo-Greek) गावकों के विक्षी पर ऐन्द्री-पितम विशेष रूप से पापी जाती है। युक्टीक (Eukrahidee) अन्तवतीक्ष्य हनमें विद्याप उल्लेखनीय हैं, जिनके विक्षां पर देवराज इन्द्र मृतानी-देवता ब्यूज (Zous) के रूप में प्रक्रिय त्राचित क्या प्रवाद है। युक्टीक के किंदीयों जनत देवता सदाओं पर इन्हें के प्रक्रिय त्राच त्राच होता के के स्वाद प्रवाद है। युक्टीक के प्रवाद है। युक्टीक के प्रवाद के प्रवाद है। युक्टीक के प्रवाद है। युक्टीक के प्रवाद के प्रवाद के का आपत का अपते के प्रवाद है। इन्हें अप अपते के प्रवाद के का अपते के प्रवाद है। इन्हें के प्रवाद के किंदिय त्राच के प्रवाद के किंदिय के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के प्याद के प्रवाद के प्रवाद

### यच-यचिकी

प्राचीन स्थापत्य एवं कला-स्तियों के निदर्शन में यद्य-महिन्दी-प्रतिमाझों की भरमार इस देख हो चुके हैं। परन्तु किसो की देशी गामा नहीं। यदा-महिन्दी प्रतिमा-चिनत किक क्षेपदाइत बहुत न्यून हैं। उजैन-चिन्हों में कविषय विन्हें इस कसी हो पूरा करते हैं। यह के-स्थान वेनजों का कथन है:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from ujiain and dateable as early as the 2nd contury b. c. if not earliar, we find a comparatively early representation of the Yaksa & Yaksini Couple—

श्रमीत् ईरावीय पूर्व दितीय शतक-कालीन इन वजेनी विका पर यन्त-यातिणी-सन्द (Couple) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है।

#### साग सागिती

क्रिंसम के (Coins of Ancent India) में क्रियन पेमे जिक्को का भी संमद है जिन पर नामों की प्रतिमार्ग निर्मित हैं। र॰, २१ संख्या विरोध द्रष्टव्य हैं। श्रादि नाग की सुता पर गीक्के किंत्र निका का सुरा हैं। पाझल नरेसा अध्यिमित तथा भूमिमिल के निकी पर नाग-मुदाओं का स्थापन शीमग्री पेकिन माउचर से किया है, जो बाक बैनजों के मत में निक्षीन्त नहीं है।

श्रस्तुः प्राचीन तिक्तें की इत प्रभूत सामग्री संगतिमा यूजा की परम्परा पर जो

प्रभाग पद्मा, अनेक देवों एवं देशियों के दर्शन हुए उमसे कविषय निस्कर्ष निक्तते हैं — तत्मालीन जनपर्म एवं जन-विश्वाम, देव विवाम, देवायतन-अतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण क्ला आदि आदि इन सभी पर एक विहायलोक्षम हम पुना गरेंग (दे० आगे का अप्याय प्रतिमा-पूजा का स्थापस्य पर प्रभाव)। अब अन्त में मुद्राओं की सामग्री सं मुद्रित-यदन आर्थित मुद्र कर देवाराधन वर्ष।

# सुद्रायें (Seals)

देव पूजा एथं प्रतिमा-निर्माण की परम्पण्यां की पुरातस्वीय मानमी में तिर्ह्मा के ह समान (अपना उससे भी गडकर) मुद्राष्ट्रां (Seale) का महत्त्वपूर्ण त्थान है। इन मुद्राष्ट्रां में ने नेनत प्राचीन कला का वाह्य-वैनन, त्थायस-वैशक एवं विना-निज्ञण की सिन्दर्य में ही सुन्दर माँकी देशने की मिलती है बरन इनके हाग प्राचीन व्यक्तिकरप्रप्राध्यां, उपासना, उपासन, उपासन प्राचीन व्यक्तिक स्वाद्य की क्ष्योरन का सुन्दर एव मुद्दद आमान भी प्राप्त होता है।

मुद्राश! (Scale) के सम्पन्ध में एक खाति महत्त्वपूर्य ऐतिहासिक सामग्री वह है कि जिवका हम पूर्वितिहासिक नाल ( खयमा वेदिक-काल-पूर्व सिन्धु-सम्पता अथवा नाय-सम्पता ) वहते हैं उस मुद्दू खाति में इस देश में मूल-निवासियों की देशी सम्पता एवं संस्कृति भी एवं केसे चार्मिक विश्वास तथा उपावसा के मकार थे, कैसी वेप-भूगा भी क्रीर केसे उनके परिचान, आभूषण्-यसन क्रीर मनोरक्षन के साथन थे – इन सभी पर एक क्षायन्त रोचक पुरातचीय सामग्री देखने की मिनती है।

इस प्रकार इस स्वस्थ में मुद्राओं की समग्री को इस दो भागों में थाँट सकते हूं—
पूर्व तिहासिक एवं ऐतिहासिक । पूर्व तिहासिक सामग्री में वे मुद्रायं आपतित होती हैं जो
मोहेनजदाश तथा इहणा की सुदाई में मिली हैं। ऐतिहासिक काल की मुद्राग्री के प्राप्तस्थानों में मोडा, एक्स, राजकाट के प्राचीन स्थान निरोप उल्लेख्य हैं। इन स्थानों से
सुद्राग्त-सातीन मुद्राक्षों की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन यदुर्वेख्यक मुद्रायों तो संग्रहालयों
में भारहागार की शोमा यद्वति हैं। श्रुप्त, अब मुश्यिश की हियर से देव-पुरस्कर-मुद्रामुल्याह्नेन के साथ माथ स्थान-दिशेष का स्टेक भी विशेष उपादेय होगा।

# मोहेन्जदादी तथा हरप्पा

## पशु-पवि-शिव

मोहेन्बदाओं की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई है जिलपर सन्धंग निरोप प्रतिमा पनी है। यह प्रतिमा योगासन (कुर्मासन) लगाये बेठी है। यहस्यल मैंबेयर आभूपण से मस्टित है। अप-प्रदेश नग्न है। शीर्ष पर न्धंन-मुकुट है। दिल्य पारं में मज और आईल बेठे हैं, बाम पार्च पर ग्यडक और महिया। आपन के नीचे दो मृत्त (deer) लडे हैं। प्रमुत्ति शिव के लिये और व्याप्त पर्याप यहाँ पर शिव बाहन प्रमानग्दी तथा शिव आधुच निराहत नहीं हैं तथारि पशु-पति शिव के विभिन्न विनयों में महाभारती निम्म विनय से पशु-पति शिव का यह मोहे-बदासिम रूप पर्वमा संग्र हैं।— स्वर्गादुर्त्तुगप्तमञ्ज विषाखं यत्र शुक्तितः। स्वमात्सविद्वितं दृष्ट्या मत्यौँ शिवपुरं वृज्ञेत् ॥ (महर० यत्र० पर्यं द्य० पन्न, ४०६)

मोहरूजदाको में प्राप्त मुद्राको में ४२० का यह चित्रण है। २२२, २३५ संख्यक मुद्राकों में यह देव क्रापने क्षान्त रूपो में भी चित्रित है।

पगुपति सिम की इन प्रतिमाश्चों के श्रांतिरिक्त मोहेन्जदाड़ों में कतिपन ऐसी मुद्राएँ भी किली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Sosnes) हैं जो शिव-उप-उपने विभिन्न पौराणिक रुधान्नों की श्रोर मंचेत परते हैं। आगे हम आभी शिव के मखों, नागों, प्रमयों, निकरों श्रादि ते चिनित्त सुदाओं का विदरोंन प्रसृत करेंगे ही साथ ही साथ जहा शिव के रुपां की बहु नाम हम के स्वार्ध में विदर्शन पहुंच की कथान्नों (कीत हुन्दुक्ति दानव का दमन) का भी विजय देखकर खुले हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाड़ों के आवीनतम शिव विश्व पहुंच की किलती हैं। अत सनातन दिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की गंकुवित परिचियों में श्राव साति दिवानों हो यहाँ श्राव किना खुले कैंसे रह महत्ती हैं। श्राया साव रह रह ममें बही हैं कि पुराण सब्द रहा ममें बही हैं कि पुराण-पुष्प ने भी पूर्वज शिव शिव नी पुरानी क्या को देश काल के दावरे में न बाँचा जाते।

बादम महाराय एक ऐसी मुख्ययी लागाकार प्रतिमा मुझा का वर्षोन करते हैं जिसके दोनों श्रोर धूमिल भीराखिक श्राख्यान चिनित है। इस श्राख्यान से मगवती बुगों के महिप मर्दन के समान एक श्राख्यान-चिनया है – विभेद खी-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है।

#### नाग

सामाल सहय ने ऐनी दा मुद्दाओं या वर्षान किया है जिन पर एर देशता चोगा-सनाक्षान है और जिलके दोना ज़ोर अर्धनर-प्रथम्म रूप में एक नाग घटने देन प्रार्थना कर रहा है। डा० यैनओं की समीता में यह सुद्धा बरहुत में एलापन नागराज चिनख की एपेंज है।

#### प्रमथ तथा गछ

मुझा संस्था १७६, ६६०, ६८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिगाए चिनित है जितमें रित के प्रमागे एवं गणों जा निर्देश निशित है। नरानन छाय, नरानन सेप, अर्थ-छात अर्थनर, अर्थनेप अर्थन्तर, अर्थह्मप-अर्थनर अर्थनज-अर्थनर (जिनमे समी के सुरा नराकृति है) — ऐसे किन निरित्त है। प्रदार्थों के प्रतिस्क्रित वो ऐसी पाषाव्य प्रतिमार्थ प्राप्त हुई हैं उनते में पढ़ी आरूत पुष्ट होना है।

# र सह, रान्धवं विकास, सुनगायत

महाँ पर इस अवनर पर मुख्ययी गुत्रा (२४०६) का संवेत भी बड़ा राचक है इस पर को चित्र है में कटि से ऊगर (ना) तथा कटि से अवस्तात् इपम पुरा आहि, । अतः इनने चित्रस्य में गरड, गन्यर्ग, निसर कुम्मायड का पूर्ण संवेत मिलता है।

# गीरी (दुर्गा) माता पार्वती

सारील के सत में यदापि शक्ति-पूजा का प्रत्यन्त प्रमाख न भी मिले तथापि इन नाना क्षी मुद्राब्धों से यह निर्विधिक्तस्य है कि उस बुदूर खतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था । इस झपरोज (indirect) प्रामाय्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राब्धों के साथ-साथ बहुसंस्य प्रस्पायी की-प्रतिमार्थों का उल्लेख किया है। इनमें बहुसंस्यक प्रतिमार्थे स्थानक एवं नाम हैं। बटि पर वर्धनी झथबा बेपला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूपण से झलेंजर है। किश्वी में बन पर हार भी देशने को मिलता है।

हङ्ग्या में प्राप्त इसी प्रकार एक खी-मुद्रा मिली है। इसमें प्राण्यो—शार्व के साहबर्य से अपन पशुपति कदीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तस्त्रातीन इस्टरेबी (शक्ति, हुमाँ, गौरी भूटेबी) के रूप में अवस्य उपास्य थी।

जपर श्री मुद्दाश्रों के साथ-साथ योनि एयं लिगों ना संवेत किया जा चुका है। दान वैनर्जी ने श्रपने मन्य में (See D. H. I. p. 187-89) में इन पापणीय प्रतीकों त तत्कालीन शक्ति-पूजा तथा लिग-पूजा की परप्परा के क्षापन का वक्त एवं सारामित श्रपुत्तीयात किया है। लाजिक उपासना के बीज भी यहाँ पर मजुर प्रमाश में विद्यमान हैं। श्रप्तुत्तेपात स्त्रभी पूर्ण नेहीं हुआ है-श्रम्पण मोहेंबदाको तथा हक्ष्पा की पह सास्कृतिक हुप्त भूमि आगे की पीराणिए एवं श्रमामिक तथा तात्रिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमि-काश्री की श्रप्तिक्षित एवंज-परप्परा ही मानना पढ़ेगा।

# युत्तपूजा तथा युत्तदेवता पूजा

मोहिन्तदाइं तथा इड्प्पा की श्रनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनसे तत्कालीन जन-शारुपा में इत्-पूजा का भी प्रमुप स्थान था। इत-पूजा के दो प्रमुख प्रकार ये इत् की सदात् पूजा तथा इद्ध की देवता (Spirtt) को पूजा। इत्-पैत्यों के चित्रों से एवं स्थल-इन्हों के सिक्षों से यह निष्कर्ष निस्मन्दिग्च है।

मोहेन्जदाडो और हत्या की पूजा-पत्मा के समय में मार्रील साहव का विभ्न विकल्प परनीय है: The people of Mohenjodaro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—(इस पर टा॰ वेन्जी का माध्य भी पदने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idoi'. The decoration (cf. the armlets head-dress ctc.), the sitting posture, the mode of showing

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their thericomorphic or thericanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of oult gods which were being worshipped by the people in those days".

प्रस्तु, एक विशेष हींगत वहीं पर यह अभिनेत हैं कि वैदिक-वैद्यों की प्रमेक्षा हम देवों एवं देवियों का पीए कि एवं आगिमक तथा वानिक देवों, देवियों प्रयं प्रतीनों के लाथ विशेष सम्वाय है—हसन नया रहस्य हैं। लेरक ने पूजा-परस्या के साहतिक हिएड केए के समीनायनर पर वह बार बार लेके किया है कि इस देश में पार्मिक प्रास्था की दो समानाय साथायों नेदिक खुग ते वह रही हैं। गयम वैदिक चारे एयं उत्तरिक प्राप्ता की पार्था वे प्रमान पूजा वार्थों कि हिए खुग ते वह रही हैं। गयम वैदिक चारे एयं उत्तरिक हिए पूर्व पर स्वाय कर के हुए के किया यह ती कि हिए) चार्मिक धार जिक्केतर पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं प्री तिक कहिए या देशों कि हिए) चार्मिक धार जिककतर पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं प्री तिक कहिए या देशों कि हिए) चार्मिक धार जिककतर पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं प्री तिक खुग अवदिक में आगि-द्वालिक—इस देश के मूल नियासियों यो धार्मिक परम्पा का प्रापत्त हैं। इस दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बरे। तिवेणी में तंत्रों की परस्था। ने मी विदा । आर्य गंगा एवं आगमिम के हिए संगम पर भारतीय धर्म परस्था ने मी विदा । आर्य गंगा एवं आगमिम के हिए से संगम पर भारतीय धर्म ये ही स्वाय आर एवं आगमिम हिए से सो कि सा सा मी विद्या हो। हो से सी सिक संदर्भ है) का महान अपनुदय हुआ को आज भी येवा है पता आ रहा है।

मोहेन्तदाको श्रीर हरूगा के श्रतिरिक्त श्रम्य जिन मस्यपूर्ण मार्च न स्थानों का कपर संकेत किया वा शुका है—उन पर माप्त मुदाश्रों की योक्षी समीदा के उपरान्त इस स्वच्याय की विस्तासम्य में समाप्त करना है।

भीन-जालीन प्रश्ने शंग-कालीन मुद्राखी न। एक प्रनार से नर्वथा श्रमान ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राखी नी भरमार है। इस नाल नी मुद्राखी के प्राप्ति-न्यानों में जैता पूर्व ही संनेत निया ना पुका है नक्षण और भीटा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

#### 98प (Basarah)

शिष--वस्ता के एक ही श्वन पर धुदाई में ७०० से उत्तर मुदार्थ मिली है तिससे ऐसा प्रतीत होना है कि वह स्थल मुदा-निर्माय-एम्ला झत्रस्य रहा होगा। ये मुदार्थ मुसिना से निर्मित हैं। इन मुदाओं पर जो चित्र निर्मित हैं उनमें किरही पर पेपल उगास्यदेव का नाम (प्रतीक-सहित) ही है जैसे कुवेर का शंदा निधि । शिव की सुद्राग्री में बृद्ध-गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। त्रिराल-महित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण पावा गया है जिस पर उलटी तरफ 'ग्रामातरेश्वर' लिया है। ग्रामातकेश्वर मत्स्य-पराख के श्रनसार श्रण्ट गहार्-लियो में से एक है - हरिश्चन्द्र, आधातकेश्वर, जलेश्वर, शीपवंत, महालय कृमिचरदेश्वर केदार तथा महाभैरव । यह आम्रातकेश्वर क्तांक ( Block ) के मत में श्रविमुक्त श्चर्यात् बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल सुद्रा (३६) में बेबल 'नम. पशुपतये' तिया है। यसरा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा॰ भैनजी ने (cf. D. H. I. p. 196-197) 'शशाक शेपर' शिव-प्रतिमा माना है। इसी प्रकार की रहीय धानेकानेक योगाखाक परम्पराध्यों का समुद्धाटन प्राप्त होता है। वातिपय मुद्राध्यो पर नन्दी का. चित्र, त्रिशाल का. प्रतीक, 'कहरवित' 'कहदेवस्य' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनमें यह समीचा समर्थित होती है। एक पन्न-प्रतीर-सदा पर जिन पाँच प्रतीको - घट, चुत्त, केन्द्रीय प्रतिमा, श्रिशल तथा कलश का चित्रण है यह भी शिव-मुद्रा ही है। नील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बैनर्जी ने बड़ी ही पुष्टि एवं तकना त्ते शिव की 'क्रपंतारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है ( cf. D. H. I. p. 198—99 ) मुसरा की प्राप्त सुद्राक्षों में शिव-पूजा का ही प्राधान्य है। वैध्युव यूजा परभपरा के सन्यस्य में हम यहाँ पर कुछ नभी जा करेंगे।

विष्या । इसरा को एक बील ( ६१ ) वैष्याव-उपासना पर भी प्रकाश बालती है । केट्स में निहाल के साथ दिवाण में देवड रोप, चक्र, आदि का प्रतीक बना है, उसके बामपारव पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पहियों में धीविष्णुपादस्थामि नारायण' लिया है। बसरा के निकट गया-स्थित ईशवीयोत्तर चतुर्थ-शतक-शालीन विप्त्यु-मन्दिर के कारकों (विश्युपाद) का निर्देश इससे-मिलता है। एक मुद्रा (uv) पर विच्छा के 'बराहाबतार' का निर्देश है। एक दूसरी योल मुद्रा पर स्मिदायतार का चित्रया है।

सन्भी

बसरा की कतिपय मुद्राश्चों में 'गज लक्ष्मी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लक्ष्मी मुद्राश्रों की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ-साथ निधि-वितरण भी जितिस है। न्ताक मह शय इसे कुबेर प्रतिमा सानते हैं। परन्तु डा॰ वैनर्जा में मार्रवडेय-पुरास के श्राधार पर इनको लद्दमी-मुद्रा ही माना है। श्रतः जिन श्राप्ट-निधियों या कीवेरी साइचर्य प्रसिद्ध है। अनमा पश्चिनीविद्या ( लक्षी ) का भी साइचर्य संगत होता है।

भीटा

शिव-मीटा की मुद्राश्रों में विविध देवों की गाया गावी गयी है। श्रिधिकाश शैव-मुदार्थे हैं जिने, पर शिन प्रतीकों--निशल, नन्दिपाद, जपम वे साय-साथ शिव की रपुरंग-पतिमाएँ मी चितित हैं। प्रसिद्ध पीराणिक शिव-लिंगों में कालेश्वर, चालुन्जर- महारक, महेरबर, महेरबर, नन्दी यादि भी संनेतित हैं। इनकी विस्तृत समीज्ञा डा॰ बैनर्जा की पुस्तक में द्रष्टव्य है।

हुर्गा—कतिषय मुद्राञ्चों पर स्त्री-मतिमा श्रॅंकित है ( सीख २३ )। डा॰ वैनजीं के श्राकृत में इस मुद्रा को भगवती शित्रपत्नी तुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विद्या - भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शंत आदि लाठागे से वश्वा मतीक एवं मिता सिंह निर्माट कि हो। इसी पर एक अमितिहा मतीक के मिता-मित्र बिद्वानों ने मित्र मित्र कि हाना है। सार्थन के लिखा मार्थन के कि सम्मान्य के शिवत है। इसे एक स्वाह्मत लाग्य है। सार्थन के लिखा मार्थन विद्वार में अवस्थाननों भगतान र न्यापन, यहाँ पर अनत्य (रिष्य) अध्या (दुर्गो) का सेचेत हो निर्माय की स्वाह्मत (रिष्य) अध्या (दुर्गो) का सेचेत ने मानगर वाह्मदेव विद्या का सेनत हो निर्माय की हो। यावश्रीता (६, १६) में अर्जुन ने मगवान कृष्णचन्द्र को अनत्य क्ष्म माना ही है। यावश्रीता (६, १६) में अर्जुन ने मगवान कृष्णचन्द्र को अनत्य क्षम माना ही है। यावश्रीता (६, १६) में अर्जुन ने मगवान क्षमित्र के प्रिमित्त है। इसे मजार की एक सिर्माय हुद्रा (१७) पर जिल्ले मागवाठिननस्थ नन्ये (१व) वी रास्वामित," यादौं पर नन्देश्यरी से कुर्गो, अनत्य से शिव का सावार्यायता बोध होता है। परनु विद्युत विद्युत विद्युत लिसी का भी बोध माना जा वश्वा है।

भीडा की बहुसंख्यक सुद्राख्यों में एक ही ऐसी सुद्रा है जिन पर नासुदेव नाम झंक्ति है (दें भीत जैं० २१) – ध्नमो भगवते वासुदेवाय'।

श्री (तस्त्री)—भवता को लक्ष्मी बुद्धाओं के ही समहन्त् श्री (तस्त्री) मीटा पर वाषी गरी है। ६९ संस्थक सुद्धा पर 'गज-तस्त्री' ग्रीकित है। २५वीं सुद्धा पर 'गज-तस्त्री' पा ही दूतरा रूप है। १८ वीं सुद्धा पर स्तरस्वती का भी संदेत है। शिवमेष तथा भीमसेन की सुद्धाओं पर स्त्री प्रतिमा का तुर्गों का नाश्चित्य क्ष्यम के साथ है।

सूर्य-भीटा में कतिलय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं बिनते 'युरोंपासना' ना भी प्रमाय प्राप्त होता है। इस पर 'श्रादित्यस्य' के समुत्तेष्त से यह संकेत सार्यक है। (देन्तिये मार्गल-A. S. I. A. R. 1911-12 p. 58 No 98)।

१४न्द-मयूर लाढिता एक बर्तुल मुद्रा पर 'भी स्वन्दतुरस्य' के श्रंपन से स्वन्द् की उपावना का प्रमाण भी मिलता है।

बनरा और भीटा वे कमान ही शाजबाट पर पुराई में को मुदाएँ मिली है उनमें उपर्युक्त तशालीन देवन्यूज-प्रामायव वह होता है। धाजमाट पर माप्त गुप्ताओं में नैच्छक-सतीक दिरल ही हैं। बतियब जीव्यकिंग मुदाएँ विशेष योचक हैं। एक पर धारायाया-दिस्सामाधित राज्य-जिला है। दूसरी पर दुर्मी और तीक्षी पर गरस्तवी नामाइन हैं। स्वन्द-कुमार, पूर्व, पनद खादि देवों की भी मुदाएँ यहाँ पर मास हुई हैं।

श्ररप्त ! इन समिति मुद्राओं की पुरतलीय सामग्री मास्तीय-विशान — संस्कृति, सन्यता, उत्तायना, धर्म एवं विभिन्न पार्थिक, सामाजिक परम्याओं पर प्रशास हास्तेयासी श्रास्य निशि है। टा॰ बैनवीं ने श्रयनी समोदा में हुए सामग्री का बढ़ा ही मुन्दर गवेपस किया है निवसे प्रतिमानिकास का रोपक कविहास मिलना है।

# ¥

# अर्चा, अरुपे एवं अर्चेक

# (वैष्णव-धर्म)

विगत तीन ख्रष्याय एक प्रवार से देव-पूजा की पूर्व-गीठिका निर्माण करते हैं। झांगे के बार झच्यायों में देव-पूजा का भारतीय दिखतेखा, देव-पूजा की ही परम्परा से प्राप्तुम्ब इस देश के विभिन्न चार्थिक खम्पदाय खपवा उपायक-वर्ग, पुन्य देवों की महिमा, गिरिमा एवं प्रतिक्का के साथ-गण पूजकों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के विभिन्न संभार एवं उपचार खारि---इन बनी विषयों को ख्रांसेण समीवा से हिन्दू बुला-परम्परा का यह

प्रविवेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

अर्चा, अर्चा का अन्योग्य अय सरगण्य है। अर्च्य देवों के बिना अर्चा ना कोई अर्थ नहीं। यह अर्चा अथवा देव-पूना अपने निभिन्न पुर्तो में भिन्न-मिन रूप धारण नरती रही। पूना-परग्रा के प्रधानतथा पाँच छेमान देराने की मिलते हैं—स्तुति, आहुति, प्यान अपवा विस्तान, योग पर्य उपचार। ऋग्वेद के समय पूना को हम स्तुति-प्रधान ही मानिय। यहाँदादि उत्तर्थदिक (अह्मस्य-भ्रम्य पुत्र अग्य) में पूना आहुति-प्रधान (यह अपिन-होत आदि) भी पही आरयको एवं उपनिपदों के समय चित्तन। (आन) प्रधान यन गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोवान योग-प्रधान-पूना पहाचित हुई जो प्रायः सभी दर्शनी ने मोदा प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं आगामित परमराओं के दक्ष्म सोवे प्रचा उपनार-प्रधान (उपचार परक) परिकल्तित हुई। इसनें भो दो रूपों के दर्शन होते हैं—वैगिहक एवं सामृहिक। इसी सामृहिक पूना के विकास में इस देश में सीर्ध-स्थानों का निर्माण मंगा-कान, बीतन, मजन, तीर्ध-यात्रा, मन्दिर-स्वना ग्रादि अपुर्त-भवस्था की प्रतिशा सम्यन्त इं।

चयि उपासना-परम्या का किसी देव-विशेष अवना देव-मतीक विशेष के मित मिति मात का आपर-मृत समन्य समावन से रहा तथायि आयं-गूना परमपा के विकास में मिति-माना का उदय उपनिषदों से मारम्य हुआ। उपनिषदों को कीम आदि प्रशिद्ध विद्वात् एक प्रमार से आयं-द्राविक-विचारवार मानते हैं। मुग्येद की दार्गीनक विचार-पारा में कमें, जन्मान्तरनाद आदि का एक प्रकार से आमाव देवरर कीथ का यह कथन there can not be any doubt that the genius of the Upacisads is deflerent from that of the Higwedn, however, many ties may connect the two periods."

"The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of people whese blood was mixed We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryo-Dravidian thought, but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of obemical fusion, in which both the elements are transformed.

"प्रयोत् यत्रिष म्ह्रस्वित्क एव ग्रीप्रीतपदिक कालों के पारश्विक रुयोग को जोडने वाली बहुत सो लड़ियाँ हैं सभावि हवमें सन्देद नहां ऋग्नेद को विचारपाय शौर उपनिवदा की मौतिक विचारधाय म एक बड़ा श्रन्तर है।<sup>37</sup>

भड़पिनपद आदि भारतीय प्राचीन दारिनिक एन पार्मिक विचार उन निजारक्षं के चिन्तन का प्रतिनिधित्न करते हैं जिनका विचर ( एतदेशीय मून्यिनशरी प्राधिक जाति के संवात्रक्य) मिनित हो गया था। अब उपरिषदा को आत्मा एव द्व निकों की सीन्यित विचारभागा का साम्यक्ष माने को अनुनिद न होगा। पर-तु यह मीमश्रण उस एसार निक किया के सदस्य है जिनमें दोनां घरा अपने स्वस्त का दिस्तवन वर एक दूशा ही स्वस्त भारता करते हैं।"

प्रतिमा यूका की मानय भी किठ वहन प्रेरका को हम भिति भाषता के नाम से पुकरते हैं डल 'भिति' शन्द का प्रथम दरान प्राचीन उपनिषदी में प्रमुदा स्थान प्राप्त रचेतारचेतर उपनिषद में प्राप्त होता है '—

यस्य देवे परा अक्तियंथा एवे तथा गुरी । तस्येते कथिता द्वार्था प्रकासन्ते सहात्मन ॥ --रवे॰ उ ९० २३

प्रार्थ-साहित्य में 'नित' पर यह प्रयाम प्रयाजन है। सित साजय कर्यवा-माना से विभिन्न प वन स्तान में दर यह उद्दार कहर है जो सनुवान के उद्देशिय से स्वातन से उद्देशिय प्रयाजन किया है। जहीं कह इयके साक्षीय अपया साहित्य से नेता के साक्ष्य है उनके तो हम येदा में भी गाते हैं। सुरियों ने प्यस्य के जो न स्वयान हो है उसमें मान होर मानाज की प्रयाज किया देशने की मिलेगी। के परा यह कथन आत नहीं है—"The thought of India started from a religion which had in Varuna me god of decidedly moral in character and the simple worship of that deily with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the Grat Toots of Bhakti".

भार ने बदेव श्रारो मन्त्र से वाय-माचन वी मिन्ना माँगी है, सामाने पर चलने हो प्रेरणा गाँगी है और माँगी है जीवन सामा वी सरला। ववस्त्र में उपासक स्मृति हो बती मनाकृति मासना निहित है। यादि मात्र अनेक हैं परन्तु ममानान् तो एक ही है। सामोद की रिभन सहाता हा बता मात्र है—

इन्हें मित्र वरसमितमाहुरधी दिव्य स शुपकों गुरूमान्। एक सदिवा बहुवा वद्यनित यम मातरिरवानमाह ॥ ऋष्येर का यह एनेश्वरवाद उसके अनेक्श्वर-गाद प्रथमा यहुदेवाद के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उपनिपदों की अहीतवाद (monism) वा उदायक बना। भले ही यह एकेश्वरवाद अथवा अकवाद या अहितवाद सामियों के नाम ही सका हो परन सामार कि लिए तो वह अपनम ही रहा, अनुपास्य, अनर्व एवं अनम्पर्य ही रहा। अतप्य हमी महान अभाव की पूर्ति में हसी महती आवश्यरता के आविककार में मागवद्गित का एकशत्र अवलाय वाकर जन साधारण की विरत्त एवं सनम्पर्य हो रहा। अतप्य हमी महान अभाव की पूर्ति में हसी सहती आवश्यरता के आविककार में मागवद्गित का एकशत्र अवलाय वाकर जन साधारण की विरत्त एवं सनतन तथा सहत नुष्णा का समन हुआ। मित-भावना के जन्म एवं विकास की यह एक अति सरल एवं सार्वभीभिक समीवा है।

यद्यपि यह सत्य है, उपनिपदों में प्रधानता निर्मुखोपासना—ब्रह्मविद्या—ब्राहमविद्या की ही है तथापि कतिपय उपनिषदों में छगुखोदास्ता पर पूर्ण प्रयचन है। ईश, ईशान, ईश्वर, परमेश्वर, दन देवबोधक (उसते निर्मुख का सनेत है अथवा सनुख का ) पदों के साथ ताथ श्वेताश्वेतर में तो शतुल देवों जैने बद्र - एकदेव, महादेव, महेश्वर, माथी ह्यौर शिन भी—'शास्त्रा शिवं सर्वभूतेषु गृदम्'-ह्यादि उत्पारम देवों का निर्देश है। इस प्रकार एकारिमक भक्ति की चारा भी उपनिपदों के शानकोत से बह रही है—यह क्यन अमुचित न होगा। परन्तु एक विशेष तथ्य यह है कि जिन देवों के प्रति इस एकात्मक भक्ति के विकास का आभास हम पाते हैं से वैदिक देव - इन्द्र, प्रजापति, मिन, वरुण, यम, ग्रानि श्रादि-नहीं है। वैदिक देवों के हात एवं पीराधिक देवों के विकास की रोचक वहानी पर आगे प्रतिमा-लक्षण में विशेष चर्चा दोगी। असंगतः यहाँ पर इतना ही संकेत क्रमिप्रेत है कि मिलिनांगा के पायन कुलों पर जिन देव तीयों का निर्माण रखा उनमें ऐतिहासिक महापुरपी-चासुदेव हृष्य (दे॰ छा॰ उपनि॰ हृष्य देवनी-पुत्र) ब्रादि वैष्णुव-देवों, बद्र-शिव, श्रादि तथाकथित श्रनार्यदेवों एवं यहां के साथ साथ उमा, तुर्गा, पार्यती, यिन्ध्यतानिनी आदि देवियों की तिशेष प्रश्तता है। डा॰ भागडारकर ने (See Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Sects) माचीन पीद-प्रमध-'निरेस' के आधार पर मिन अनेकानेक अक्त-गर्गे एवं उपास्य देवों का निर्देश रिया है ( जैसे भाजीतिक, निगन्ध, जटिल, परिभाजक, खबरुद्धर, बामुदेव, बलदेव, पुलमह, मनि-भद्द' श्रागि, नाग, मुपसर, यस्, श्रमुर, गन्धव्यक्त, महागज, चन्द, स्रिम, इन्द, मसादेव, दिश ग्रादि ) उसरे भी यही निष्टर्प निहलता है।

 स्रादि के-परिकल्पन में भी तो उपायक ने श्रीर उपायक के सेवक प्रविमा कार ( Iono grapher ) ने श्रपना ही माध्यम रक्षा।

सनानन से प्रत्येक संस्था के जीवन में दर्शन त्योति की प्रकाश किरणों ने उसे लें कर्मा प्रवान में बड़ा योग दिया। समुकोगणना किसे पूजा के नाम से हम पुकारों हैं उसके क्षित्र वानों में बड़ा योग दिया। सक्षित्र हुए जिनमें क्षित्रमानन ज्यादाम, नैनेखा, इच्या, स्वाभ्गाय तथा योग विशेष उस्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजीपचारों में विस्तृत विनेचना की जोवेगी। इस उपानना पंजान में अनिता और योग पा चाशास्त्रम्यय देव-प्रतिमा से हैं। शुक्त का निम्म प्रयान हुए इस्टि के रिवान क्षणत हैं:—

भ्यानवोत्तस्य संसित्ये प्रतिमाध्ययं स्पृतं । प्रतिमाध्यको मत्वो यका प्यानतो यवेत (ग्रः मी. सा॰ ४ ४ ) रामतापतमीयोपनियद् की मी.तो यही पुरानन व्यवस्या है — विकमयस्यादितीयस्य निरुक्तस्यास्तिरियः ।

उपासवामां कार्याये झक्तवो स्वक्वनमा ॥ जावालोपनिषद् के प्रतिमा-प्रयोजन 'खद्याना भाववार्याय प्रतिमा : परिकृष्टिगता,' पर हम प्रथम हो सेन्त कर सुके है ।

ध्यानदोग थे तम्बन्ध मे एक महामारती कथा है. — देवर्षि नारद नर एमं नार्वया के दर्गनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए वदिरकाश्रम पहुँच यथे। नारद देखते क्या हैं कि उपास्य स्वय उपासक बाना बैठा है। नारद ने वस्यद्ध प्राप्यमा की, प्रायो। यह कीन सी लीला है झाए स्वये उपास्य हैं, झाप किनका ध्यान कर रहे हैं। नारद के इस कीनूहल पर मावान नारायण ने कि कि वह प्रयुनी टी मूल महति ( हरि ) की उपासना कर रहे है। इस तन्द्रमें है ध्यानवीग की विस्तान महिना एवं उनमें प्रतिमा स्थम की गरिमा पर मुन्दर प्रकाश पहुँचता है।

धानयोग की इस देश में ऋति प्राचीन परम्पत है। पत्रञ्जलि के योग-पूज में इध्यान योग में धारखा' का मर्ग विना 'श्रितमा' अर्थात् उपासना-मतीक के सन्हें में नहीं श्रा सकता है। तस्य यह है कि शोग सूत्र ने स्थयं धारखा की जो परिमाग् नित्ती है। उत्तरु भी पदी सार है।

दोत-सरम्या पत्रहालि से भी श्रति माचीन है। योग यून ने भाष्यकार प्रावदेव ने रिरस्तमर्भ की योग का संस्थापक बताया है। पत्रहालि के बीभावसास्तर्म, इस प्रवचन में श्रत्यस्तमर्ग तन्द से भी तो यही निष्मण निकलता है। श्रद्रशालनम् में प्रमा शारानम् —प्रतिहासन दिशा है। श्रद्धतु, इससे बीगान्याय में प्रतिमाण्यान परम्परा, दे शास्त्याः १ दिनती प्रयातन संस्था है—यह इस समक सहते हैं।

श्रनों (देव-यूना) के मारतीय इस दृष्टिकोख की समीदा में भागकृत एवं पायरान— वैव्यवधर्म-गरम्पाशों में प्रविमा पूजा के श्रायन्त गृह एवं श्राप्यार्गिक राहस्तों की भी प्रविद्या का कुछ धंकेत खावर्ग हहै। पात्रपार-ग्रन्थों में देवाधिदेव मेतृयान सामुद्रेत वे इय-प्रत्र पर तो प्रयचन है उनमें परा, व्यूह्, विस्तव, क्षत्वर्योमिन सर्घ/कार्यों के क्रमिन निगान का न्यामाय मान होता है जिलमें अच्ये, अर्चन एवं अर्चानी पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं।

भारताय में प्रतिमाएनं प्रतीक दोनों ही उपानना के श्रंग रहे। इस देश के तीन महान् उपासना-सं—की, नेप्पन एमं शास — वहाँ श्रपने श्रपने उपासना सम्प्रदाय के श्रिपिपित देन प्रमण, शिष, निप्पु तथा शिस्त (हुगाँ) वी प्रतिमा रूप में उपासना वरते चले श्र ये ऐ पहाँ इनके प्रतीक, गालकिंग, शालमाम एवं यो को भाष्यम नवाकर उपास्य देव स्थाप देवी नी उनमें अद्भावना सी है। इस सकार प्रतिमावाद iconism एनं मतीन्याद (aniconism) दोनों ही चार्य इस देश में समानान्य सनान्य से यह रही हैं।

देव-पूजा थी दस भीतिक सीम ना के झानन्तर खब देव-पूजा में को बिभिन्न पर्य खबरा नामदाब हन देश में पनचे उनहीं भी घोड़ी भी नमीना झावश्यक है। मेंसे तो हम देश में नामा देवीं की पूजा-यरप्यत पल्लिश्त हुई। यरन्तु उनमें वान प्रमुख देवों में नाम पर वींच वर्ष निम्म रूप से विशेष उल्लेखनीय हैं:—

| ۲. | रिग्रव      | शैय-सम्प्रदाय               |
|----|-------------|-----------------------------|
| ٦, | च्यु        | यैष्ण्य या भागवत् सम्प्रदाय |
| ₹. | शकि (दुगों) | शासः सम्प्रदाय              |
| ٧, | द्यं        | सीर सम्बदाय                 |
| ¥. | गराश        | गाग्यपस्य सम्प्रदाय         |

स्न निरिष्ट देवी की देव पूजा तथा तकस्तरप्रदाव के श्रीदांग एरं प्रानीन वर्षपरा शादि पर निर्मान के प्रथम वह निर्देश श्रात्वावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की झापार-भूग विरोगता—कान्द्रता में पड़ता (mbiy in diversity) के श्रात्कर रह देश में निश्चित्र वर्षों को सोप्तकर श्राप्ति के स्वत्य प्रश्ति (भारतीय स्मित्न तमाज) की उपात्रना का केन्द्र-विन्दु एवं निशिष्ट देव न होकर गभी तमान अद्यास्पर है। अपनी जापनी र्ष्ट-देवत के श्राद्वेच पर इन वीनी का पढ़ा बड़ा महता है हवी को यंवायान-वर्ष्यमा के नाम से प्रकार गार्चित्र है। हुन्हें हिन्दू पृज्ञ-व्यवस्ता के को क्षात्रणव केता, उनके बीद्र एवं जीन पर्मी श्राप्ति के निर्माण के स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य पर संवेत करने हुए बीद्र और

वेषाय प्रशनसम्बद्धाः

पूर्व

|       | विष्णु<br>पैन्दायतन | शिव<br>पंचायतन | सूर्य<br>पंचायतन | देवी<br>पंचायतन | गरीश<br>पंचायतन |       |
|-------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| उत्तर | कर गरोश             | विष्णु सूर्य   | शंहर गणेश        | विष्णु शंकर     | विष्णु 'कर      | ব্রিত |
|       | विष्णु              | शंकर           | सूर्यं           | देवी            | गसेश            | }     |
|       | देवी स्वं           | देवी गर्गेश    | देवी विध्यु      | सूर्य गरोश      | देवी स्थे       |       |
|       | ·                   |                | oficer           | - 1             |                 | •     |

## वैद्यात्र-धर्म ( विद्यु-पूजा )

हिंदु-पर्य की विभिन्न जारावां का वेन्द्र-रिन्तु कोई हैं। कोई एक इन्द्र-रेव हैं जितको प्रधानता एवं विभिन्न्दता के कारण व्यर्थकों (उपावक) ने अधना एक विशिष्ठ सम्प्रदास न्यारित क्षिणा । उस सम्प्रदास को इद्द्रा के देतु दर्शन-विश्वेष को भी इद्घानना को, उस के मुक्केशी (पुराव mythology) की रचता पुतानदित (Cult Ritun)) की श्लीक्ष्मना को और विभिन्न व्यान्यनिक एवं वाल वेपननों के द्वारा उस सम्प्रदाय की श्लीक्षित एवं विशिष्ट वसाने की सत्तव चेपा सी।

## वैदिक निष्मु ( विष्मु वासुरेव )

वैदिक विध्या की करनना ऋषियों ने एक व्यापक देव-विभृति हैं हर में की है। विध्या की को उद्गावना वेदों में निहती है उसे इस ऋषीद्वर-देन वाट ♣ antheism) के रूप में श्रेकन वर तकते हैं। वेदों का विप्णु वह पुरातन एवं सर्वेध्यापी श्राधार है जिस पर श्रामे विभिन्न श्राधेष-रूप विस्णु अवतार परिकल्पित किये गये। श्रात: वेणाव-धर्म का इतिहास लिए,ने वाले विद्वानों को बेदों के 'विप्णु' को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये श्राधा वैप्णु-कप्पर्म की पृष्ट-अूमि का निर्माण करने वाली श्रापं वैदिक-विप्णु-करपना को कम महस्य नहीं देना चाहिए। श्रुप्येद की श्रणोलिएित वैप्णुवी श्रुप्याश्रों में कालातर में उदय होने काले ब्यापक वैप्णुय-धर्म के कीन से बीज नहीं?

विष्णोर के बीर्याणि प्रवीनं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । विचक्रमायस्थे धोरूगायः ॥ १ ॥ यो शस्कभयादसर् संघरधं प्रतद विष्णुः स्तवते वीर्येख स्त्रो न भीमः कवरी निश्टाः । बस्पोह्य क्रिप् विकसेष्वधिश्वियन्ति भूवनानि विश्वा ॥ २ ॥ प्रशिक्यांवे शूपमेत मन्म गिरिश्वत श्रहगापाय इच्छे । य इदं दीर्घ/प्रवत सघत्यमेनो विममे त्रिभिरित परेभि: [1 ६ ॥ श्री वृष्णां मधुना पशान्यस्थीयमाचा श्वधवा मदन्ति । य उ क्रियात प्रथिवीसतयासेका सम्बन्ध सबनानि विस्ता ॥ ४ ॥ तद्वस्य विवसित पाथी अस्यां नरी यत्र देवववी सदन्ति । अरक्रमस्य स हि बन्धरित्या विष्योः पदे परमे भव्य उत्तः ॥ १ ॥ ता यां बारसुन्युरमसि गमध्ये यत्र बाबी भूरिशंगा. प्रयास. । भन्नाइ गुदुरुगायस्य बृध्यः परसं पद्मसभाति मा॰ वे॰ १-५४

हि०—इन मृहचाको में भगपान् विष्णु के पौराणिक नाना श्रवतारी ( त्रिविक्रम, शेप, वराह श्रादि ) तथा परम विष्णु-पद वैकुयठ, गोलोक श्रादि सभी पर पूरे संनेत हैं।

ब्राह्मवाँ में तो विष्णु के वैभव ने सभी देवों को ब्राह्मवात कर रक्ता है। एकरेज ब्राह्मवा (१-१) में देवों में ब्रामित को निहुष्ट क्रीर विष्णु को संबंध है व परिक्तित किया गया है। शतरप-नाहमवा (१६११) में एक क्षमतक है—एक सन्तिरोग के क्षमत्वर पर सभी देवों ने मितकर देवों के ब्राह्मवात्मवा की प्रतियोगिता के तिए निर्मुण क्रिया के उन में सन्ति वहले सभ के उन म्रस्त वार्ष पहुँच जावे यही उन स्वय में स्वंधिष्ठ क्रत्य पर पहुँच जावे यही उन स्वय में स्वंधिष्ठ क्रत्याचे। निष्णु इस्त प्रतियोगिता में प्रथम श्राय और देवाधिरेव क्रत्याचे। इस क्यानक में निर्मक मानवार (वामनावरार) का संवत है जो देवी ब्राह्म के दूसरे (२०१-२५) क्यान के परिपुट होगा है। देवों और ब्रह्मों में यक में ख्रप्यो-अपने स्थानों की मार्पित का संवत्य कर ता हो। दो होगी के क्षा के विज्ञान के स्वान के स्वत्य के स्वत्य में स्वान के स्व

उपिनेपरों में उपर्युक्त बैंच्यार्थ म्हानाओं के परमन्पद का रहस्त स्पष्ट किया गया है। मैठ-उपितपद (देन्दर) तथा कडोपिनपद (इ.स.) में विष्णुपद को नक्षपद के रूप में परि रहिनत निया गयारे हैं। अतः निष्णु का देवाधिरैयन्य सूर्य-म्प से प्रतिक्षित हो चला था। मूच-मंगो ( दे॰ श्रापस्तम्य, हिरस्यादिन तथा पारस्कर के गृहान्यत्र ) में तो विष्णु के विना वर-मन्या का विवाह ही श्राप्तमव था। रुप्तपदी में विष्णु का ही प्रकान श्राचाहन विहित है।

स्त-अंगो के उपरान्त महाकव्य-शाख में (दे॰ महामारत मीध्मपर्य ६५.६६ छ०, श्रारवमेधिक पर्व ४३ ५१ छ०) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ श्राधीर्वरत्व मे वासुदेव-विष्णु की परिकृतना परियोग को प्राप्त हुईं।

पैदिक वारुमय-नियद आर्थ-परम्पाओं का विभिन्न खुगों में देश-डाल एवं समाज के विभेद से विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ। इसके आतिरिक्त जर कभी कोई परम्परा अपवा स्थाप वा आप्तार-नियार अपवी वीमा का उल्लंबन करने लागते हैं तो प्रतिक्रम प्रप्रमा स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना है। मात्राज्य वाग-नंत्रमा हुई। कोटि की परम्परा है निविक्त दिवेद में विकास बीदों एवं जैनियों के आरेदिक नचीन धर्म मक्त है हारा एक पाल निर्देश उट एक हिंदी के अर्थता कर के हारा एक पाल निर्देश उट विकास वर्ग हुई। व्यतिप्रदेश मा आरम्परा की विचार को विचार को विचार को प्रवास को विचार का उपलाप को प्रवास की विचार का उपलाप का प्रवास विचार को प्रतास की विचार को विचार को प्रतास की विचार को विचार को विचार की विचार को विचार की विचार के विचार की विचार के विचार की विचार का विचार की विचार की विचार के विचार के विचार की विचार के विचार की विचार का विचार का व्यवस्था विचार का व्यवस्था विचार का व्यवस्था की विचार की विचार को विचार का विचार का विचार का विचार का विचार की विचार की विचार की विचार का विचार की विचार की विचार का विचार का विचार की विचार का विचार की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार का विचार का विचार का विचार का विचार का विचार की विचार का विचार का विचार की विचार की विचार की विचार का विचार की व

यहाँ पर यह गहेता खायरण न है कि बातुरेन-िभ्यु के आगनत-भर्म वा एस प्रत्यान समयन्त्रीय है। समयन्त्रीय कहीं पेदाना-पर्यं की प्रश्मान-प्रत्यी में भी छात्रे के वेदाना-वालों ने परिमानात दिया वहीं वेप्युत-पर्यं का तो यह मूल प्रत्र है। भगवद्गीता स्मितिका, कर्मविण, कर्मविण, पर्यं राज्योग की निवेशी के पासन प्रयान पर जिल ऐकान्तिकः भर्म का प्रदेश हुआ वह आगो प्राप्त प्राप्त का प्रदेश हुआ वह सामन भारतीय समाज की धर्म-जिलाना एवं उत्तरना-मार्ग का एकमान कराज्य रिश्त हुआ।

बैम्पूर धर्म की ब्याद्मरात्र के नाम में पुकार जाता है। जैल पूर्व ही संकेत किया जा

चुका है कि प्रत्येक वर्ष एवं सम्प्रदाय का श्रवना दर्शन (Philosophy) श्रवर्ष्य होना चाहिए, पुगव (mythology) और पूजा पदति (Cult-ritual) भी श्रानवार्य है। उसी के श्रानुरूप वेष्ण्य घम को दर्शन ज्याति स जीवित रसने के लिये वैष्णुवागमों की रचना हुई जिनमें पाश्रवार ही मतिनिधि है। महाभारत वे नाराणीवोपाल्यान (श्रा. प्. १५५-१४६) में इस संज के सिद्धात का प्रथम बंडीतेन है।

'पाञ्चरान' सिदात की प्राचीनता में पाञ्चरान वर्षों का स्पष्ट कथन है कि वह धेद का ही एक छंश है जिसकी प्रचीन सजा 'एकायन' थी जो मगबद्गीता के ऐकान्तिक धर्म से रोगत मी होती है। छान्दोग्य उपनिपद (७।१।२) में 'एकायन' किया मा उत्तेल है। छाचार्य यत्तरेत उपाध्याथ (दे० डार्य स्कृति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक छवाँ-चीन अंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्क बर्जुवरीय कायग्शारा का दूबरा नाम एकायन शारा है।

'पाद्यात' धर्म को 'धालवत धर्म' के नाम से मी पुकारा जाता है। 'धालवत' शब्द का संकेत एतरेय माझख (८ ३ १४) में ज्यापा है। शतपय माझख (१३,१६ ॥) में 'पाद्यात तक' का धर्यन है। उतकी निशेषता यही मार्मिक है। उत्त वन में हिंता वर्षित है। इत शुक्त वैष्णुवन्धर्म को इस बीद तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध प्रहृंदिक-धर्म की परम्पत में ही परितायित कर सकते हैं। वैष्णुवों की सालिकता तथा महिंतावादिता एवं शानित-प्रियता हवी परम्पन के प्रतीक है।

'पाख रान'—इब शब्द की ब्याब्या में भिन्न भिन्न मत मचलित हैं। नारद पाखरान एनं आहिर्नुष्य छहिता के श्रमुखार यह नामकरण विवेचर विषयों की हंख्या के श्रमुक्तर है। रात्र शब्द का श्रम्यं ज्ञान हे 'रानज ज्ञानवचन ज्ञानं पद्मविषय स्पृतं (ना० पा० १४४४) पद्मविष ज्ञान से त स्पर्य परम तरा, मुक्ति, सुक्ति, वाग तथा विषय (संवार) हे है।

पाखरात्र को थिपुल साहित्य है। वह सर्वोश क्या ऋषिक्सा में मो प्राप्त नहीं। इस धर्म के प्राचीन श्रंथों में निर्दिष्ट स्वना के अनुसार इस वर्म की २१५ संहिताएँ हैं। अभी तक जिन नहिसाओं की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें अहिर्युज्य-सहिता, है श्वर संहिता, बृहत् अस-संहिता, विष्णु-सहिता, सात्यत-संहिता आदि विशेष उद्धरानीय हैं।

प जारात्र सहिताओं के परमोपजीव्य चार विषय हैं:--

- १. 'झान' श्रक्ष जीव तथा जगत् तस्य के आप्याहिमक तस्यों का निरूपण् एवं सृष्टि-तस्य-भग्रदभारन।
- 'शोत' यथा नाम मोत्त-पाति साधन भृत ये ग एव यौगिक कियाओं का वर्शन ।
- 'किया' प्राक्षद-रचना (देवाल्य निर्माण) मूर्ति विशान एवं मूर्ति-स्थापन श्रादि।
- ए. 'नर्या' पूजा-पदति, अर्च्य एवं अर्चा-पदति के साथ अर्चक की आहिक किया आदि।

येध्यवागमो में पाञ्चरानें की इस स्वल्य समीदा में 'पैरानशनमो' का भी नाम मात्र संकेत आवस्यक है। नैरानशनम पाञ्चरानें से मी मार्चन है परन्यु उनकी परम्परा अब सतमाय से हैं। पाञ्चरान का दर्शन उसके पुराश से मातुर्मूत हुआ। पुराण से हमारा तास्त्र्यं ग्रंप्रेजी शन्द Mythology मात्र नहीं है। पुराश 'पुराशमास्थानम्' के ग्रनुरूर पुराशम—इतिहास से है।

चतुरेय मुत देवकी-पुत कृष्ण के वत्यु-वान्यवी, पुतो, पौतों में, वक्षाम संवर्षण, मानव्य, प्रपुत्त के पुराहची से इम परिचित है। वाद्याची में चतुर्ल्यूट का एक म्रामास्यत रिवास है। स्थान्यत्येष्ट विदासन के म्रानुस्त से समर्पण (जीव) भी उत्पत्ति करिया में से इसे प्रपुत्त (मन) की उत्पत्ति वतायी गयी है। इसे प्रपुत्त (मन) की जावित वतायी गयी है। इसे प्रपुत्त का प्रवृत्त में प्रपुत्त की पाने है। इसे प्रमुत्त व्यापति की पाने है। इसे प्रमुत्त वाद्यान प्रतिपति की गयी है। इसे प्रमुत्त वाद्यान विदास हमा साम्राह की स्थान की साम्राह की स्थान की साम्राह वाद्यान की साम्राह की

## भारायण वासुदेव

महामारती मानती के अनुसार जिसे हम 'न रायख' करते हैं यह सनातन देवाधिदेव उसी का मानुष श्रेस ( श्रार्थान् श्रवतार ) प्रतापशाली वासुरेव है ।

वस्तु मारावयो माम देवदेवः समातमः। वस्त्रीको मालुवेश्वाभीद्वासुदेवः प्रशायवान् ॥

वैप्पाय भर्म में मायवान बायुदेय थी जो आस्था है एवं प्रतिहा है यही नारायध्य की। नारायध्य मगवान विध्यु का समावन एवं मुत्तमुद रूप है। वही नारायध्य मगवान नायुदेव के किए नारायध्य मगवान नायुदेव के किए नारायध्य मगवान नायुदेव के किए नारायध्य मायुदेव के किए नारायध्य में मिल मायुदेव के किए नायुद्ध में मिल भी की किए नायुद्ध पूर्व मायुदेव की प्रतिमान नायुद्ध पूर्व मायुदेव की प्रतिमान मिल प्रतिमान नायुद्ध पूर्व मायुदेव की प्रतिमान मिल मायुद्ध में मायुद्ध ने नायुद्ध की भाविक मायुद्ध ने मायुद्ध की प्रतिमान मायुद्ध में मायुद्ध ने मायुद्ध में मायुद्ध मायुद्ध में मायुद्ध मायुद्ध में मायुद्ध मायुद्ध में मायुद्ध मायुद्ध में मायुद्ध में मायुद्ध में मायुद्ध में मायुद्ध में मायुद

'नारायण' शब्द की ब्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन छ।प प्रवचन का प्रामारय

ब्रह्य है।---

न्याकातानि सरशनि नारायीति वित्युपाः। तान्येवायमं यस्य तेन माराययाः स्त्रुषः ॥ सद्दाः भाषो नारा इति प्रोक्षा आयो व नरस्तन्तः।

( 'नर' के सूनु ) कहा गया है श्रीर ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रथम 'श्रायन' ये श्रात. इस . परम्परा में त्रह्या नारायण हुए । महाभारती परम्परा में हरि ( विप्सू ) की नारायण माना गया है। वायु-पुराण एवं विष्णु-पुराण के नारायण शब्द-प्रवच इन प्रवचनों से संगति रखते हैं। ब्रह्मदेन नारायख या निष्णु के नाभिकमत्त से उत्पन्न हुए-यह परम्परा भी श्रति प्राचीन है। ग्रतः निष्कर्ष यह निकला कि वैष्णव धर्म का श्राधार जहाँ वैदिक विष्णु में प्राप्त होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से श्रधीश्वर-ब्रह्म के रूप में परिकल्पित किया गया वह व्यापक विष्णु में मिलकर समस्त देवी एवं मानवों का एक-मान भ्राधार माना गया। डा॰ भारडारकर ने शतपथ ब्राह्म (१२-१-४) का सन्दर्भ देकर ( see vaisnavisim etc. p. 81 ) ने भी यही निष्कर्य निकाला है कि नाग्यण समस्त प्राणिजात, देवी, वेदी ब्रादि संस्पूर्ण निश्व का एक गान अधेश्वर हो गया। डा॰ साइय जिलते हैं-This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist-नारायण का स्वर्ग श्वेतद्वीप है जो विष्णु के बैक्स्यड, शित के कैलाश, गोपालहरूम के गोलोक के समान ही प्राचीन प्रंथों में प्रतिद्व है। इसी श्वेतद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से बासुदेव के एकेश्यरवाद-धर्म (Monoth estic religion) का रहस्य समका था।

उत्तर-विदेश-कालिक यह नारायण वौराधिक एवं ऐतिहासिक परापरा में वाह्यदेव से सम्मिन्द होकर मारायण-मासुदेव के अधीधर महामुद्ध में परिवर्तित हुआ । महामारत के मारायपायीयोपावणान ( जियका पहले भी गेंने किया जुका है) भा लाराय नारायप एवं वाह्यदेव की वह्यूता ([deatity] है। 'नारायण' में नर-नारायण के भी एक कथा है जो वाह्यदेव-रूपण एवं पार्थ-अर्जुन के पारपरिक ऐतिहासिक महामारतीय) ग्राह्यमें पर यहा क्ष्यदर मजना जालती है। नारायणीयोपाल्यान के प्रथम प्रथमनों में यह कहा गया है कि वाह्यकें इनारायण वर्ष के सुत हने। जनकी चारी भुजाओं अथवा पुनी ते ताराये है---मर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें के प्रथम दो तपश्चर्यार्थ वर्षार प्रकार पहुँचे को तर नारायण के नाम से प्रथिद है।

यहीं पर पाठकों का भाग एक निशेष तथ्य की छोर खाकरित करना श्रायश्यक है। सम्मन पुराण ( क्रा॰ ६ ) में भी यही छा स्थान है। यहाँ पर इन कारों के भमें पुर हीं ते के माय-पाथ छाई हा इस डी जननी गताई गयी है। नायायण का घमें पर्य छाईसा का यह पितृत्व एयं मातृत्व लेखक की उठ पूर्व चेकितत घारता का पूर्ण पोयण करना है निषमें वैस्पाद-पाम की वीद-पाम एवं जेन-पाम के स्थान हिला-यहुत नमें करवहमा पाता नाम के विदाय में एक प्रकार मितिकला reaction, माना गया है। साथ ही साथ इस माना से वीद पाम के से से एक प्रकार मितिकला रक्तां की जीव उत्तर एवं सत्यापारियी महिल की भी स्थाना सिजी जर उन्होंने न केलल एक ऐसे धाम जीविय इसी को बीद अपने के सहाना ही श्राहित एवं कमंत्रकार विदीय पा वरन् वीद-पाम के स्वालक महालमा मीतिय पुद को मी विप्यु-प्रयक्तारों में एक स्वान देख जीव-पाम के एक प्रकार से अन्द्रस्त देश पुराण-प्रवारों में पुक क्यान देख जीव-पाम के प्रकार में अन्द्रस्त देश पुराण-प्रवारों में पुक क्यान देख जीव-पाम के प्रकार में अन्द्रस्त देश पुराण-पुक्ष की हुए प्रवार में अन्द्रस्त से वाहर ही निकाल दिया।

नर नारायण प्रापि करों में प्रशिद्ध हैं। यह परम्परा मुन्वैदिक परम्परा से पनवी है जिसमें पुरुष-पृक्ष का निर्माला म्हणि नारायण हैं। महाभारत के बनवर्ग में (१२० ४६, ४७) में जनार्दन ने क्यूब्रेंब को ऋपने श्रीर अर्जुन को बर-नारायण का श्रयतार बताया है। उदोग पर्का (४६-१६) की भी यही पुष्टि है। खारायता नारायण हो बासुपैव हैं बासुदेव ही नारायण श्रीर दोनो ही विष्णु की महाविश्ति के दो दिल्य रूप।

## वासुदेव कृष्ण

विप्रष्टु के नारावण एयं वासुवेव इन दो रूपो के लाय-साथ विश्तु-वासुदेव इन वेदिक एने ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराजों पर ऊपर जो सबेत किये गये हैं उनसे वैष्णव-धर्म की निम्मलिपित सीन पाराकों के उदब के दर्शन होते हैं जिसके त्रिवेशी. सङ्कम पर शास्त्रीय क्षपदा संस्कृत वेष्णव भर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई: —

छ। यदिक वैष्णवी-धारा (मङ्गा) ऋग्वेद में वर्णित विष्सु

ब नारायसीय धारा (शरखती) विराट अधीश्वर ब्रह्म के रूप मे

स य मुदेब-धारा (यमुना) ऐतिहाचिक सारात-धर्म श्रथवा भागवत धर्म वा इष्टदेव

वैलाक अर्थ ने वायन प्रयाग की कहानी यहाँ वर छन्त नहीं होती। एक बीधी घार भी इस संगम से प्रस्कृटित हुई जिले इस ध्वन वैकाव धाय' (Popular vais navism) के नाम से पुकार करते हैं। इस जन-जनार्दन-धारा के भगीरथ बाहुदेव-इस्त हुए। बाहुदेव-कृष्ण का उदय गोषाल-कृष्ण से हुआ। गोपाल कृष्ण की गोप हीलाएँ राधाकृष्ण की रहस्त्रमंथी वार्तामें, बालगोपाल के लोकोश्य स्वसकार, झादि से कीन नहीं वर्षित है। महामारत सुद्ध में पार्य माधिन से कृष्ण बाहुदेव-विष्णु ने रूप में प्रशासनित होते हैं, जिनका इस भू पर एक मान उद्देश्य भागवती वासी ( औ मद्भगवदानीता ) से स्वष्ट हैं—

वदा वदा दि धर्मस्य ग्लाभिर्मवति सास्त । धर्मयुत्पानसधर्मस्य तदास्मानं स्वास्यद्वस् ॥ परित्राणाय साधुनौ विनाशाय च दुरुहतास् । धर्मसरधायनार्धाय सभवासि युगै युगे ॥

श्रत. बातुदेव कृष्ण की विशेष वसीला न कर विष्णु-क्ष्यवारी, वैष्णवाचामों पूर्व वैद्याव भागी पर गोडा ला और निर्देश कर इस स्वस्म से ग्रामन होना चाहिए। पर-तु वहाँ पर वैद्याव भागी पर भागा लिए को हिन्दे वेद्याव भागे के पूर्व विद्याव भागी निर्माण का स्थान होना की होने विद्याव भागे के पूर्व विद्याव मा इतिहास का इतिह्य अध्याव हो यह जाता है। न्या का समावान शास के चित्त—सामावय से माप्त होती है। जानी विष्णु खबतारों में भागान सम के क्षततार का उत्तर अध्याव होने व्याव होती है। जानी विष्णु खबतारों में भागान सम के क्षततार का उत्तर अध्याव होती है। इस्तीय होती के स्थान होती है। जानी विष्णु क्षया है। इस्तीय को स्थान होती है। इस्तीय के स्थान के प्रविद्याविक होती—स्थापल, क्ष्याक्तियों), अभिक्षेत्र, विष्णु एवं मुद्यावी में यह यो के नाम का स्थान देशकर वा भागवास्तर में यह समुत्त कि शाम मीक्र मात्र वा उद्दाव सम्भवत के में स्थान होता है। इस्तीय होती के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान होता तो हुप्य, समाम में जा करता है। इसके विषयरीत वा करने सहायन तो हुप्य,

भक्ति-शाखा के समान राममिक शाखा को भी ईशवीय-पूर्व मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p. 721 परन्तु काणे महाशय ने हर राज्यन में कीई प्रमाण नहीं उपरिथत किया।

## विष्णु-श्रवतारः —

विष्णु के श्रवतारों पर श्रामे 'प्रतिमा-लज्ञण' में प्रतिपादन है। श्रतः वह वहीं द्रष्टव्य है।

## वैश्ववाचार्य

লকী

दाक्तिणात्य-दाविणात्य वैष्णवाचायों में दो वर्ग है-श्रालवार तथा श्राचार्य ।

ष्मालवार:—वैष्णप-भाकों में आलावारों की बड़ी महिमा है। इसका अतुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिया के मन्दिरों में भाक और मगवान, की समान लोक मिमता है। आलावारों के चित्र एवं उनकी मितायों भगवान, की प्रतिमाखों के दी समान स्थानाधिकारियों हैं एवं पूज्य भी। आलावारों ने मगवस्ताक में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में संग्रहीत हैं जिन्हें वहाँ के लोग वैष्णवन्येद कहते हैं। आलावारों के तीन वर्ग यिशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निमालतीय हैं:—

गाधिक संबा

संस्कृत संसा

| 44.1               | artistat could     | ALCON CIRCLE            |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ę                  |                    |                         |
| ( प्राचीन )        | पीयगई ब्रालवार     | शरो थोगिन               |
| • •                | भूतसार             | भूत थोगिन               |
|                    | पेय श्रालवार       | महद्योगिन या भ्रातयोगिन |
|                    | तिरूमल शई झालवार   | भक्तिसार                |
| হ                  |                    |                         |
| (कम प्राचीन)       | नम्म श्रालवार      | शठकोप                   |
|                    | ***                | मधुर-कवि                |
| ****               | 8049 0046          | <u> अल-शेलर</u>         |
|                    | पेरिय श्रालवार     | विष्णु-चित्र            |
|                    | श्ररडाल            | गोदा                    |
| उससे भी कम प्रा-   | सोसहर डिप्पोडी     | मकाङ्घि-रेशु            |
| चीन अर्थात् ईरावीय | निस्पाण ग्रालवार   | योगियाईन                |
| श्रष्टम शतक        | तिर्धंगयी ग्रालनार | परकाल                   |
|                    |                    |                         |

### दक्षिणी श्राचार्य

वैष्णवाचारों में निम्नलिखित यथ्णव-मक्तों का श्रमर स्थान है जिनशे कीर्ति-कीमुरी से यह देश श्राज भी जवल है | येष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वेष्णवयम की साधीय एवं दारीनिक व्यास्त्रा की: — रामानुज—( जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय )

रामानुत का मारतीय मिक्त-परम्पा, दर्शन पूर्व धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्टाद्वेत' के स्थायक रामानुत का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने मिक्त के पावन मार्ग को प्रशस्त किया तथा वैच्छान-पर्म को 'को-सम्बदाय' के रूप में प्रतिशापित किया। इस 'श्री गणदाय' को प्रार्ट्सन हुआ।

महामहापेण्यव र सामी यामानुवानार्य ने वेण्यवन्यमं को उतना ही व्यावक एवं प्रविद्धित बना दिया जिल्ला वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महामहामहेश्वर मगवान शैक्सा-वार्य ने । समानुव को इंत्यर-पिक्रप्यना में पूर्व-पंकेतित परिदिश्यं के किसान प्रमुख हैं। समानुव का इंत्यर निर्मुण पूर्व समुख दोनों क्यों में परिक्रित्यत होने के कारण उनके दारोतिक दिवात को विशिष्टाहेत नाम दिया गया है। यह निर्वेकार, सनातन, सर्व-व्यापी, स्विद्यानस्वक्त, अगतुकती, अमनुपालक और आगत पा नाशक तो है ही उत्ती बी अनुकम्मा से महम्म को पुरुषायं-सद्वाय को मासि होती है। यह परम सुन्दर है और सद्वामी भू और सीक्षा—ने तीनों उनकी स्वत क्षाविस्य हों। समानुज के हुए इंश्वर के पाद कर है—पर, ब्युट, विश्वन, इस्तर्याधिन और अर्थों।

परा—परावडा—परवाहुदेव-नारायण हैं। निवास वेबुंड, विहानन खननारोप, विदा-सन-पाद धर्मादि क्षाड, साइवर्च औ, सू और लीला। यह दिव्य रूप है, संब, क्षावि धारण किये हैं और ज्ञान, शक्ति खादि वसी गुर्ची का वह निधान है। उठके लाय्य का राभ अनन्त गरण, क्षिपक्षनेना आदि के वाब-वाय कीवन्युकों को भी मात है।

कपूर-परा के ही झम्ब रूप-चड्डएय भी एंडा ब्यूह है। ये बार रूप है-माहरेड, एंडरेज, मयुग्न और खनिवत। इनका झामिमीर उपाणना, छष्टि झारि के फारण हुआ है। इनमें मासुरेड परेश्वर्ण के खिकारी, संबर्धणादि झम्ब केवत दो के हैं-पर्गहल, सर्वविक्षाय, कमनाय, छष्टिकर्तु स्वादि।

विभव-- हे सात्पर्य विष्णु के दशावतारों से हैं।

धान्तर्यामिन् —इस रूप में यह वागुरेत सब जीवों में निवाध करता है । योगी लोग ही हसका साक्षारकार कर सनते हैं ।

श्रवी—पयानाम यह, माम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाश्री के रूप में देवारायन को शर्मी कहते हैं।

रामानुज के बार्मिक सिद्धान्त में मिति का योग परम प्रधान है। जीय मनक्द्रतित से परमपद को प्रान्त करता है। क्षतः व्यपि सभी जीतों में क्षन्तवासिन, मा निवास है परनु बीन जर प्रधानिक्षान का अवस्तरूचन नहीं करता तथ तक यह परमपद का क्षति करते नहीं। स्वयद्य रामानुज के दणन में जरत निर्मुख न होक्द स्वयुक्त ही है और यह जब तथा जरात रूप दो जिनेरामों ने निरीयर है अतस्य रामानुज के दार्शनिक क्षिद्धान्त को विशिष्टाद्धेत कहते हैं।

भक्ति-योग के पूर्व परियक्ष के लिवे कमेंथीय एई शानयोग का अवलान अनिवार्य है। यह, गुफ्, नित्र विशिधारमक ओव जर महित का अवलानन करते हैं तो मनसागर पार उत्तरते हैं। भक्ति योग की साधना के लिये छभ्टाह-योग का छभ्यास तो बाद्धित ही है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के तिये भी नाना उपाय बताये गये हैं।

रामानुक के वैच्युत-सम्प्रदाय में विष्यु-पूजा के पोडरा उपचार हैं—स्मर्त्य, नाम-कार्तन, प्रयाम, चरणुनति, पूजा, क्राल्माण्या, प्ररंक्षा, सेथा, सरीर पर शंखादि वैच्युत-लाञ्जनों की छाप, प्रस्तक पर विन्दी, मन्त्र-गाठ, चरणामृत-पान, नैवेध-मोजन, विष्यु-मृक्तों का परोपकार, एकादशो-नत तथा तुलसीपत्र-समर्पेण।

रामानुत के श्रन्थायियों का गढ़ दिख्य भारत है। उत्तर भारत में ये नगश्य है। दिक्षण में भी दा वर्ग हैं—वेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विरोध वर्णन न कर श्रापे बढ़ना चाहिये।

मायद—सानन्द-तीर्ष इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहर्वी कतान्दी में हुसा। वेदान्तावारों में मी इनकी यूर्ण गयना है। इनके वेदान्तवारण का नाम 'पूर्वप्रक्ष भाभ' है। ये 'द्वैत' मत के मिल-उपक है। सानन्दतीर्थ ( गायवार्थार्थ ) के स्रतिनिक्त इस राख्य के दो नाम स्रौर की उस्केतनीय हैं को सम्याग्यदाय के स्नावारों में परिपाणित हैं। के हैं न पमनामनीर्थ एवा नरहरितीर्थ। कानन्द-वीर्थ के 'वैच्युव-क्सो' को इस 'बानाश्य वैद्युव-क्सों को इस 'बानाश्य वैद्युव-क्सों को इस 'बानाश्य वैद्युव-क्सों को इस 'बानाश्य वैद्युव-क्सों को हम 'बानाश्य वैद्युव-क्सों को स्न की स्वावार्थ के स्वावार्य के स्वावार्थ के स्वावार्थ के स्वावार्थ के स्वावार्थ के स्वावार्य के स्वावार्य के स्वावार्थ के स्वावार्य के

#### इत्तरी आचार्य

निस्वार्क-रामानुक एवं मध्य ना वेन्द्र दिल्ए या। इन दोनों ने अपने-अपने
मतो एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत माथा के माध्यम से सम्पन्न भी। निम्पार्क ने भी
संस्कृत-माध्यम को अपनाय। परन्त आगि चलान्त पंच्यक-मक्त-आचार्यों – गामानन्द, नयीर,
तुत्तकोदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-मापा—हिन्दी, मध्यी, पंचला के माध्यम से
अपने घर्म का प्रचार किया। यथीप निम्मार्क दक्षिण के नियाती ये परन्तु जनकी साध्या एएं
प्रचार का वेन्द्र उत्तर कृत्यावन-अधुरा था। अत्यप्त उन्हें उत्तरी आचार्यों में परिगणित
किया जाता है।

निम्मार्थ का पेदाल-क्याँन 'हैताहैल' के नाम से अधिक है। उन्होंने 'पेदाल-पारिना' ने नाम से माप्य लिया । निम्म के वैलंग मास्य में क्येर देलारी निला के मिन्या नामक साम के निजासी । सम्मदान के 'पच्यान पर्म' में विष्णु के नारावण रक्तम को चिरोत निर्मा के साम उनकी महिला करूपी, मूत्रमा कीश के मित दिर्म मिक्ट अभिनेत्वर है। निम्म के ने कृष्य और सभा को विशिष्ट रयान दिया। निम्मार्क के अद्भवापी वैष्णुय विशेष पर म्युटा-कृत्यान एनं वैगाल में पाये काते हैं। में कोग अपने मत्तक पर सम्प्रदान-काञ्चन गोपी-मन्दन का राज तिलक (जिसके सद्द में काला दीश हैं ता है) अपाते हैं और गले में इलसी-कुस में मुरियों का माना पदनते हैं। रामानस्द

स्वामी रामानन्द का वैक्श्वन्धर्म के प्रचारक आचार्यों में एक बड़ा ही महत्वपूर्श स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैक्श्व धर्म बनवर्म बन गया। पहले के श्राचार्यों का दृष्टि होण परम्पागत ब्राह्मशुष्टमें के संस्तृष्ण में ही वैक्श्व-धर्म को प्रश्नय प्रदान करना या अत्यन ब्राह्मशुर्वेत किन्न चातिया—साह श्रादि उत्तन पायदा नहीं उठा सभी।

रामानन्द को यह प्रथम श्रंथ है जब उन्होंने संस्कृत-माध्यम को न श्रंपनाकर जन-भाषा के द्वारा श्रंपनी भिक्त-परम्परा पलित की। उस नाल के लिये यह एक सुगातन्तरी सुधार (Radical reform) या । इस सुधार के तीन विशिष्ट सोरान ये। प्रथम—सभी मनुष्य (वे मालए हैं श्रंपना मालाव्येत सहत्र) विदे वे विन्यु मक हैं और सम्बद्धार स्वीकार कर लिया है, तो न वेचल स्वरोपायक ही यम सकते ये बरन् सहनोत्री भी। द्वितीय—जेना कपर संकृत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन-भाषा हिंदी अपनाया। सीसरे—राधाकृष्य की उपासना के स्थान पर सर्वोदा-पुरुषोत्तम राम श्रीर महास्त्री सीता की झाराधना श्रंपनाया। श्रंप भावसासर के शब्दों में—Introduction of the purer and more chaste worship of Rama and Sita instead of that of Krishna and Radha—p 66.

रामानन्द का समय तेरहवी शताब्दी का व्यक्तिम माग था। रामानन्द कान्यजुक्त माझल् पुर्वत्वदन के पुत्र थे। माता का नाम सुरीका था। जनमस्यान प्रयाग। शिवा बाराण्यी में। शिवोत्तर रामानुक के विशिष्टादैत के ब्रनुवायी खामी रामबानन्द की शिव्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुक का प्रभाव खामाविक ही था।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिसित विशेष प्रसिद्ध है जिनमें कतिपव ने ध्रपने-

| १. श्रमन्तानम्द |            | ७, वधीर       | ( जुलाहा-सूद्ध ) |
|-----------------|------------|---------------|------------------|
| २. सुरसरानन्द   |            | ८. भाषानन्द   | ,                |
| ३. सुसानन्द     |            | ६. सेना       | ( নাঙ্গ )        |
| ४. नरहर्यानन्द  |            | १०. घसा       | (आट)             |
| ५, योगानन्द     |            | ११. गालवानन्द | , ,              |
| ६, पीपा         | ( राजपूत ) | १२. राईदास    | (चमार)           |
| कवीर            |            | १३. पद्मावती  |                  |
| જાવા <b>દ</b>   |            |               |                  |

करीर भगवान् के धनन्य मक्त वे । कडीर को वैच्छव क्र.चायों में परित्रायन दिया जाता है । उनके भगवान् का नाम राम था। परन्तु स्परि कडीर राम का नाम जपते में, तमािक करीर का राम निष्णु के क्षतार राम से निम्म था। कबीर के साम में निमृंग नदा की सार भी। कबीर क्षपने राम को प्राणी मात्र में देखते थे। स्वीर के सम भी उपासना के लिये साक्षाक्रस्ते एवं प्रवोपकारों की क्षाव्यक्षता नहीं थी। कबीर का हद्दर का विशास था, उनमे नीच, ऊँच कौर जानि पीति के लिए कोई स्थान न थ । कबीर के पाई भाकी के मगवान् श्रीर योगियों के परम प्रमु थे । कवीर क्टूर धुषारक थे । उनके पार्मिक एवे श्रप्यात्मक विद्वातों के स्रोत उम्फी कवितामें हैं जो 'रमैनी' के सकलन क नाम से विख्यात हैं

#### अन्य रामानन्दा

कबीर के श्रांतिरीक्त ऋत्य अमुख रामानन्तियों में मलुकदास विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मलुक्नांग चलाया । क्योर के समान ही मलुक्र मी मूर्तियूजर नहीं थे। निर्मुयोंने पासक वेराज्य सत्तों में क्योर और मनुक दोनों का ही वेरान किया जाता है।

#### दावू

दाद् जर के विशेष प्रचारक ये अन्यया कवीर के ही दर्शन एवं वर्मन्योति वे इन्हें मा प्रेरचा मिली। हाँ क्वीर के राम छोर इनके राम में योड़ा सा भेद छावस्य परिलाजित हाता है। राम नाम नार ही छावार था। मंदिर मठ का आडम्यर हन्हें प्रिय न था। राहेदास के अनुक्यो निशेषनर चमारों में मिलते हैं। राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रविद्ध हैं। हेना को भी यही कहानी हैं।

### तुलसीदास

वैष्ण्य महो में तुल्ली की नर्ज-प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। उत्तका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त उत्तर भारत एवं मारत के छन्य मानों में भी तुल्ली वा वैध्यय धम जनधमं बन गया है। तुल्ली की रामायण जनता की छेद शास्त्र और गीठा है।

तुलतीदास सिंक मार्ग के महा उपायक पर्य अदिवीय उपस्यक हुए। तुलशे के वैच्याय-अमें ही स्वये यही निशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवों एवं देवियों भी शाराओं एको क्षणार को का मुन्दर समन्यय क्यि गया है जी निश्चद भारतीय घर्म नन गया है। पिन्यु के प्रयत्तर शाम की शिनदोरी सबने में भी नहीं भागा है। यखेया, गीरी आदि सभी देव इनके क्या है।

रामततार के अवनोक्त से ततारी-वर्शन पर प्रकार पहला है। इस वर्शन में इन्देत केटान्त का स्वस्ट प्रभाव है। ततानी के राम दाशरपी राम तो वे ही इसीक्षर प्रका भी हैं। राम की इन्न से मानव पुरुषशाली एवं मान्यशाली बनता है। खत. राम प्रक्रि ही इस कनित्तुत की सबसे बड़ी मकसागर पार तारण-नीका है। राम मजन समार-सार है।

#### बल्लभ

द्यामी तह वैष्णुव धर्म की राम मित-याता के अमुल खानायों—रामानन्द, कवीर शीर तलवी खादि खानायों कर तकर गेरित-माप क्षामिक्य रिया गया। धर वेण्युन धर्म की इच्छा मित शाला कर पोहा वा निर्देश खर्मीष्ट है। यन भाग करेत किया ही जा इस है कि वैष्णुव-मात खानायों में रामानुक, भाषव पूर्व रिम्यु से संस्कृत-माण्यम क्षपनामा मा। जनकी वैष्णुव-कर्म-यरम्परा में बागुदेव विष्णु, नाराय्य यासुदेव, विष्णु- भारायण् बासुदेव-कृष्ण् छादि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु यक्षम ने गोपाल-कृष्णु को अपना छाचार बनाया तथा उन्हीं की मिक्र में अपना सम्प्रदाय चलाया।

दक्षभ का जन्म १८०६ ईशारीय में मार्ग में खरमण मह नामक तैलंग ब्राह्मण के पुत रूप में हुआ जब नह पक्षम की माँ के खाथ काशी-तीर्थ की माना कर रहे थे। बक्षम का बाएवकाक सपुरा-कृत्याचन में बीता। एक बार मगनान, कृष्ण ने सक्त में दर्गन दिया। उन्हों की होरखा हे १२हीने कृष्ण के अमीनाय बीं —शंद्रा की उपायना पत्नरित की श्लीर उन्हों के नाम में श्लीनाय-सम्प्रदाय स्वाधित किया। ये पुध्य-मार्ग के संस्थापक कहलाते हैं। मुद्धि एक प्रकार की मगवहकूप (श्रद्रमह) है की कृष्णाराधन से साम्य है।

दह्म भाचार्यका वेदाल दर्शन हादाहित माना काता है। दनका माध्य 'ऋतुमाप्य' के नाम से मित्रेक है। वहाँम के पुत्र का नाम विद्वलनाथ था जो इस नम्प्रदाय में गोस्तामी के नाम के प्रसिद्ध है। विता आचार्य एग पुत्र गोस्तामी। गोस्तामी विद्वलनाथ की ने जिस 'ऋष्टवाय'—आठ भक्तों की स्थापना की यी उतमें दिंदी के मित्रद कवि

सुरदास की भी गणना की जाती है।

वैश्वय-धर्म में बहाय-सम्प्रद व की दो वाचार्य हैं—एक शासीय दूखरी क्रियासक । शासीय थारा—दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाध की क्रिया-चर्या—क्रयां-प्रवास बड़ी विश्वित एवं सनोरंकक है।

ब्रह्म-पुत्र गोस्तामी विडलनाय के सात सुत्र हुए —िगरियर, गोविंदरान, भारकर, गोकुतनाथ, खुनाथ, खुनाथ तथा धनरदाव को इस स्प्रताव के प्रवर्तन-गुरू कहताये होर इस तातों के पुत्र पोत्र मी गुरू कहताये विमली उपाधि महाराज है। प्रति कार्रा के प्रवर्तन-गुरू कहताये होर इस नातों के पुत्र पोत्र में स्वार के उपाधि महाराज है। प्रति कार्य के अपने प्रति के विद में ब्राठ यार जाना होता है। अतः को अपने गुरू के मंदिर में दिन में ब्राठ यार जाना होता है। उससा-पद्मति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं मगवान के उपचार—दोनों ही मानेर्र मह है। मक्त के उपचारों में भगववागिकाराख्युस्तरदावस्त्रपान के साथ-गाध मानावस्त्र महात्र नात्र प्रति के उपचारों में भगववागिकाराख्युस्तरदावस्त्रपान के साथ-गाध विद्वार (गोक्सामी) एवं उनके ताती पुनी का नाम-वैक्तियुस्तरतिमगुक्तानोधारण मी ग्रादश्य है। मुन: गोवर्धन मोकिस्ता क्रमरानितान, भोगी-भावन भी वाक्षनीय है। इसी मक्त क्षात्र के प्रवर्श है निनमें भक्त के उपचारों है हाथ भगवान के उपचारों में निम्मतिरित

चिक्रम विशेष अञ्चलनाय शः— १. घर्षटाबादन = गीचारस

२, रीपनाद ६, मध्याहकासीन भीज

३. ठाकुर-प्रवोध एव भगवान् का प्रातसंख १०. आसर्निक

Y. श्रागर्तिक ११. श्रनवसर (विराम )-- विश्राम

स्वान १२. अवशेष कृत्य

६, वासन—ऋधिवासन १३, रात्रिमीज

( यहा एवं श्राम्पण श्रादि) ७. गोपीवसम-मोजन

१४, शयन

हस सम्प्रदाय का यहा गहरा प्रभाव है। इसके अनुसापी विशेषकर विश्विक जन (Trading class) हैं। आवार्य (महामु बलावार्य) गोस्वामी जी (बलाभापुत्र विहलाय) तथा उनके पुत्रपीत्रों की इतनी दीर्घ परम्परा प्रश्नित हुई कि भगवान् की पूना विना गुरू एवं गुरुमंदिर के अन्यत्र नहीं भी जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एवं विकास हुई एवं विशुद्ध बना रहा। गुरूपत, राजपूताना एवं ममुरा में इस सम्प्रदाय के वर्गक्ष कर वर्षाय अपना पर प्रमुख में इस सम्प्रदाय के वर्गक्ष कर वर्षाय अपना पर प्रमुख में इस सम्प्रदाय के वर्षाय कर मी पाये जाते हैं।

यन भानार्यं ना नैप्शन-धर्म गोकुल कृष्ण पर प्रवलन्तित है जिन्छ हमने कैप्शय-धर्म भी नीथी शाला माना है। राषाकृष्ण भी तालार्ये, गोरां गोपिकाञ्चो का साथ, बदःय इस्, यमुतातर, गोरचारण आदि तमो नेय हैं प्येय हैं। यसम का विष्युलोक गोतोक है जो नारायण के जैकुष्ठ से भी जैंचा है। इस सम्प्रदाय मं-साथा का समावेश प्रमुख है जो रामानुक बादि कैप्युली में मही बुखा था।

#### चैतन्य

भित समय उत्तर भारत में गयुरा-हन्दाबन की कुआ निलायों में बलम-सम्मदाय का विकास हुआ, उसी समय धंगाल में बीतन्य महामम्र का उदय हुआ जिन्होंने शलम के ही समान राषाकृष्ण की विष्णु-भक्ति-शारत को आगे बढ़ाया। परन्तु चौतन्य पूर्व बलम में एक विरिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बलम और बलम के अनुवायियों ने समें के उपचारासक — कम-नाराशेष (ceremonial) पद्म पर निरोप कोर दिया वहाँ चौतन्य और उनके अनुवायियों ने भावपन्त । (emotional side) पर विशेष आर दिया वहाँ चौतन्य और उनके अनुवायिया ने भावपन्त । (emotional side) पर विशेष आर आर पत्नी कोतन-परम्पर के सुरवात का अव चौतन को है। राधाकृष्ण के प्रमानित के कीर्यनों की यह वहार आहे कि कुछब जिता मेम-विभोर हो मागवस्रकि में आसायित हो गयी। उम नन्द के अमन चौतन्य ने भी जातीय नैपन्यवाद को विलाजाति वी और भेदभाव निराकर राभी के लिये यह मार्ग प्रसात किया।

क हो-उपाशक कंगोभी के बीच चीतन्त का वा हरिशीर्ज प्रास्म हुआ हो दिरोध स्वामाधिक ही था। अहित की सावना-गंगा के उदाम प्रवाह में सभी नृजंब पायित हुए और चीतन्त्र को आस्त्रिमोह्न महित विविधिती बनी। १५१० ई० में चेशन मार्ता से दीवा लेक्ट चीतन्त्र संवाही हो गये और पर्यटन प्रास्म किया। खर्यम्यम अगन्नापपुरी गये यहाँ में श्राम स्थान पर्यटमानन्तर पुनः अवाशायपुरी को ही चैतन्त्र ने अपना प्रचार-केन्द्र बनावा और १५३३ ई० में मुक्ति सात की। जहाँ तक चैतन्य के दार्शिनक िट्टानी ( अर्थात् वेदान्त दर्शन ) का धन्यन्य है ये निम्मार्क से मिलते जुलते हैं। कहा जाता है चैतन्य से भी पहले अद्भैतानन्द ने इस सम्प्रदाय का प्रमात किया था। अत्यत्य नीवन्य सम्प्रदाय के प्रीम प्रमात आनार्य प्राच्यात हैं— इन्छान्य त्या अर्थात आनार्य प्राच्यात हैं— इन्छान्य त्या त्या अपनी का प्रमात हैं— इन्छान्य त्या अपनी के सीन प्रमुत स्थानी किया निम्मित के प्राविभी के अर्थात है। इनके अपायाना नीविम मेदित के प्राविभी के अर्थात के सीन प्रमुत के प्राविभी के अर्थात कर के सीन प्रमुत का अर्थात है। अर्थात के सीन के सीन क्षेत्र नामक स्थान पर एक चैतन्य मंत्री के प्राविभी के सीन क्षेत्र नामक स्थान पर एक चैतन्य मंत्रित है जहाँ पर अन्वत्य मेदित है। चैतन्य के अपन्यतायवादी वैष्यय मस्तक पर दो घवल लगीरों का टीक्टानों है। चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्यय मस्तक पर दो घवल लगीरों का टीक्टानों है जो दोनों अर्थों पर मिलकर नीचे नासिका तक फैला रहता है। दुलनी की माला भी ये लीग पहनते हैं।

#### राधोपासना

बैच्ण्य-धर्म भी जिन चीथी शास्त्र पर उत्तर प्रतिवेचन किया गाया है उसमें गोपाल-कृष्ण भी ही प्रमुख्ता है। परन्तु कालान्तर में मोगालरू एए की प्रेयशी राभा की लेकर दुख लोगों ने राधा-गग्यदाय की स्थापना की जिनके अनुवाधी राधाव्यामी के नाम से पुत्रारे जाते हैं। डा॰ भावडाएकरने इस सम्प्रदाय की येण्याय धर्म की अप्रता! (Debacement of vaisnavism) की सेंबा से पुकार है (See vaisnavism etc. p. 80)। ये लोग नदीनाय से उपानक हैं। राधा की सरियों—गोपिकां से रूप में राभासामी क्षेत्र में सभी स्वी-कृष्य करते हुए याये जाते हैं जी एक प्रशार से उपहानाश्यद ही नहीं विकास भी है।

वैश्वव पुराणी—हिर्यंश, विश्वु-पुराण तथा भागवत से राभा का नाम नहीं आता है। 'नारर-पद्मायत्र-धिता' में 'शाधाकुरण' के अर्थ-नारीशरल वर प्रकाश है। 'नार्यं वर्त पुराण' में शाधाकुरण का समावत से स्था का स्था है। 'नार्यं वर्त पुराण' में शाधाकुरण का समावत साहवर्ष है। सम्मवतः इन्हीं आधार स्वीतो से वह पुरां का गिराता वह निकली जो वैश्वव कर्य की छाउ गंगा के खुर्वित करने में भी सहावन हुई। विश्वय-पाने के स्वावन हुई। विश्वय-पाने के स्वावन हुई। विश्वय-पाने के स्वावन हुई। विश्वय-पाने के स्वावन का स्वावन आधारिक वह स्वावन हुई। विश्वय-पानिक में गोंधी-सीलाओं पूर्व रामा-पाने के सावन आधारिक रहरव गांधारण जानी की समझ के बहुर था। व्यावन वह निक्तात्र के लोगों में पह का मिर सुद्ध ने सावन का सुद्ध में स्वावन का सुद्ध में सुद्ध

#### मागदेव भीर तकाशम

विध्यु---मगठा देश में विध्यु-मितः वा गीन मानेगाते वैध्युव-मरण-प्राचारों में नामदेर बीर तुकारावका नामबागर है। यहाँ के वैध्यव वर्ष वा केन्द्र परदायुर (दोगामवण परदुरेगपुर का बनम्रोत है) में सिवा रिठोर-मन्दिर (विठोग---वनशै स्टिडन--गेन्ट्रा िम्मु ) था। यद पण्डरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन निष्मु-मन्दिर है जो १३वों शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कव रचना हुई झसन्दिख रूप से नहीं कहा जा सकता।

मराडी पराध्या के श्रनुसार उस देश मैं विकोशा-मित्रत के पल्लवन का श्रेय पुरव्वलीक (पुराडरीक) नामक श्राचार्य को है—हमे नामदेव श्रीर तुकाराम दोनों ने स्वीकार निया है।

मगडी विच्छु-भिन्त एवं वैच्छा-भर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि हममें राक्षा के स्थान पर विस्तरी की मसुरता है। विशेषा-विच्छु को विशेषा वित्त पा चिन्नस्थी-वर के नाम से पे कीर्तित किया जाता है। मराठी वैच्छा-वर्ष्य में राचा का स्थान म के बरावर है। रामानस्थी विस्तर पिन्छु भिन्त-शाला के समान हर गाला के मक्तों ने जन-मारा—मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और दुक्ताम अपसंस्कृतक ये। इस वर्म का विशेष प्रचार निम्त तर के लीगों—गुद्धों में विशेष रूप से पनगा— यदिष उच्च वर्णीय आक्षरणों ने भी इसे अपनाया। इस मराठी शाला के आचार्य रहा है थे। नामसेव दर्जी थे और दुक्तराम मीर जो दुरा जाति का सहस वैश्व ही माना जाता है—पद्मि इसका उदय मीर्य लियों से ही हक्का है।

डा॰ भारडारकर ने छपने प्रत्य में नामदेव और दुकाराम की विष्णु-भित-सारा को सामान्य मराठी वैष्णुय-वर्ष-भरण्या (General vaisnavism) के रूप में समीदा की है अथन इस रूप को विशेष शुद्ध एवं रेस्कृत मता है—Thus the vaisnavism of the Maratha Country, associated with these two names (.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—wirte) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नामदेप ब्रीर तुमाराम का समय क्रमशः चीदहर्षी शताब्दी तथा सत्तरहर्षी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सहसीं पदीं (जिनके प्रमुत संग्रह निकल चुके हैं) में न केयल भगवन्महिमा के गीत गांचे हैं बरन दार्शनिक विद्यानों पर पूर्व प्रनचन हिया है।

#### चपसहार

इस प्रकार ईग्रामिय-पूर्व मैचम शतक से लेकर ईग्रामियार शतदरा शतक सक वैच्युव प्रमें था इमने जो निहंगावलीकन दिया उत्तरी इस पूर्व के सीचन में शान दिसर हुए । रसने उदय में बैते तो बीड-प्रमें एवं जैन-पूर्व के समान ही मेरणा मिले परन्तु राने आविकार में वेदनानित की प्रधानता स्पष्ट भी। इतवा प्राचीन स्वस्त ऐकान्तिक पूर्व मा प्रित्तरा वर्ष प्रकृषी अर्थाश्वर रेव वे मिल मिला म नता है। इसकी पुष्ट भूमि में सामुरेब-पूष्प के मुल से उपरिध्य मागवद्गीता का महत्यान मूलाबार परिकल्पित है। वैद्युव पर्म का यह एरला एवं शामान्य स्वस्तर भीम ही धानशाल भूमश्चा भूमावत-पूर्व के नाम से निरुपत होतर साम्यदायिक स्वस्त्य में परिखा हो गया। इस धार्म के सुनाममी साहता नाम स्वतिम में और इस तथ्य का ईग्रामीय-पूर्व चवाई स्ववर-मृतीन

मैंगास्थनीज ने प्रामास्य प्रस्तुत किया है। सात्वतों का यह 'भागवत धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणनार ( सब मानवों के परम एवं सनातन स्त्रोत ) एवं 'वैदिक विष्णुवाद' ( जिसकी परम सत्ता का सादात्कार हो चुका या श्रीर जो एक व्यापक एवं श्रदमत तत्व के रूप मे परिकल्पित हो चुका था ) के वत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मूल-प्रस्थान भगवद्गीता के उपदेशों में औपनिषद तत्व तो विद्यमान ही ये साथ ही साथ साख्य श्रीर योग की भी दारांनिक दृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईशवीयोचर शतक के प्ररम्भ में ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-पत्र वासदेव कृष्ण की अर्ध अवस्ता श्रपनायी गयी : ऐतिहासिक दृष्टि से यह कृष्णावत सम्प्रदाय गीप या श्रामीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया श्रीर जिसकी श्रञ्जत् बाल-लीलाओं और गोपियों के साथ कीडाओं के असि विशेष समिनिवेश दिखाया गया । वैध्याव धर्म का यह विभिन्न-परकाशित स्वरूप ईशा की श्राठवीं शताब्दी तक चलता रहा । इसी समय शरराचार्य का उदय हुआ जिनके छादैतबाद एवं मायाबाद के सिहनाद को सनकर वेध्याव धर्म के अनुगाबी भवगीत होगरे। वैध्याव-धर्म की मौलिक भित्ति--सगयोपासना एवं मिक्तवाद को यहा धवना लगा। वैन्यावों की इस प्रतिक्रिया का उस समय उन्न रूप दिरमाई पटा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने बैप्याय धर्म की इस मुलाभित्ति भक्तिवाद को बड़ी तर्पना एवं बैतुष्य से प्रनर्जीवत किया एवं इसके पनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया। शामानज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक यैच्णुव भ्राचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी भ्राचार्यों में निम्यार्क ने वैप्णुय-धर्म के चतर्भ सोपान-गणा कप्ण की मिक्त को प्रथम दिया । बाद्वीवबाद की भारा भी समानान्तर यह रही थी। ग्रानन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) वा द्वेतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वेत के समान ही शंकर के छड़ितवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विप्सु-भक्ति की धी सर्वेत्रमूल स्थान दिया । उत्तर भारत के लोकप्रिय वैज्याव-ग्राचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णय धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति-शाला के नाम से विभत है। वसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा जना । रामानन्द का युव १४वीं शताब्दी था । उनके शिष्य कर्यार ने १५वीं शताब्दी में समुख सममिक शाखा में निर्मेख-परम्परा पक्षवित की। १७वीं शताब्दी में बल्लामाचार्य ने वैष्याय धर्म में बाल कृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की मकि की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभ ने कृष्ण-भक्ति की की गंगा घट ही उसमें आवालगृद्धवनिता-सभी ने अवगाहन किया। चैतन्य के वैष्णय-धर्म मे राधा कृष्ण के विशब प्रेम की परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राघा स्वामियों ने उसे गाईत स्थान को पहुँचा दिया । मराठा देश के नामदेव और तुकाराम को भी विष्णु-प्रक्ति उस स्यापक न थी। इन्हें ने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंदरपुर के विद्याना की उपासना चलायी हन होती ने भी श्रापना उपदेश जनमापा में दिया। कशीर, नामदेव श्रीर तुकाराम ने चित्रश्राहि **एवं नेतिक उत्थान पर विशेष जीर दिया ।** 

वैज्युव धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह इन्होंत्यप है कि इन नागी ने अगवर्गीया से श्रवना श्राप्यात्म-तत्व विषया। वासदेन की हैं। इस सामान्य साम्य के होते हुए भी इनने पारस्परिक भेद का ज्ञाधार दार्शनिक हिष्ट की विभिन्नता, नैप्णव धर्म के सोपान किरण ( ज्ञापीत विप्णु, नारावण, बार देव, इच्छा तथा राम जीर राभा ) के प्रति ज्ञाभिनिको निरंप, अपने अपने सम्प्रदाय का राखीय एक तासिक निरुषण तथा सम्प्रदाय विशेष की कृता पद्धति थी। नैप्णुय धर्म के मृत प्रश्यान भगवदगीता के अविश्विक काला तर में पाक्षपत्र बहिताजों एक पुराषों ( जैते निप्पु एक भगवत ) तथा १ व निषय के ज्ञान्य मन्धों ( जैसे अप्याक्ष्मामाम्य, रामगीता, हरिगीता हारीत स्मृति ज्ञादि ज्ञादि ) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई। इन प्रन्थों में आगवत धम क विद्वा तो की क्यार्या के साथ साथ उपकारक्षम एका पद्धति, एव पीशियक आख्यानों किया राखा।

टि०--यह उपराहार द्वा० माराहारक्र की ध्तादिपयिका समीत्ता (Resume) का भावानबाद है। स्थान विशेष पर परिवर्षन लेखक का है।

# थर्चा, अर्च्य एवं अर्चंक

# (शैव-धर्म)

येष्ण्य-धर्म के विशाल, विस्तीयं, अगाच एवं गम्भीर महावापर (जीर-वागर) के इस फिजिश्न शालोडन से जो रत्न हान बाये उनके संबल से अब दिमाद्रि के सर्वोच्चन केलाश शिवर पर आसीन भगवान, देवाधिदंव महादेव, पशुप्ति शिव, लोक-मंत्र शैर के दर्शन करना है। वरनु उनुंग शिवर पर आरोहण करने के लिये मार्ग की नीपण उपस्वकारों, चारिया, कालाह, कंवक और द्वार पर सरे हैं। क्रान्त दर्शी मनीपी महाकवि क लियान ने सन्य ही कहा है:—

''वमामनन्त्वारमभुवोपि कारणं कथं स अवयप्रभवी भविष्वति"---

कु० सं० ४-≒।

श्रदा शिय-पूजा का दिल के समान न दो बादि है और न श्रन्त । श्रनाहि, ग्रानन्त, श्रानन्त शिव की पूजा शिव लिंग एवं पश्च-पति शिव के रूप म न केनत प्रामित-हाचिक काल (मोहेन्बदाले-इक्स्पा-सम्पद्धा) में ही मान्य कोती है वरन् प्राचीन से प्राचीनताम नाय सम्बताओं (riparian orvilizations) के श्र-पक्तरहत भूगमां में खुदाहे से प्राच स्थारकों में मी शिगलिंग एवं श्रन्य शिव-पृजा-प्रतीकों (श्रिव-लिंग की पीठ मोनि-पृत्रा श्रादि ) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्वया संगत है। श्रदा शिव-पूजा के इन उपोद्धात ने यह विना सकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा से यह कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है श्रीर न भस्यता |

में शिन के भन, सर्ने, बहुत तथा मुड की नाम-यर-परा के दर्शन होते हैं। सुरू-साहित्य में भी बहु देवता-पूजा के प्रचुं भवेत हैं। 'शहसाय' बाब में बहु की ही प्रधानता है। आरम्य पर सुंद हैं। 'शहसाय' बाब में बहु की ही प्रधानत एवं तर्द-प्रभुता एत संवेत के साम-साथ कह के द्वारक्ष नामों की प्रचान है। पराज्ञति के महाभाष्य से भी शिय-भक्तों की परप्पा का पूर्ण परिचय मिलता है— शिव-भाषाय से पर्पा पर्पा है।

दिव रित्य-पूजा ही प्राचीनता के विभिन्न प्रमाश्तों का हम उद्गाटन कर ही चुने हैं (दैंठ कर ) । स्विन-मक साथास्तर ने चीवह नरीड़ पिश्तिक्षों की विभिन्न रथानी में स्थारना की थी। हन्तीं को खाने पाश-लिह्न हर्षाटक- सिंधी। हन्तीं को खाने पाश-लिह्न हर्षाटक- सिंधी-इन्हों को नाम से प्रकार नथा है। वे ही राया-लिह्न हर्षाटक- सिंधी-इन्हों को नाम से प्रकार प्रस्ताकों में पाये जाते हैं। सहावित वाध्यम हो खाने पान स्वां की विवन-लिंग (खान्छीद-स्रोवर-तर-रित्यत) तथा सीतिक लिंग का यर्थन किया है। कुर्म-पुरार (पूर्वां २६ वाधान-पुरार के कृत्य पूर्वं किया-पूर्वा के कृत्य पूर्वं किया-पूर्वा के कृत्य पूर्वं किया की वार्वां राया पायों पायों है। खानन-पुरारण (प्रद) में उन प्रवित्य स्थानों की स्थापना की गयी पायों है कहीं प्रचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी थी। इन्हें ज्योतिर्तिंग की लंगा देशा दी तथा है।

|         |            | 6:            | श्रादर     | ગલામય દૂધ  | वादास का तश   | इन्द् ज्या     | या।        |
|---------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|
| ान      | तेग स्थान  | <b>ज्योति</b> | सङ्घा      |            | तंग स्वान     | ा क्योतिर्वि   | सख्य       |
| वास     | गहबास      | दारनाथ        | ७ वे       |            | माधाता        | ग्रोंकार       | <b>†</b> 1 |
| गुरी    | बाराग्रर्स | रवेरवर        | = বি       |            | उनैन          | महाकाल         | 9          |
| ध्या-वा | काठिया-    | मनाथ          | हे से      | नेकट       | नासिक के नि   | <b>व्यम्यक</b> | <b>R</b> : |
| ही      | न्यूपरली   | प्रनाथ        | वै         | 4          | इलौरा         | धृष्योश्वर     | ٧          |
| i       | थीरील      | तिकार्जुन     | <b>१</b> स | केपूर्व ।  | श्रहमदनगर     | नागाय          | ų.         |
| ए में   | दिव्य में  | मेश्वर        | ् या       | ोगानदीके १ | सहरादि में मी | मीमार्शकर      | 8,         |
| र-वेला  | सागर-वेर   |               |            |            | उद्गम पर      |                |            |
|         | संग        |               |            |            | उद्गम पर      |                |            |

ष्ठाधुनिक पुरायिदो में वह प्रिक्त विद्वान् ब्द्र को स्नार्थ देवता मानते हैं। इसके विपरीत द्याचार्य बतदेव उपाध्याय (दे० 'ब्राय-सङ्कृति के मुलाबार ए० ३५३) तिलते हैं.—

भड़ हानामें देवता करापि नहीं है। ये बस्तुतः खिम के ही प्रतीक हैं। खिम के हरन मीतिक आपार पर ही बह की करूपना खड़ी की गयी है। खिस की दिखा ऊपर उठती है। अतः का के उठप-दिखा की करपना है। शिवालिक्क की प्रभीतिदिखा कहा का भी मही अभिमान है। अप्रीव वेदी पर कानते हैं, इसीतियों दिखा कलाशार के बीच में सामित किये जाते हैं। यह ता की के अभिभेक ते भठक होते हैं तथा दिवसक अपने अभिभ पर अपना चारत हैं। यह तात भी हमी विद्वात की पुष्ट करती है। वह तात भी हमी विद्वात की पुष्ट करती है। वह तात और अभीत पर अस्त चारक करते हैं। यह वात भी हमी विद्वात की पुष्ट करती है। वह तीता की स्वार्थ के सेहार करने मा समर्थ होता है। वह ती सामित की पुष्ट कराय के लिये भी भाषियों मा गाया बहार रह तात हमा है। यह वह ती हम तात की होता है कि प्रतार करती पर प्रतीत होता है कि प्रतार करती हम तात हमें विद्वार करती पर प्रतीत होता है कि प्रतार करती पर प्रतार करती पर प्रतार करती होता है कि प्रतार करती पर प्रतार करती पर प्रतार करती होता है कि प्रतार है। यह करती पर प्रतार करती होता है कि प्रतार करती पर प्रतार करती पर प्रतार है। यह करती है। यह करती पर प्रतार करती होता है कि प्रतार करती है। यह करती होता है कि प्रतार करती है। स्वीत करती पर प्रतार करती होता है कि प्रतार करती है। स्वीत करती होता है कि प्रतार करती होता है करती है। स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत करती होता है कि प्रतार करती होता है कि प्रतार करती है। स्वीत स्

में हो स्टिप्ट के बीज निहित रहते हैं तथा खंहार में हो उत्पादि का निदान अन्तर्हित रहता है। अंदा: उप्रास्प के कारण जो देव कहा है, वे ही जगत के मैगल-आधम बरने के कारण शिन हैं। जो वह है वही शिन है। शिन और वह दोनों अभिन हैं। इर ककार रोजमत की वैदिकता स्वत: सिद है। शिन सैनत वेदपतिपादित निवानत विशुद्ध, उत्पादक मानदाती तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी मकार के उन्हेंह वरने की गुआद्या नहीं हैं"!

इमारी समझ में तो शिन जिस प्रकार कपर अनादि, अन-। एवं अवन्या कहें गये हैं उसी प्रकार दिल पेदिक भी हैं और अन्नेदिक भी, आर्य भी है और अनार्य भी। शिव को सार्यभीमिक, सार्यवास्त्रिक एवं सार्यन्तनीन सत्ता भी स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि यह किभी जाति-पिरोप, देश-पिरोप, काल पिरोप अथवा स्थान थिरोप से न यारे आर्षे।

रीव-पर्ने की इस भूमिका में इसना यहाँ पर गंसेप में और स्वित करना प्रभीष्ट है कि रीय पर्म इस देश में मर्थन ज्यापक है। रीर पर्म की विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हों के अनुरूप विभिन्न परम्पराय । इन विभिन्न स्वारायों के अपने-अपने कार्गनिक नियात है और अपनी-अपनी पूजा-पदिता । सामिल देश के रीय-गर्थ पिता कि नाम से पित्यात है। वे दीतवादी हैं। कनोटक का 'बोर-देण पर्मे' शकि-विभिन्धदित पर आधित है। युजरात तथा राकपुताने का 'याष्ट्रपत' पर्मे शकि-विभिन्धदित पर आधित है। गुजरात तथा राकपुताने का 'याष्ट्रपत' यत विशेष प्रधिद्ध है और यह भी दीतवादों है। इन सवो से विकास पूजा प्रथा कार्यमा का प्रथा है। अभिनवगुत्त येसे अध्यान स्वीत है। अपनिक स्वीत प्रथा कार्यमा की स्वारायों के साम से विश्वत है को पूर्ण कर से अद्भीववादों है। अभिनवगुत्त येसे अध्यान सेशों ने इस प्रथाभित्रा दर्गन की सुद्ध प्रतिक्षा करने महायोग दान दिया है। भारत से बहबर विशास भारत प्रथवा इस्तर भारत के निकाय में बहाँ बीद यम ने भारत प्रथत किया वहाँ रीयपर्न भी क्ष्म सहस्तर भारत के किया में से बहाँ बीद यम ने भारत मारत विश्वा है से विश्व के स्वीत है। कार्य के स्वाराय सारत के स्वाराय भारत प्रथम स्वाराय करने से स्वाराय के स्वाराय सारत के स्वाराय सारत के स्वाराय से स्वाराय करने से सार्व के स्वाराय करने से स्वाराय से से स्वाराय सारत के स्वाराय से से स्वाराय से से सार्व के स्वाराय सारत के स्वाराय से से सार्व के स्वाराय सारत के स्वाराय से स्वाराय से से सार्व के सार्व के से सार्व के सार्व

देव घर्म एवं वेट्यूच घर्म एक मकार मानव-मनोविकान के अनुरूप हुवय की हो महत्र महत्त्व निकास की रहे के अधिक हैं। बार आवहारकर की यह समीवा कि:—"What contributed to the formation of vansaavism were the appearance and occurances which excited love, admiration and a spirit of worship; while to Rudra-Saivism the sentiment of feur is at the bottom, howeoever concealed it may have become in certain developments of it, and this rentiment it is that has worked itself out in the formation of various Rudra-Saiva systems of later times. In the monotheistic religious of other Countries the same god is feared and loved, in India the god that is loved is Visni-Narayana-Vasudova-Krisna, while the out

इ.स्तु । आगे शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदामों की संक्षिप्त समीता में तत्त्रज्ञाताओं के मूल विद्वातों पर कुछ संनेत किया ही जायगा । शैव-सम्प्रदास के श्रमेक श्रयान्तर मंद हैं। उननी दार्शनिक दृष्टि भी मिल है। संदेष में शैव-धर्म के सामान्य तीन सिदात हैं जो 'पकार' से प्रारम्भ होते हैं—पद्म, पाश श्रीर पति।

परिच्छित रूप तथा शीमित शक्ति से जुक जीव ही प्रमु है। पारा—वन्धन—मल, कम माया तथा रोध-शक्ति। पति मे श्रमिश्राव परमेश्वर वरम शिव ते हैं। पारी-वर्ष, स्तातन्त्र एवं सर्वश्रक्त खादि पति के श्रम्यावस्था गुण हैं। शिव नित्य मुक्त हैं। सिह, रिपति, संहार तिरोभाव तथा सनुष्ठ के सम्प्रदक्त गंकर हैं। शिव कर्ता मी है श्रीर स्ततन्त्र मी हैं। पाणित के श्रमुसार (स्ततन्त्र: कर्ता) वर्ता वही है जो स्ततन्त्र है। यिव की दो ख्रवस्थायों — लवायस्था श्रीर भोगायस्था में सृष्टि की स्थित एवं संहार दोनों खिये हैं। वैसे तो पश्च वंश्यक्त प्रमु की मीत्रक श्रमुसति एवं नियति श्रमित्रव शायिनो यस्ति स्त श्रमु हैं। येव पाणि श्रम् हैं। येव स्ता होती हैं। पश्च क्षी हैं तथापि पश्चरते प्राविक्त स्त्र श्रम् हैं। वेव स्त्र ग्रम् के स्तर होती हैं। यह स्त्र ग्रम् की नियम्ब होता है—यह भी अपनि-अपनी तर्षना से ही समस्त्र जा सक्ता है। उत्तर्भाया जी हात सत्त्र मृत में क्ष्रण श्रम् श्रम् श्रम् स्त्र सिक्त स्त्र जी नियम होता है—यह भी अपनि-अपनी तर्षना से ही समस्त्र जा सक्ता है। उत्तर्भाया जी हात सत्त्र मृत में क्ष्रण श्रम् श्रम् स्त्र स्त्र सिक्त होता है—

"तापत्रवात्मकं संसारदुकं रूत रूटं द्रावगतीति रुदः"

वैध्यावों एवं शैवों के पारस्परिक श्रीहार्य एवं सहस्पुता के प्रचुर संकेत महामारत एवं कतिएम पुराकों में विखरे पड़े हैं। उदाहरखार्य महाभारत की निम्न मारती का उद्धांत सनिय:—

"शिवाय विष्णुरूपाय, विध्यवे शिवस्पिये" यनश्ये (३६-०६) "यसवां वेत्ति स मो वेत्ति यसवामनु स मामनु । जनगोतन्तरं किन्चनमा ते सूद्युदिरन्थया।" शा० (३५३ ३१५)

महामारत नहां विष्णु के सहस्रनामों (दे० अनुसा० १४६०१४-१२०) का संजीतन नगता है वहां शिव के सहस्रनामों (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८५-७४) का भी संजीतन करता है।

पुरायों की सहिष्युता भी देखिये:— पक्ष किन्द्रति बरतेशों सर्वानेश का निन्द्रति । पक्ष प्रशंसमानस्य मर्वानेश प्रशंसित ॥

(वायु० ६६,११४)

( c-

मस्यपुराण ( ५२-२३ ) के मी इसी कोटि के प्रवचन हैं।

. अरतु ! अत्र शैन-धर्म के विकास की विभिन्न घाराओं के पावन सलिल में श्रवगाहन ग्रावश्यक है ।

रुद्र-शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

भूग्येद में 'कह' देवता का साहचर्य मरहियों के साथ देवले की मिलेगा । ह्यापी-पानी, प्रांध-विनाश स्थाधि-मेग खादि के विधाता मरहिय जमत् के उस भयायह, भीपण एवं विनाशकारी शक्ति के मतीक हैं जिनकी शानित के लिये भूगियों ने उसी तम्मस्ता से भूग्यवादों की उद्धावना की जिल तम्मयता एवं तस्त्रीतात उपायेशी, मिश्र, सर्थ, परण खादि देवों के लोक्सक्तक, लोकीपकारक एवं तोक्सलक शहरत के उद्धाटन में उन्होंने नकी सुन्दर भूग्यकों का निर्माण किया। भूग्येद की रीही भूग्यकां में जहा कह को एक भयावह जगत (Phenomenon) का क्रियहाता माना गया दे यहीं वह सिल के लियेग्या से भी शूरित किया गया है। जगत की भयावह स्टाष्ट देव-कोष का ताराग है। जतः यदि मानच खपनी मिश्रेत किया खपनी निष्ठा (नियम, आदि) से उन कोष को शास्त्र कर लेवे—देवता की रिक्क लेवे तो किर यही कह रिक्री देवता 'शिव' का करा धास्त्र कर लेवे—देवता की रिक्क लेवे तो किर यही कह रिक्री इह बिनाश एवं सेहारफ है (देव मूक्त ७,४६,३; १,१९४,६०; १,१९४,६) वही पहुए, पहुझो एवं मनुष्यों का शास-कर्ता दिक खुक १९४,६९ न वाला है। म्हार्येद की निम्न

> भा नस्तोके तनवे मान जावी मानी गोषु मा नो घरवेषु शिवाः। चीराम् मा नो रूद्र भामितोवधीईविष्यम्तः सद्गित व्या इवामहे ॥ श्वाट वेट १,१५,६

स हि चयेण चम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिन्यस्य चेतति । स्रदम्नवन्तीस्य वो दुरस्यराऽनमीबी सह जासु नो मय ॥

मह० वे० ७ ४६,२

यमुर्वेद की रीत्री ऋचाओं में जैता पूर्व ही वेकेत किया जा चुका है कह महिमा खपार है। शत-कद्रिय (ते. सं. ५,५ १; वाज मं ज छ । १६ ) के परिशीतन से बह के शिव-कर (हिम्स-कर) पर ही किले का विशेष क्रामिनिकेश है। बह गिरीश, निरिध, तिरिध, तिरिध, तिरिध, तिरिध, तिरिध, तिरिध, तिरिध, तिर्कात से स्वार को हैं ही साथ ही साथ प्या-पित भी हैं और कपर्दी भी हैं और छन्त में सम्ब, तं भर एवं शिव के सहास्वरूप में परिखत हो जाते हैं। वक्त से शतकड़ी नामा क्यों में साम के साथ के सहास्वरूप में परिखत हो जाते हैं। वक्त के शतकड़ी नामा क्यों में प्रामित पर्य चहुमारी पीशिषक रूपोद्धावनाओं एवं परभ्याध्रों के शीच खित्र हैं। 'दिसाम्बर' एवं थाजाविन' शिव के पीराधिक रूप का विकास कृतियसान: से माहुर्युत हुआ।

यजुरेद भी रौद्री श्रष्टचाझ्रो के परिशीलन से व्यत्नीय का निपादों, कुलालों, रचकारों, मृगकुरुवको श्रादि के साहचर्य एवं गणुरुप, गणपदि-मंकीतन झादि से डा॰ भारदास्कर

की निभ्न समीजा पठनीय है:---

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra; probebly they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable, since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or frequented open fields, forests and waste lands, remote from the habitations of civilized men.

ष्ठायवेदि में रह-शिव का ख्रापियाच्य श्रीर भी छापे वह जाता है। भव पूर्य सर्व माना यहा पर दां प्र-क देते के रूप में वह विविद्य हो आ ते हैं। भव, यह प्रवाद विविद्य प्राप्ति। परन्तु प्रवाद के स्वादेव की ही मान प्रयोद विविद्य विविद्य विविद्य के स्वाद की साम हिन्द के स्वाद के साम हिन्द के से प्रवाद की साम हिन्द के से प्रवाद की साम हिन्द के प्रवाद की साम हिन्द के प्रवाद की साम हिन्द की प्रवाद की स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की सहसा का विशेष का स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की साम हिन्द की स्वाद की साम हिन्द की साम हिन्द

इस उपनिषद् के परिशोलन से हैंश्वर, जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सानुगद महान्दे एत बचुँद ही बद्ध-दिश साम्यिपनी महानाओं से स्थापित वस्ते हुए योगाध्यात एन चित्तन श्रादि सामनी के द्वारा साध्य 'श्रीव' की प्राप्ति पर उपनिषदों की गामान्य रिवार एन दीवा का ही श्रीवर चामुद्धादित हैं। निराधार प्रवर्ध साक्षार स्वस्य की प्राप्ति भावना ने लिए मार्ग निरंदा पराने पाला यह अपनिषद कावितीय है। परन्तु साकारीयानना के प्रयान कामदायवादी गरी हैं। को देव श्राप्तेक का अपने हैं—भासत का भावनीय है यह 'देव' ही है यान नहीं शृष्ण नहीं। उस देव को बहु, शिरा, ईशान, ग्रेटेश्वर के नाम ने स्रोतिन किया गया है और उसकी शिक्षण देशानी

हित पकार डीप्शम-पर्मे का प्रथम शास्त्रीय प्रश्यान मगबद्गीता के रूप में इसने प्रक्रित किया दे उसी प्रकर शेन वर्ष शिन-पूत्रा—सिशेषासना) का महानीत इस उपनिषद में मिलेगा जो मगबद्गीता से बहुत पूर्व रची जा चुकी थी। इस इस्टिस वे वैध्युव पर्मा की अपेटा शैन-पर्मे प्रथिक प्राचीन दे यह विगा परनेह कहा जा सनता है। डा॰ भावशरकर भी इसी निष्मर्षं का ममर्थन करते हैं। कह शिन की कल्पना दिना उमा पार्वाती के कैंगे पूर्वं हो सम्बी है। उमा-महेक्यर का सर्वात्रभम संवेत केनोपनियद् में प्राप्त होना है। अर्थ्यशिरस् उपनिषद में तो शेंन सम्बागों (के॰ पाष्ट्रपत मत ) पर भी पूर्वं निदेश है। डा॰ माण्डारमर के मत मे इसे प्राचीन उपनिषद् नहीं माना जा सम्ता )

## रुद्र शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्डभृमि--सूत्र-मन्थ, इतिहास वर्ग पुरासा ।

महाभारत के विभिन्न श्राख्यानों में शिव-महिमा यर्थित है। 'किरातार्जुनीय' कुत्तान-जिसमें अर्जन ने शिन से 'पाजपताक' प्राप्त शिया था-से इस सभी परिचित है। द्याज्यस्थामा ने भी शिय-मिक्ति से ही प्राप्त राद्ध के द्वारा महाभारत युद्ध म द्यपने याप का यदला लिया था। यैसे महाभारत को यैण्याय मन्य माना जा सकता है परन्तु निमिन्न उपाख्यानी में विष्णु ये वरमावतार (भगवान कृष्ण ) ने भी शिव महिमा गायी है-शिवाराधन किया है (द्रीणपर्य अ० ८०, ८१) । महाभारत का एक रिशेष क्तान्त इस अवसर पर निशेष समस्यीय है। अनुसार पर ( अर १४ ) की क्या है कृष्ण की जानवाती नामक रामी ने किमणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की श्रमिलाया प्रकट की जो विना शिवाराधन प्रप्ता पूरी न कर सकते थे। आतएव पृष्ण हिमालय (केल श) प्रत्यान के अवसर पर मार्ग में महासुनि उपमन्यु वे आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं कृष्ण के भीच शिव रहस्य पर विशेष वार्ता हुई तथा उपमन्यु ने ऋपनी शिव-निष्ठा के भी विभिन्न प्रतान्त सुनाये । उनमें उपमन्यु की निष्ठा से मनन्न शिव-दर्शन यहाँ पर विशेष निदर्शाीय है निसम क्षमध्य पार्वती परमेश्वर के भाय दाये आर्थे हंसवाहन बद्धा एवं गठहा-मन विष्णु भी पघारे श्रीर उपमन्यु की जिल्हित परदानों से उपहुत किया। उपमन्यु के पथ-प्रदर्भन से मृष्य ने भी अभी प्रवार की वपस्या की शीर उसी रूप में बागुतीय ब्रह्मा-विस्ता के गाम मत्या हुए श्रीर कृषण के उत्पर विभिन्न बरदानी की बीजार की। अपनन्तु एवं कृष्ण

कं इस उपाय्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्धावित जिल रिचन्हस्य का संवेत है, उसमें शिव की 'सिंगार्ची' के प्रथम शास्त्रीय प्रयन्त की प्राप्ति होती है जिलका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे स्तम्भ में विया जावेगा।

महाभारत के एक अन्य उपास्थान में शिल महिमा में यह भी धूचित किया गया है कि जगत सृष्टि का कार्य शिश के ही द्वारा होता या परन्तु अहादेव के श्विषक कर्जना-वर्जन पर शिल ने अपना लिङ्ग काट हाला और उसे भूमि पर स्थापित कर गोगाम्यस एवँ तरस्वार्थ मुख्यान पर्वत पर प्रत्यान किया। इस उपास्थान में भी शिश-लिङ्ग पर प्राचीन शास्त्रीन प्रयचन का स्टेन्त है। अस्तु निक्कर्य कर में महाभारत के समय कह शिल की पूण प्रतिस्का हो चुकी थी। वह हद भी वे और आयुद्धोध-शंकर-शिस भी थे। यरदाता उनते यहकर कोई न था। हिमालय उनका घर था—उमा उनकी पत्नी थी। विभिन्न-वर्षीय गण उनके सेवक थे। उनका चाहन इपमे था। परमेश्वर के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। वह सुस्टा भी थे परन्तु सुस्टि से विराम लेने पर महायोगी बने।

वद-शिन की पौराणिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उतकी श्रवतारक्षा एक प्रकार से पिच्ट पेपण ही होगी। वद-शिव की श्रागमिक पृष्ठ-भूमि पर श्रनायास शैव-सम्प्रदायों के स्तम्भ मे स्वतः प्रकाश पड़ेगा। श्रतः विस्तारभय से श्रव शिन की लिङ्गोपासना के श्रारम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंधन करें।

## **बिड्डोपासना**

शैन्धमं में लिह-पूजा की मही महिमा है । लिह-पूजा विशुद्ध छायैन्यस्पर है जिस पर प्रस्ता है— अविदिग्ध रूप से तहीं कहा जा सकता । इतना हो निर्मिश्व है जैस कि शिय-पूजा एस शैन कर्म के उपोद्धात में तेने हिम्या जा चुना है कि शैन-पर्म उत्त क्यापन भारत, महामारत एस विशाल भारत की देन है जिसमे छाये एस छता में दोनों चटकों का सिम्भव्य है । यूजान्यस्पर्य की माधीतता के उसीला में विश्वचारी करवा में माध्य पशु-पति शिव पूजा एस लिहालां खादि की उस सुन्दू भूत की बातां पर विद्वानों ने जो निम्कर्ग निमाले हैं तथा बजुर्वेद एस छवकेविद की उद्यासों में प्राप्त गिराते, गयो, नागों छादि के साथ जो सहस्वय वाया गया है, अथक छून नेय की प्रचालों में प्राप्त गिराते हैं ने महत्त सीलारों के जो निमाल के साथ को स्वार्थ के मूल निमालियों में प्राप्त गिराते होंने में यह मत निम्नांत्व माना जा सन्ता है शैन-धर्म में छायों एस छनायों—दोनों की परस्वपर्य निम्नत हैं। परंतु जातियों की समिलक्ष्य नाथा को सेतन होंने में यह मत निम्नांत्व माना जा सन्ता है शैन-धर्म में छायों एस छनायों—दोनों की परस्वपर्य निम्नत है। वस्ते करती। शादान करती है परंतु उसे आसमात् करके प्रयासी मित्रत है। उसने हे स्वार्थ के स्विचन के हे स्वर्थ हम प्रार्थ करती। शादान करती है परंतु उसे आसमात् करके प्रवर्श के स्वर्थ के विवेदन के इस समसात्व करती। शादान करती है परंतु उसे आसमात् करके प्रवर्श की समसात्व करती। हमात्व के सिवेदन के इस समसात्व करता।

महाभारत के समय खिल्लार्चा की महिमा स्थापित हो चुनी थी। उत्पर उपान्यु के शिन रहस्याख्यान पर संवेत किया गया है। डा॰ भावडास्नर (See Vaisnavism eto p. 114) ने मत में लिल्लार्चा के स्वार शास्त्रीय निर्देशों में महामारत का यह उपाख्यात रुशंमाचीन है। इसमें एक श्रार्थ ऋषि ( महामुनि उपमन्यु ) के द्वारा लिहाचां की महिमा गायी गयी है।

म्हरपेद का वह श्रीन का प्रतीक है। तीनो तेजों — श्राकाशीय सूर्य, नेशमण्लीय विद्युत एवं पार्थित श्रीन के प्रतीक वह के त्रिविध जन्म से श्रीन-वह को व्यापक (तीन हैं श्रम्यार्थे जननियाँ सिसकी) वहा गया है।

श्रापुनिक विश्वान भी यही बताता है कि भूतल पर पूर्व में श्रांध्य उच्चता से श्रांधी (मन्द्र-देव ) उत्पन्न होती है। श्रांधी से पानी [मेप ) श्राता है भीर श्रांधी-गानी से श्रम्तरिक से विश्वत प्रकट होती है। यही एव सीतिक तथ्य श्रम्पेद के कान-क्षण्टा कि विकासिक से विश्वत प्रकट होती है। यही एव स्वांधिक तथ्य श्रम्पेद के कान-क्षण्टा कि विकासिक स्वांधिक से प्रकार Identitie कि विकासिक से स्वांधिक से प्रकार के सिक्क के से सिक्क श्रांधी के प्रकार । सिशाचां में लिक्की प्रकार की लिक्काचों के भेदिक श्रांधी के प्रकार । सिशाचां में लिक्की प्रकार की सिक्काचों का प्रकार (को विश्व का मतीक है) श्राप्यों के लिक्क का एक प्रकार से प्रतिक्रिपिक काल है। श्राप्यों के प्रकार के सिक्का में सिक्काची से स्वांधी के प्रकार के सिक्काची से स्वांधी से स्वांधी के प्रकार के सिक्काची से स्वांधी से स्वांधी से स्वांधी से स्वांधी से सिक्काची से स्वांधी से स्वांधी से स्वांधी से सिक्काची से स्वांधी से स्वांधी से स्वांधी से सिक्काची सिक्चाची से सिक्काची सिक्चाची सिक्चाची

ांबो बेवलं हिरयवयं तिष्ठन्तं सक्तिके बेद स गुहाः प्रजापतिः ।"

श्रथच 'वेतर' शन्द का प्रयोग ऋग्वेड एवं शत्यम-माझया में (See H·I, ∇ol. II, pt. I, p. 57) में 'लिझ' के श्चर्य में हुआ है।

पुरायों में भी इस प्राचीन स्क्रम्स का लिक्ष-प्रतीवस्त-समर्थन मिलता है। मझा होर विष्णु निव समय परस्पर भूगढ़ रहे थे—उन दोनों में कीन यहा है, ब्रह्मा का दाना या यह पड़े हैं कीर विष्णु भला कब छोटे होने को गंधी थे। उसी समय मगवान्त्र शिव एक प्रोज्यक्त स्ताम (स्क्रम्म) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोप्यक्त स्कृम लिक्स का ही प्रतीक था। यहाँ पर मी ब्हायिन-सारास्थ रियर होता है।

लिङ्ग एवं उसकी पीठिका—दोलों को दो अरिषयों के रूप में परिकृत्यित किया गया है। दो अरिष्यों ( उत्तर बाली पुरुष एवं नीचे वाली की ) से नैदिक-राल में अप्रि-जन्म की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह बद्र-स्वरूप अप्रि लिंग-पीठ-अन्या { लिंगी } शिय-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्य करता है ।

इसी प्राचीन आचार पर आसे पुराणों में 'लिहाची' के नाना निर्देश मात होते हैं। 'कर्चनारीकर' 'हर्यचे' आदि शिव-सरक्तों में लिहाचों का हो बंदेत है। लिह प्रतिश में पिरिटका क योगि माना यवा है। लिहा पीठ एक प्रकार में विश्व की सृद्धि का उपलाजिएक साथन तत्व है। मार्वचेद मानवत, लिम, विम्सु आदि पुराणों के लिहाचां-रियक क्षेत्रक उपास्थान इसी तत्व की स्वास्थ्य करते हैं।

ऐतिहानिक इंदिर थे, जैसा उपर क्षेत्रेत किया जा लुका है, आयों के लिही किय की उपायना में अनावी (शिशन-देती) की निज्ञाची का पूर्व प्रमाय है। इन भरहारकर (See Valsnavism etc. p. 115) का यह आनुत-'Juet as the Hudra-Siva-cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact,' क्रमीत् निष्ठ मकार हे ब्ह-शिव की ( श्रृचेदींश ) उपानता-परम्प के प्रदर्शने हा आदान मध्यक्ष राम्प के प्रदर्शने हा आदान मध्यक्ष है उसी मकार इव देश के मुलनिवादियों में अवस्य शिष्टा-देवों ( जिन्ने लाप कार्यों का सम्म हुआ) की लिक्क चौं का मी आदान आयों की विक्की-शिव की पूजा में मकट हुआ।

झाने हम देरेंने शैव सम्प्रदायों की परम्परा में वैदिक एवं अवैदिक दोनो मकार के शर्मों के विपुत सकेत प्राप्त होते हैं। सम्मवदाः यह परम्परा मी शैव-प्रमं की झार्य-अनार्य-मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है। अस्तु। अब कम-प्राप्त शैव-धर्म के निभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीजा प्राचिक्तक है।

रीय-मती एवं सम्प्रदायी का आर्य-साहित्य में सर्वप्रथम संकेत अधर्यशिरस उपनिषद में प्रत होता है। शैव-तन्त्र के पाशुपतवत, पशु, पाश क्रादि पारिमाधिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शेर सम्प्रशयों में पाशुपत-सम्प्रदाय की प्राचीनता श्रासन्दिग्ध है। महामारत में भी शैद-मतों का संकेत है। महामारत के नारायरायियाज्यान में पाशपत मत को पाच प्रशिद्ध धर्म-दर्शनों म उपश्लोकित किया गया है (दे० शा० प० श्रा० २४६ श्लोक० ६४)। पतालक्षि ने अपने भाष्य में रि.व-भक्तों को केवल 'शिव-भागवत' के नाम से संकीर्तित दिया है श्रत: पतज्जित के उपरान्त ही प्रिक्ट पाशुपत श्रादि शेव सम्प्रदायों की परम्परा पल्लवित हुई-यह कहना ठीक न होगा । अधर्यशिरस् उपनिषद् एवं मूल महामारत को पतझलि से प्राचीन ही सानना विशेष संगत है। प्रशस्तपाद ने अपने कालादी न्याय-माध्य में (वैशेपिक सूत्रों पर) सूत्रक र वकाद की माहेश्वर म ना है, जिन्होंने अपने योगाम्यास एवं भ्रमी (पाश्चपत एवं शैन - दोनी विकान्तों की वामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा 'मदेशपर' शिव का प्रमन्न करके यह शास्त्र रचा- अन्त में ऐसा निर्देश किया है। इसी प्रकार संस्थायन के न्यायमाध्य के टीकाकार भारद्वाज की पाश्यताचार कहा गया है। वेमाकड-फिसीन (ई॰ नृतीय शतक) ने अपने मुद्राशों पर अपने की माहेरपर अंक्ति किया है। अमें हैं जारी के सच्या में जीनी यात्री होनसाग ने अपने यात्रा-वृत्त नत के वर्णनों में पाश्रपती का बारबार उल्तेल किया है (द्वादश बार)

ं शैन-मध्यदायों में काल-मुद्द अध्या क्यांशिक सध्यदाय का निर्देश सप्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेतिन दिलीय के मधीक नागवर्षन के ताम-पत्र आदेश (copper-plate charter) पर 'क्यांगीवन्य' के लिये माम-दान से मास होता है। राष्ट्रकृत राजा कृष्ण नृतीय (१०वी शताब्दी ईश्वांश) की करहाड दान में निन नेगों का संवेत है थे पाष्टुपत नहीं दलीय होते हैं। आता पाष्टुपत्री, कापालियों के श्रतिकार अस्य वर्णाय शेर मी से—जिनमें सामदारिक एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव-माक में वा वाह से अपनी कादरवरी में तथ मामृति ने अपनी मासती-मायव में कामार विलासवती पूर्व मालती व्या शिव मन्दरामिमा मन पर जो निर्देश किया है उससे शिव-माकों के सामान्य वर्ण का ही पोपया होता है।

राद्रक राजा की सभा में सहाराज्यारी पाशुपती पर बाख ना संवेत सामान्य न होवर मामान्य दायिक ही है। इसता शिव-भको के मामदायवादी, सम्मदायावायी एवं सामान्य जन— ये तीन वर्षो फ्रकलित दिये जा सक्ते हैं। कालिदाम, सुवन्धु, वाख, श्रीहर्ष, भट्टनार यण, भपभूति क्यादि इनेक पविषों ने शिवक्दुति की है। प्राचीन नालुववी एवं सावृद्धों के स्वोत शिवमंदिर तथा हतींग का कैलाश मंदिर शादि प्राचीन शिवालयी का मन्यन्य माम्यदायिक न होवर सामान्य शिव-भक्ति-सम्परा से ही था।

- ४. कापालिक
- प्र. वीर-श<del>ी</del>व
- ६. प्रत्यभिज्ञानादी

प्रथम रीत्यस्प्रदाय' को ज्ञागमान्त ज्ञयमा गुद्ध रीत-सम्प्रदाय के नाम से भी संकं रित किया जाता है। इन मत का विशेष प्रचार दित्तम् में साधिल-प्रदेश में है। तामिल देश शंत-प्रमं का प्रथम जुर्ग है। तामिल रीवों की परम्परा की स्थापना का श्रेय वहीं की संत-मददली की है। इन संतों के शिव-स्तोनों एवं रीव-पर्म-प्रतिपाद क प्रयों का श्रुति के समान समार है। प्राचीन येवों में प्रथम-प्रतिक्ताति क्यत वक्षीर, द्वितीयशतक के सन्त करवाप तथा स्त तिरुम्त कीयों पर्मायस-प्रतिक्तात की रचनाज्ञों ने शैव-विद्वात की उस देश में नीव वाली। ज्ञाने ७ वीं तथा = वीं राजाब्दी में निम्मलिलित चार प्रमुत सन्त शेव-पर्म के मसुत क्षाचार्य हुए जिन्होंने रीव-पर्म के चार प्रमुत सानों की संस्थापना को-

- १, सन्त द्यप्पार—चर्या (दास-भागे)
- २. सन्त ज्ञानसम्पन्ध-किया (सरपूत्र-मार्ग)
- ३. सन्त सुन्दरमृर्ति—योग ( रुहमार्ग ) तथा
- ४, सन्त माणिकवाचक--शान (सन्मार्ग)

तामिल देश के शेव-करतों की यह परम्परा दाविया के झलवारों के ही क्षमत शैव-वर्म के प्रचारार्फ पनपी। 'पीरियपुराया' में उपर्युक्त जिन शैव-कर्तों का समुलेल किया गया है उससे यह निकर्ण हद होता है।

शैक्षमं के घार्मिक मंधों को आगमों या शैक-तन्त्रों की शंका दी गयी है। इन आगमों को 'शैक-तिद्वात' के नाम से भी पुकारते हैं। शैक-तन्त्रों की उद्घावना में शैंबों की प्रस्परा है कि भगवान शहर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने खयोजातादि शबों मुलों से निम्मतिशिलत २० तन्त्रों का आविभांव किया:—

- १. सद्योज्ञात से-१ कायिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४, ५ छाजित।
- २. बामदेव से ६ दीप्त, ७ युक्त, द सहस्त, ६ श्रंश्मान, १० सुपमेद !
- ३. द्वादोर से-११ विजय, १२ वि.श्वास, १३ स्वायम्भव, १४ व्यवस, १५ वीर ।
- ४. तत्वहप से-१६ रीरव, १७ मुकुट, १= विमल, १६ चन्द्रशान, १० विम्य ।
- ध. ईशान से—२१ प्रोद्याति, २२ सक्तित, २३ तिक्ष, २४ सन्तान, २५ पर्योत्तर २६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ बादुल।

२६ परमश्वर, २७ करण, २८ बातुल । दिट:---इन सब त∵र्नो की 'श्रामम' संशा है ओ 'कामिकासम' श्रादि के नाम से

टि:---इन सब तेन्त्रों की 'श्रीपाम' रहा है जा 'कामकावम' आहे क नाम से प्रकृतात हैं। प्रत्येक के पीछे आगम शन्द जोड़ा जाता है। मारत के सभी धर्म सम्प्रदाय दिना दर्शन-क्योंवि निष्पाय हैं। अतएव इन सन्त्रों

मारत के सभी धर्म सम्प्रदाय बिना दरेन-ब्योवि निष्पाय है। अतएव इन सन्त्रों म जहाँ भार्मिक कियाशों एवं उत्तासनाओं तथा प्रीत-वर्गीय शिव-दीताओं का वर्षन है पहर्श शेन-रशेन के विदातों का भी वका ही मार्मिक समुद्याटन मिलेगा। इन प्रभान १८ श्राममी से सम्पन्य में कहा जाता है कि इन में दस दित-मुख्य हैं जिन्हें परम शिव मण्यादि दम शिवों को पहाया या तथा १८ दिताहैत-प्रभान है जिनका उपदेश परम शिव ने अपीरादि अदारह रुद्रों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार ये आगम अनेक उपागमों से युक्त होकर इनकी संहिताओं की संख्या दो सौ आठ है।

श्रागमान्त शैन वध्यदाय के सवस्वत्य में पाठकों का ध्याग एक तथ्य की श्रोर विशेष कर से श्राकरित बरना है कि श्रागमान्त शैनो विरायर से वेदार नौ श्री की परम्परा कर्यंग विलक्षण है। वेदान्त शैन श्राय परम्परा को वेदों एवं उपिनपदों के श्राधार पर पहारित करते हैं। वेदान शैन श्रय पर पर वेदान्त-सेंकों ने श्रयना सम्प्रदाय चलाया। पर्व मालाव हम पाते हैं उसी के श्राधार पर वेदान्त-सेंकों ने श्रयना सम्प्रदाय चलाया। श्रद्धित-देशानी शिव-मक वेदी को शिव का ति-श्रवित मानते हैं—"परम ति-श्रवित वेदारा श्रत श्राय मानति हैं हैं। के श्रयना मानविक हैं हैं कि लाभाविक देशिक श्रयना मानविक क्रिया है श्रव श्रायमान्त श्री हो कि लाभाविक हैं श्रयन श्री एक हिम्स से श्री हो स्वामाविक देशिक श्रयना मानविक क्रिया है श्रवन श्राया मानविक हिम्स है श्रवन श्री एक एक में उपिट्ट हिम्स ) वेदा भी श्रवन पर से श्रवन एवं वेद प्रतिप्रदित धर्म एवं दर्शन के हैं महत्व नहीं एकते। श्रवन कुछ भी हा परन्त यह तिर्विद्य है, हैर-सम्प्रदाय यचिर अपने प्राचीन खरक में एक महार है हम्माव ही या परन्त हा लामत्य पात्र है क्यायदाय ने भी वैदिक्ष में विभिन्न धार्मिक वेदना हो हम्माविक सेन्याओं का श्रयना कर श्रयन मिति विभन्न धार्मक हमित सह श्री है हमा स्थान हम्माविक हम्मावित सह श्रावि, श्री वो ना नाशिक्ष ग्रावी का स्वाय प्रति हमित साम्बन एवं रोही हमारित सह श्रावि, श्री वो ना नाशिक्ष पर्ता हम्मावित सह श्रावि, श्री वो ना नाशिक्ष पर्ता का स्वया स्वया प्रति हमें हिन्ह का स्थान हम्मावित सह श्रावि, श्री वो नाशिक्ष पर्ता हमें हम्मावित सह श्रावि, श्री वो नाशिक्ष पर्ता हमें हमित हमें स्थान हमति हमित साम्यव्य कि हमित साम्यवा के स्थानित सह श्रावि, श्री वो नाशिक्ष पर्ता हम्मावित सह श्री हमित सम्बन्ध हमित हमित सम्बन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्यवित स्वति हमित हमित सम्बन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्यवित स्वति हमित हमित सम्बन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्यवित स्वति हमित हमित सम्बन्ध हमित सम्वन हमित सम्बन्ध हमित सम्वन्ध हमित सम्बन्ध हमित सम्य

### शैवाचार्य

इस द्यागमान्त शैव-वश्मदाय के जन्म एवं विकाव की कहानी में तामिली वन्तों की उपयुक्त देन के ज्ञाननार ज्ञाव कतिवय शैवाचारों का भी उत्तरेय आवश्यक दे जिन्होंने इन आगम-विद्याली को पुल्लित एवं प्रतिष्ठ पित करने का श्लावबीय प्रयक्त किया। इसमें ग्रावस-ग्रावक-शालीन ज्ञाववार्य वच्चोश्योति का नाम विशेष उल्लेपनीय है। इन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रंथा क्षित्र का की वच्चोश्योति के प्रतिक्रिक्त 'इरदच शिवाचार' मो एक विशिष्ट शैव-आचार्य में इसी प्रकार कम्य बहुत से ज्ञावार्य हुए जिन्होंने ज्ञायने ज्ञापने प्रंथ रचकर इस धर्म झी प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाव के विकास में योग विया।

### शैव दीचा

सभी श्रेष सम्प्रदार्थों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीवा है। दीवा से सार्व्य पर्म विशेष के प्रस्क-मध्य संस्कार-विशेष अपवा कर्मकार-विशेष से है। श्रेष धर्म में दीवा उसी प्रकार एक अधिनार्थ गंदकार है जिस प्रकार वैदिक-धर्म में मगोरचीत--धादिनी। दिना दीवा के शिव-भक्त मोज का अधिक से नहीं। आचार्य के रूप में ग्रिम विमान की वीता दीवा के शिव-भक्त मोज का अधिक से नहीं। आचार्य एवं कीटि के अनुस्त्य विभिन्न रहें की अधिक से नहीं। आचार्य एवं कीटि के अनुस्त्य विभिन्न रूप हों की अध्या से स्वर्थ होतित रूप हैं। जो शिव-भक्त कीटा-स्वर्थ हुएत होंक्स शैव-भम्म अपनावा है बढ़ी सर्वश्रेष्ठ दीवित है। दीवायसर (शिक्ष) के क्रम आनरस्वक है। हते 'शिक्ष-पत्रम्यं कहा जाता है जो स्वर्थ प्रकार की कहा स्वर्थ है। स्वर्थ श्रेष्ठ स्वर्थ है। स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स

दीना भी गंग व्यवहात की गयी है। इसी च्युविंधा दोचा के अनुस्व दीता वेस्कार में ही दीदित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो। बीदानत पर आवार्य की आगा है। दीदानत पर आवार्य की आगा है। दीदानत पर अपना की आपनी एपाञ्चाति को दीदा-कुम्म पर एँ हमा पहता है और उन कुम्म के शिरोश्यम का अपनी एपाञ्चाति को दीदा-कुम्म पर एँ हमा पहता है और उन कुम्म के शिरोश्यम अपना उसके चारो ति श्राक्ष पर वेसे पुष्प मिण्टे हैं उसी के अनुस्व प्रवान शिव के अदो में से अपने के प्रवास के अपने की अपने के अपन

इसो प्रकार विशेष दीवा से दावितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ है। अन्तर यह है कि इसमें ब्राचार्य शिष्य की ब्रास्मा को 'साय गर्भ' से 'शक्ति गर्भ' में संयक्त करता है-ऐसा उल्लेप है। विशेष-दी जिल 'ईश्वरपद' के श्राधनारी कहे गये हैं। इनने लिये श्रागमी का 'चर्या-पाद' 'क्रिया पाद' दोनों ही विहित हैं। ये अपने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और भिक्त श्रथवा भिल्लिययार कमश दास (ग्रथांत समयी) और पुनक (श्रयांत विशेष-दादित) ही हैं। अब रहे 'निर्वाण-दीवित' उनके विषय में शैवों की यह भारमा है कि शिष्य के पाशों का उसके जीवन कात में ही उन्मतान हो जाता है झतएय इसी चारवा के अनुरूप दीना सरकार में ही शिष्य के शिर से वेर तक गुज-प्रनथन किया जाता है और गुरु (भ्राचाय) उन पाशोपम मन्यियों (जोकि मल, माया, कर्म श्रीर कला के प्रतीक हैं) का जिल्ल कर देता और उनको हब्यागि में स्वाहा कर देता है। इसम यह ब्रास्था है कि शिष्य की ब्रास्मा शिव की ब्रास्मा के समान पवित्र बन गयो । निर्वाण-दीला में ज्ञाचाय श्रम्त में शिष्य की जात्मा में परम शिव के परीश्वर्य ... सर्वतत्व, पूर्या-क'मत्त्र, ग्रनादि-शान, श्रपार-शाक्ति, स्वाधीनस्य, श्रानन्त-शक्ति की भावना करता है। तिर्माण दीवितों के दो वर्ग हैं शावक तथा श्राचार्य। श्रतः दोनों के पून, सरकार होते हैं। साम ह अभिमादि सिदियों से भूपित होते हैं - ऐसी शैवों की घरणा है। सामक नित्र कर्मी -क्लन, पूजा, अब, ध्यान, हाम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य इन नित्य कमों के साथ-नाथ नैमिचिक कर्म जैसे दीवा प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठा, मूर्ति-प्रतिष्ठा श्चादि के भी श्रिधिकारी हैं। निर्वाण-दीला भी दिविधा है--जोकधर्मिणी श्रवना सीतिकी एवं शिव-धर्मिणी श्रथमा नैष्ठिको । शिव-धर्मिणी-निर्याण-दीवा-दीवित शैव श्रपने महारन्ध पर केश पुत्र धारण करते हैं। लोकधर्मि शा-निर्माण-दीखा-दीखिती के तिये पेशोनमलन धावश्यक नहीं ।

दीव-मत की इम चर्चा के उपरात कन्त में यह स्चित वरना अपरोप है कि इस मत में ती। प्रधान संस्व हैं—यति, पशु, पाश। इनकी समीदा पीदे दी जा शुक्री है। इस मर के चार प्रधान पाद विद्या—किया, योग तथा चर्या है इन पर भी पीछे संकेत किया का जुका है।

## पाशुपत-सम्प्रद्।य

शैन-अमें में पाशुपत मत अथवा पाशुपत सम्प्रदाम स्वर्गिषक प्रमुप्त है। इसका पागाचार अपवा उमाचार ही इसकी लोकियता एवं प्रायिक्त का विशेष कारण है। स्वारुपत सत के प्रतिशायक (लकुलीए) के स्वयन्त्र में इस पीछे कह आपे हैं। शिव-श्रायक के 'कारवाए-माइसिय' में कहुलीए के जन्म-स्थान महोच के पाम 'कारवान' नामक स्थान का संकेत हैं। राजपुताना और गुजरात में 'लकुलीए' जी प्रजुरशंद्यक प्रतिमार्थे प्राप्त होती हैं। उनकी विशेषता पह है कि उनके महत्तक केता है कि रहते हैं, दिल्ला हाथ में बीजपूर के पत्त और गाम हहत में लागुड या दरह शोभित है। लागुड लाखन से शी सम्मवतः इनका नाम लागुटेय या लकुलीय पहना भागवान् रुक्त के १५ अवतारों में लकुलीय पहना भागवान् रुक्त के १५ अवतारों के स्वसार माने काते हैं। १८ अवतारों की सखना हुए प्रकार है:—

| १. लक्तलीश | ७. पारमार्ग्य    | १३, पुष्पक      |
|------------|------------------|-----------------|
|            | *                |                 |
| २. की शिक  | द्र, कपिलायड     | १४. बृहदार्थ    |
| इ, सार्श्व | ६. मनुष्यक       | १५, श्रमस्ति    |
| ¥. मैंच्य  | १०, श्रापर कुशिक | १६, सन्तान      |
| भू, कौरप   | ११, श्रि         | १७, २,शीकर तथा  |
| ६, ईशन     | १२. पिङ्गलाच्    | १८. विद्यागुप्त |

क्युत्तीस पागुपत के प्रावुर्मांक का को स्थापना में हम पहले ही होगत वर खुके हैं। उदितासार्य नामक एक प्राचीन पागुवत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य दितीय के राज्य काल मं द्वापने गुड मन्दिर में उपमितेबर और किलिश्वर नामक रिव लिक्कों की स्थापना की भी—ऐश तक्काशीन शिक्का लेए में वर्गित है। उतितासार्य ने श्रपने को भगवान, कुरिक से दराम याताय है। क्युत्तीय सुरिक में गुढ ये खतः प्रत्येक पीदी में २५ या १० वर्ष के स्थानत मानने पर भी पूर्व-मैकेतित ईप्लीव-पूर्व दितीय शनक पागुपत-मत की स्थापना एउ उत्तक तैस्यायक का कमय मतीत होता है।

पागुपत-मत का मूल स्ट्र प्रस्थ 'धाहेश्वर-सिन पागुपत-पूत्र' के नाम से प्रतिक्ष है। इसका कौरिकन्य एस 'धावार्या-माप्य' विशेष इष्टकर है। माध्य ने अपने नर्धरर्शन-संग्रह में इस मत पे जिन आप्यासिमक रिकान्ती वा वर्षन निया है उनमें पाँच प्रमुख किवान्ती है—कार्य (आर्था्ट्र प्रस्त) कार्या (आर्था्ट्र क्ष्यर— मरेक्षर—प्रवान) योग (चिन्त्रत मनन आर्थ्यः तथा 'धार्य' काप्य क्षियं क्ष्यरं मात्रतः मत्याह एयं सार्व, प्रस्तान काप्य क्ष्यरं मात्रान (आर्था्ट्र एवं सार्व, प्रस्ताविक्ष) इस्प्रति सार्व, प्रस्ताविक्ष काप्यासि है।

इस पंचो-पण्डा वा विस्तार न वर इसके विधि-विधान पर कुछ विवेचन वर सप्तसर होना चाहिये। पण्डपतों को विधि वड़ी ही मनोरजक एवं विचोद्वेजक मी है। पाश्यतों के मत में विधि वह विधान है निसके द्वारा काषक षाधिक, साचिक एवं मानसिक द्वाचिता मारत करता है। यह विधि प्रधानतथा द्विविधासमक द्याचार है—
सुख्य एवं गौह । प्रधम को चर्चा एवं हैं जो मतादि साधनों से अप्याद होती है। मतों में
मस्मतेपन, भस्मश्यन, उपहार, मनोचारण, प्रदिचाणा द्यादि निहत हैं। लक्क्तीश का
स्वर्य उपदेश है— भीत को दिन में नियत तीन समय में भस्मावत्रेपन एवं भस्माय्यक्त एवं भस्माय्यक्त पर्य भस्माय्यक्त एवं भस्माय्यक्त करता चाहियें। इत में नियत तीन समय में भस्मावत्रेपन एवं भस्माय्यक्त करता चाहियें। इत में हिन से नियत तीन समय में भस्मावत्रेपन एवं भस्माय्यक्त करता चाहियें। इत में मत्याविध्यों। इत में हास गान,
इत्य, हुइपार, साधा प्रणाम कीर मन्द जाव हैं। हास में तीम क्यत ते हाहीचारण निहित
है। हुपी प्रचार गायम और उत्य में गंगीत-काल एवं नाव्य-जाल में प्रतिपादित करा
मा पूर्ण अनुसर्य होना चाहिये। हुइकार को इप्यत्नाद के समान पवित्र नाद
वताया गया है।

## कापालिक एवं कालमुख शैव सन्प्रदाय

रामाद्रजावार्य ने चालतुर्ता, बावाली एवं झयमान्त शैवों को 'बाह्यस-पत' के ही अवान्तर मेदों के रूप में परिमण्डित दिया है। जैला कि जचर मैदा-पम की पकार प्रारम्भ पशु-पति-पाश की सभान्य दाईगिक हिट का दिनेत किया गया है उनके अदुरूप रामानुआवार्य का यह परिसंख्या। समक्र में आ वकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पह परिसंख्या। समक्र में आ वकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पह परिसंख्या। समक्र में आ वकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पाया प्रारम्भ को नेकिय प्रयक्ष है। नाम सम्प्रदायों के जनक हुए।

#### कापाकिक

कापालिक मी पाग्नुपती के समान एक प्राचीन सम्प्रदार्थ है। कापालिक वाममागी एनं उम उम्मदान के रूप में उदब हुए। इतर्न म्हात खर्बन बर्धवर् — मी स्थामाधिक एवं निर्माण प्रति अर्वेत वाममागाविक एवं निर्माण के प्रति प्रत

श्वानिको नी प्राचीनता की सुचक ऐतिहांबिक सामग्री में महाकवि भवभूति सा विरचित मालुनी-माधव, इरुधीमण का प्रतीचचन्द्रोदय तथा खानन्दमिरि का रंकर-दिविजय के संक्त स्मरणीय हैं। मालती-माषय में कपालकुण्डला कापालिकी मुख्डमाला पारण किये हुए है और नाटक भी नायिका मालती को श्मशानस्था करालाकामुक्टा की मूर्ति के सम्मुख प्रपत्ने गुरु ब्राचीमस्थट के द्वारा उसकी यलिदानार्थ अपने दिला के मासद से स सी हुई उडा ले जाती है। यहाँ पर कापालिको की नेप-भूगा में मुख्डमाला पारण एवं उनकी उलासता में मानव बिल के पूर्ण दर्शन होते हैं। इली प्रकार कृष्ण मिश्र के क्लातिक का निम्न उद्योग मुलिशं —

> ''मित्तर्षकान्त्रवसाभिधारितमहामोताहुवीकुँदुनो । यह्नौ महरूकपान कविष्तमुरापानेन नः पारणा । सरा.हत्त्वक्षेत्रकप्रविमानस्कोनाज्यामार्गेने — १९वो नः पुरुषेपद्वारबन्धिभिद्देवो महाभेरवः ॥

ম৹ অ৹ ঽ-1 ঽ

माधव के रोकर-दिग्विजय एवं श्रानन्दिगिति के रांत्रर-विजय दोनों में ही शंतर की उजन में काराशितों के लाय मुठभेड़ पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन पापाशितों का जो वर्णन है यह भी उपयुक्त वर्णन से अनुसार रगते हैं। साथ ही साथ यह भी तंत्रेन हैं कि पापाशितां के उत्तरप भेरव के आठ रावण है—अगिताम, रुख, चरह, करभ, उनमत्त पापाशित के तरि संदर। ऐसे बापाशितों को शारायार्थ ने अपना लिया था परमु जो काशाशिक उनमत भैरव के ही एकमान उपाणक वे एवं नामा खमानुपिक कियानकारों के श्रुद्धामी ये उन्हें शहर ने स्थाप्य ही समगा।

कापातिकों के विद्यातों का "पब्सुदिका" विद्यात ही परमोपशीव्य है—पड्सुदाश्रो के साम हैं:—

बागितिको वा वधन है 'को पश्चुतार्थों को ठीक तरह गमभता है छीर क्रिने यरमद्वार (भगावन पर बैठ छात्म बितन) का पूर्व बान पर्व छम्याव है यह निर्वाद्य (मोद) पा छिषकारी है।' कालास्त्र

कावातिकों की र्राण क्याल-पारण से उदित हुई। कालपुर्यों का नाम सम्भरतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण मिनक हुई। कालपुर्यों की दूसरी गंडा राव गीपी नाम ती ने (See H. I. vol. II Pt. I p 24) 'कोम मिदान्त' रे है। शामपुत के किसरण में कालपुर्यों की स्वहानसाथ रे कहा नाम। सम्भरतः यह नशर उनके उम्र पारण—प्रामानसाथ—महत्तावरण के कारण दी गानी है। इनके अनुतावरण में क्या न. प्रमान प्रम प्रमान प्रमान

कारात एवं कारामुल एक मकार से दोनों ही उमावारी है। इन दोनों में निरोश भेद नहीं। माहती-मायव के टीकाकार बगदाचार ने 'बहानव' (जो ऊपर कारामुनों हो निरोपता बगाई गयी है) को कापालिक नत वहा है। आ: साधानिक एवं कारामुल एक प्रकार माई-मादें हैं। रोवागमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखों के अतिरिक्त दो तीन श्रीर श्रवान्तर गम्पदाव हैं जैसे मील, चवण है, दिगमर श्रादि जिनवा गरों पर निर्देशमान श्रमीष्ट है। एक दूवरे प्रनचन के श्रद्धमार शिव के नाना रूपों एनं विश्वतियों में शेव 'तारडव भूराय' शिव, पाशुप्त महमाइभारी जटा-मुख्ट शोमित शिव, कापालिक कपाल-माला पारी शिव, नालमुख रूपिटक एवं पुत्रदीय-मालाभी शिव, वामाच रो यगोपबीतवारी सामिन शिव तथा मैरव इसक बजाते हुए श्रीर नृगुन-धारी शिव की उपाधना करते हैं।

पासुपात, कापालिक एवं कालमुख क्यादि थोर शैव-मन्ध्रदायों की इस स्वत्त समीवा से इस जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जस में पूर्वोदिष्ट शैव वर्म में क्रनार्थ-परक्रा के भिक्षण का ही पोपरण होता है। पुराणों में मी नाना ऐमे निर्देश हैं जिनमें क्षित्र को अक्षमाग नहीं दिया जाता या—दद्ध सजापति के यागद्वान्त से इस सभी परिचित्र हैं। इसते यह स्वित्त हाता है, अनार्य शिव को आर्य-शिव बनने में फाफी धंघर्ष करना पड़ा होगा। इह-शिव को वैदिक संस्था पर इस संकेत कर चुके हैं। इस्तार्थ शिव के नाना घटकों पर भी इस हृष्टियात कर चुके हैं।

येदिक कर्मकायह के श्रतिमार्ग के किय को श्राम्प्तिक प्रतिक्रिया (श्रारयको एव उपनिपदों के धर्म एवं दर्शन के रूप में) एवं बाख विद्रोह (वीद एवं जैन-धर्म का प्राद्वामी) उठ राक्ष हुना—उत पर भी धंकेत किया जा खुला है। श्रताः इन स्व देतिहासिक तथ्यों से बही निक्कर्य निक्तता है कि महारमा खुल है। श्रताः इन स्व देतिहासिक तथ्यों से बही निक्कर्य निक्तता है कि महारमा खुल के श्रदिश-प्रपान स्मेन परप्रास्त्र जिल करता वर्म (भण्यम मार्ग) का उपदेश दिया उत्तसे विदिक-पर्म के परियोग के
शिल् पीरायिक धर्मों को प्रश्नित होने के लिये श्रतकुल बाताबरण मिला। काम ही साम्
पैक्ष्य धर्म का उदय हुशा जिनने श्रीद धर्म को श्रास्तात करके हिन्दू-धर्म (विदिक-स्मार्टपीरायिक) की निजय-प्रवचनी पुनाः पहराई। परत्त बहुत समय है बहुत से वैदिक
प्रमार्ग उस समय भी इन धर्म-कंतरा एवं धर्म परिश्विक को न वनना करे हों। उनके
तिल्प मानान् जिल का बहु सार्ग कर (श्रितमें उपर्युक्त बामाचारी श्रीव-धरमायां के
श्रावरण-रोज वहन ही निहित के) विशेष सुदद एवं श्रतकुल लगा। श्रतप्य यीव-धर्म मे
ऐने सम्प्रदार्ग का जम्म हुला। स्वादन के हत्य की क्या में ही स्वार की सारता है।
हम्मता एवं संस्ति के जीवित रसने के लिए झानैकालिक घटकों की पही धरास्वरवक्ता
है। झाने झान परी हो हम्मत के स्व हम सहातप्त के स्व प्र स्व स्वार के स्व प्रमान के
हमाराय है।

दूबरे इन सम्प्रदावों ने द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माख-कला फे विकास को वड़ा प्रोत्काहन प्राप्त हुआ । इस विषय की संविक्तार समीदा, हम आमे तात्रिक उपासना को मीमामा में वर्रेने।

सीसरे इन मध्यरावी को उमार्थी एवं यामाचार पहुत दिनों सका चल सवा। वैरिक रैवों के समर्थ से इनमें वड़ा परियोग हुआ अथवा यो करिये इनका गमदाय ही ममान हा गया। काश्मीर का शैव मत (अत्यमिशा-दर्शन) इन नैतर्मिक सिकास एवं स्तामा-विक्र प्रतिक्रिया का जीता-नागता उदाहरण है। यौषे वैरिक देवोबास्को--वाहे से वैरण्य में श्रम्या शैर—का देवालय निर्माण, मृति प्रतिष्ठा एवं अवीन्यदित के प्रति विशेष अभिनिदेश न मा । उनके देवां का पर उन्हीं के घर का एक स्थार-विदेश था को देवजुल, देवपर के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्तु इन ताशिक उपावकों के संवर्ग से उन्होंने भी इल दिशा में कदम उठायें और भारत के एक कोने से दूपरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अभिन्दिल निर्माण-परम्पर पनपी, उछ पर तानिकों का ही विशेष प्रमाय है। पुराषों और श्रामांचे ने नधीन हिन्दू-पर्म (पीराधिक-पर्म) को जीवत रनने के लिए मन्दिर-निर्माण पर को इतना जोर दिया उससे मास्तीय स्थाप्य निरस उठा।

उपार्थी अथवा वामाचार के इन उपयुक्त सम्प्रदायों की समीता के उपरान्त अप कममात उदारायों अथवा विनीतार्थी (milder form के दो प्रमुद्ध रीट-प्रमुद्ध गरी। और तथ्यों करनी है किनमें कममात कारमें र-रेव धर्म-प्रद्धिमात रहेंग का विवेचन देविहासिक हिन्द के प्रथम मा म है। परन्त इस किंगावरों अथवा थीर-येवी पर पहते हिंद पात करेंगे। कारमीर-पेव-मत (Kaswira-Saivism) केराक वी हिन्द में सैन-पर्म पर्य बैन समझायों मा बुद्ध-मणि है विवस मारतीय राष्ट्रीय रहीन एवं धर्म-वेदाना दर्शन-अप्रदेश मुंद विवस्त-पर्म के उन प्रोत्म्य अपने मारतीय प्रमुख दर्शन एवं धर्म-वेदाना दर्शन-अप्रदेश प्रदर्भन पर्य विवस-पर्म के उन प्रोत्मक्तवा है। शतः उनको बिद्धाता-प्रस् के रूप में प्रकृतिया है। इतः उनको बिद्धाता-प्रस् के रूप में प्रकृतिया कर अपने में ही उन्हां विवेचन विशेष समीह है।

# लिङ्गायत(वीर-शैव)

रोन सम्प्रदायों में लिहायत श्रथमा थीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटता का कारण इरकी वीरता है। श्रीता की काम यह है कि मेंने तो लिङ्कायत इस तत को यहा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्त्र में इयको देतिहासिक संस्थानना श्रथमा प्रत्य का अब का भ्रेद हादर-सरक-कालीन 'पन्य' नामक आस्त्राय को है जो कलतुर्दी-नरेस विजत का श्रामाय माना ज ता है। राजा थीर श्रमास्य में भीर शर्द्वार्थ आदुर्मृत हुआ। यश्य एवं यस्यानुपायियों ने श्रयंत्र धर्में (नैन) के प्रतीक लिह को उसे प्राचय पर्य यस्यानुपायियों ने श्रयंत्र धर्में (नैन) के प्रतीक लिह को उसे प्राचय किया (भ्राय जार्थे पर लिहा जाई) यहाँ करता वरितायों को। उन्होंने प्राच्यों ने लिहा की एकामता रायांकि हो। विज्ञ और प्राच्यों ने लिहा की एकामता स्थापित भी। किहानती की दीशा-प्रंत्यार में मी लिंग श्रीर प्राच्यों का तादास्य माना गया है।

इन पाँचो श्राचायों ने क्रमशः श्रपने श्रपने सठ—धीर' विहासन रमापुरी मैसर मे, 'सदर्म' मिहासन उज्जयिनी में ( यह उज्जयिनी श्राधुनिक मध्य-मारत का उज्जैन है कि मद्राप के बेलारी निज्ञा में स्थित उज्जैन—यह विवादास्पद है ), धैरान्य' सिहासन केदारनाथ ( हिमालय ) के पारा ढांगी मठ में, 'स्त्यै' विहासन श्री रोल में तथा 'श्रान' सिहासन दाशो ( जङ्गमवायी विवाराध्य महासंस्थान ) में स्थापित किये।

यीर-शैवा (लिङ्गायतो) को तीक्षरी सजा बङ्गम भी है। इन रे ज्ञानार बड़े मिलज्ञ हैं। ये वर्षांव्यक्षमा नहीं मानते हैं। ये लोग राहर की लिङ्गातमक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं। शैव-विद्धात के रूट ज्ञागम इन्हें भी मान्य हैं। एकाइदा शतक-कालीन श्रीवित ने 'प्रसा-पूरा' पर जो 'श्रीकर' माप्य लिला है उठकें इस सत ने उपनिय-मूलकता प्रवर्शित को है। श्री शिक्योगी शिवाचार्य का 'विद्धातशियामायां' गीर-शैंनों का माननीय प्रस्य है। इनकी दाशंनिक हाँह विशेषादेत ज्ञायवा शुद्ध ईवाइंत मानी जाती है।

यीर-शेरों की सर्वप्रमुख विशेषवा इनकी सह-स्वायन है जो सनातन वर्षाक्षम ध्यवस्था ने सहरा एक वृत्ती ही साध्यदायिक संस्था मानी जा मकती है। उच्च वर्णीय विभावत अपने को लिगी बालए कहते हैं अन्य इनके अग्रवायी। लिगि बालपों में भी दो वर्ण अपवा वर्ग हैं — आचार्य कोर पंचम। इनकी पुराण का प्रनवन है पान मूलाचार्य भीर पंचम। इनकी पुराण का प्रनवन है पान मूलाचार्य भगवान रिश के स्थानात आदि पान मुखों से प्रावृत्ती, हुए। इन्ही आचार्यों के साथ की आवार्यों के साथ की अपने की स्थान प्रति हैं। इन पानों के पान गीत भी ये — बीर, नन्दी, रूपम, मुक्ती साथ करूप रिश के ईसान सुख है। इन पानों के पान गीत भी ये — बीर, नन्दी, रूपम, मुक्ती साथ का का सहायों से पान पंचमों का आनुसाँव माना जाता है — मराति, काल रि, पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि। इन मूल पंचमों से जो पंचम प्रावृत्ती हुए वे उपन्यंचम कहलारे। मरवैक प्रति का प्रतायों ने साथ प्रताया प्रावार्य का गीत माना गया। पंचमों की भी बालपादि वर्णों के अनुरुप गीत, प्रवर, रासा आदि मी परिकृत्य हुई — इन्से यह निष्कर्ष स्वतः धिक्क इन्होंने एक नया ही रामाज चलाने की छाती।

मालायां के उपनथन-मंस्कार के खहरा लिहायतों का भी दीखा-करकार होता है परन्तु इन ही इस दीजा में मायती का स्थान 'ख्रों नम शिवाय' तथा 'यहोरयीत-घारण' का 'लिज धारण' ने ले जिया।

इत मत के प्रधान निदान्त 'ब्राववर्ण' तथा 'पर्ट्स्थल' है। यर्ण-प्यवस्था का कुछ ब्रामाय करर दिया जा भुग है। 'पर्ट्थण' से तातवर्षे रीवायम-प्रतिवादित रेजनीवदान्ती से है जिनकी क्रिंगि पर्ट्यला—मत्तर्थल, माह्यवस्थल, प्राधादिस्थल, प्राथालिगिस्यन, ग्राव्यस्थल तथा ऐक्य-स्थल—में विभाजित कर रक्ष्य है।

कारगीर था त्रिक-सन्मदाय (प्रत्यभिज्ञा-दशेन)

द्यभी तक जिन रीन-पत्ती की रूपरेग्य पर हमने दृष्टिगत विया वे गमी द्वैतनरक थे । कारमीर का यह रील पर्से झद्वैत परक है । सन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के झापिमीय के सम्बन्ध में यह सूचना भिलती है कि परम शिव ने अपने पद्मकुलों से उत्पन्न शिवागमों की द्वैतपत व्याख्या देशकर अद्दैव-मिद्धान्त ने प्रचार ने लिये इस प्रत्यभिक्षा तंत्र का आदि-भीत किया तथा दुर्गाला के प्रचारार्थ नियुक्त निया। दुर्गाला ने प्रमान का सामान का सामान की उत्पन्न कर क्रमशः प्रदैत, वेंत तथा दैतादेत वर्गानों का उपयेग दिया। न्याक सामक प्रति दर्गानों का संस्थापक वने। स मान-द ने जितकों इस प्रत्यभिक्षा नैवदर्गान का प्रतिश्वापक माना वाता है, अपने को ज्यायक से स्थाप विद्याला के स्थाप है। स्थानों का स्थाप देशवीशोलर तृतीयशत का तथा प्रस्त के स्थाप के स्

कार्सार शैन-दर्शन को 'अत्यिभिका' या 'स्वन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, वरन्तु इवकी 'मिक' ' संज्ञ ही किशेप उपयुक्त हैं। वैसे तो यह मत भी छमी जैतानमां ने प्रभुता मानता है परन्तु उनमें 'भिका' 'नामक' तथा 'मालिनी' का निक विशेष नाम्य है। अध्य इस मत में पर, छपर, परावर के किल' को परम्पय पर मनुत्व मध्य है। तिब-सारित के सथोग का नाम पर है। शिग, शक्ति एवं नर के स्थोग को छपर कहते हैं। परा, छपरा, एवं परावरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। छपच इस मत में धर्म, (Heligion) दर्शन (Metaphysis) एवं विज्ञान (epistemology) तीनों का समन्य है। छतः ज्ञान के तीन छपिकराणें (aspecta) छमेद, मेद, मेदामेद के निक के छमेद-नाद में समन्यव से भी इवनी संज्ञ 'केशक' है। विशेष उपयुक्त है। इसी 'तिक' संज्ञ के धर्मकर इसका दूसरा नाम 'पडमी' भी है।

त्रिक के मल प्रवर्तक अष्टमशतक-कालीन आचार्य वसुप्रत माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोजकमय इतिहास है। लेमराव (देखो शिव-सूत्र विमर्शिणी) ने लिए। है कि भगवान श्रीकरूट ने स्वयं यसगृप्त को स्वप्त में महावेचिंगिर के एक विशास शिला प्रयद्व पर उल्लिपित 'शिव-सनों' के उद्वारार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की । जिस इन्ती शिला पर ये शिव-सूत्र उद्दक्षित मिले ये उसे छाज भी वहाँ के लोग शिव पल (शियोपल-शिवशिता) के नाम में पुकारते हैं। इन सूत्रों की सैख्या ७७ है जो इस दर्शन के मूलाधार है। वसुगुत ने स्पन्द-कारिका (जिनकी संख्या ५२ है) में इन्हीं शिर प्रां के सिद्धानों का विश्वदीकरण किया। यसुग्रम के दी शिष्यी-कलट सथा सोमानन्द में क्रमशः स्थन्द विद्वाद तथा प्रत्यमिता मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्पताचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यिश गरिका' लिए कर इस मत म प्रत्यभिक्षा-पत त्री प्रतिश्रायना वी श्रीर इसां से इस काश्मीर-शैत-धर्म एवं दर्शन को प्रत्य-भिक्त शाला (School) के नाम से पुकारा जाना है। उत्पत्त के प्रश्चिम ( तथा लहमस्मास में शिष्य ) महामाहेश्वर प्रभिनवगुप्त ने इव परम्परा में उस महान दारानिक ज्योति को विलेश जिसके दिव्याली इ से आज भी यह मत मोक्जाल मक्तिशत है। इनमी इंप्यर-प्रत्यभिशा-विमर्शिको इस मत वा अत्यन्त अधिशृत एवं प्रामालिक प्रन्य है। इनके तंशातोक को श्राचार्य बलदेव उपाध्यय ने मंत्र शास्त्र का विश्वकीय माना है। श्राधिनव गम का की दर्जन के सेन में जैसा आदर है वैसा ही साहित्य में भी। 'श्राभिनन-भारती' तथा 'ध्यम्यालोक' सोचन' से इनका नाम सदा के लिये ग्रमर हो गया है। श्रमिनय-गृत को साहित एवं दर्शन में सुन्दर सामग्रस्थ स्थापित करने का भेव है। वर्रतन्म-सर्तन्न श्रमिनय-गृत एक श्रमीकिक महायुक्त ये। श्रमीक्यम्बक्त मत के प्रधान श्राचार्य शर्म्यत्य में भी श्रे श्रमुत्यायीय एवं मरस्येन्द्रताय-प्रधाय के एक विद्य कील ये। डा॰ कान्तिय-प्रपाय के एक विद्य कील ये। डा॰ कान्तिय-प्रपाय के एक विद्य कील ये। डा॰ कान्तिय-प्रपाय करने का अब है।

सरल दंग में प्रत्यभिक्षमत का निम्म काराय है। चना एवं स्वय के सावास्त्रार की शक्ति प्रत्येक स्यक्ति में निदित है। परमात्मा या प्रत्येश्वर सिक्दानन्द — समातन, सर्वस्थापक, एपेंस्त्रापीन है। जीवास्मा कीर परमात्मा में कोई मेद नहीं है। जीवास्मा भ्यादा? मल (क्रंप-कार) से आहत रहता है। युक्त की स्वयमता से जिमने इस प्रवकार को दूर कर अपने में सिक्दानम्बद्यन परमेश्वर को पहिचान लेता है, यही शानी और तुक्त है। हथी पिद्यान का नाम 'प्रस्वित्रात्र' है। प्रस्वित्रात्मक को विभिन्न सिद्यान्य-ग्रित्याक्षां (Categories) का विशेष विस्तार वहीं पर अर्थि कहीं हैं।

श्रय तक हम शैन-धर्म नी जिन धरल समीवा का प्रयान करते रहे उसमें भामिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ-धाय सास्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैन-धर्म के पूर्व गृल्लाक्ष्म ने लिये ग्रैल-दर्शन की विभिन्न चारधों के सोनी एवं उनके कृती पर विकासित दिशिस शैन-दर्शन के मतमजी का दर्शन भी आवश्यक है। विस्तार-मन से एवं प्रसान की श्रावक्ष के कामान में हम यहाँ पर शैन-दर्शन की विभिन्न भारखों में श्रयानाच्या नहीं पर वकते। परन्तु इतना स्थित करा आवश्यक ही है कि इस दर्शन की निम्नलियित अश्व परन्तु श्री के स्थान परित्तु करा की स्थान की स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान

- १. पाशुमत-द्वेतवाद
- २ सिद्धान्तर्शेव-द्वेतवाद
- ३. लकुलीस-पाशुपत दैवादैवबाद
- ४. विशिष्टाहीतवाद
- भू बीर शैंगों का विशेपाईतवाद
- ६. मदिकेश्वर का शैव दर्शन
  - ७. रसेधर शैय-दर्शन
- 🖛, चारमीर का छद्दैत शैन दर्शन

टिः - इम सर शैव-दर्शनों की सुन्दर समीचा के खिये डा॰ कान्तिचन्द पाएडेम की Bhaskarı vol. III—An ontine of History of Saiva philosophy--विशेष हरण्य है। श्राममे की धर्मिक परम्परा एक प्रमार से वैदिक, रक्षात एवं पौराणिक परम्पराशं की विभिन्न भारतशों के प्रचल प्रवाह ना वह अवसान अथवा परम अम्मुदय ( highest culmination ) है जो सागर के साथ शिराताओं के शम्मजन के रूपक की रंजना करता है। आगम समुद्र में जिना मंचन उपायन्त नहीं मिल स्कृती । साधारण साथकों को दारी जल के श्रातिरिक्त क्या मिज सम्बा है ? हंसी उपयी ताथी जल ने आगमों एव तन्नों के महासागर को 'श्रापेय' कर रक्षा है । 'कुलायाँव' तैन किसुग में ( श्राजनल के लिये ) तो सान्निजी उपाणना ही परमोशीमिनी मानता है: —

> कृते शुग्युक्त चाचारस्त्रेतायां स्वृतिसंगव. । इत्परे तु पुरायोक्तः कलावागमसमत, ॥

> सृष्टिश्व प्रजयश्चैत्र देशवानां यथार्थनम् । साधन चैत्र सर्वेषां दुरक्षश्यमेष च ॥ पट्कमं साधनं चैत्र ध्वानयोगरचतुर्विध । सप्तमिक्षंच्योगुंकमानमं तद् विदुवुंधाः ॥

श्रतः तन्त्रों वी निशेषता किया ही पत्नोपक्षका है। वैदिकतान का क्रियासक्स्य भा विभागासक आचार आगमी वा सुरूप विषय है। देवित तन्त्र (आगमे) वेदानुकूत एव वेद्रहाद दोनों स्नार ने उन्हें यये हैं परन्तु वेदवायता का कारण तन्त्रा का समाचार है जिस पद पीछे संकेत किया जा जुना है, वह अनाम दुटक है।

शाक्त-तन्त्र

शाकों की विशुद्ध विचारभारा में श्राहैतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है। शाकरमें का भ्येव जीवारमा के साथ श्रामेद सिदि है। ग्रान्थ एवं श्रव्यंक का तादास्य— देवो भूत्वा यजेद देवम्—शाकों का प्रथम सीधान है। शाक धर्म एवं दर्शन में वस्स तस्य जो मातृहत्य में सीकृत किया गया है उसका श्राप्तर श्रुम्पेद के बागाम्य ही सुक्त (१०. १२%) में पदाबस्तरूपा बार्यनी के रूप में परिकल्पित है।

## तान्त्रिक भाव तथा व्याचार

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार अर्थात् वद, यैश्वव रीन तथा दक्षिण पशुम्रों के लिये विदित हैं। वामाचार एवं भिडान्ताचार वीरों के लिये एवं अनितम कीला-चार (तर्वभेष्ठ आचार) कीलों के लिये कहें गये हैं।

#### कील

कीलों एवं कीलाकार से क्या क्षामिशाय है। पूर्य-क्षद्रैत-मावना भावित दिश्य साधक कील कहलाता है। उपाध्याय जी (१० ३१०) कुल राज्य की स्मुत्तिस में कितय प्रस्थों के निर्देश द्वारा तिलते हैं - ध्वीन्ताचार का रहस्य नितान्त निगृह है। भारतर सम दे कित के क्षामें के निर्देश द्वारा तिलते हैं - ध्वीन्ताचार का रहस्य नितान्त निगृह है। भारतर सम मात्तर में च्वार के क्षानित के कारतिय नितान नित्त है - कुल कारतिय नित्त कारतिय क्षानित कारतिय कित कारतिय कित कारतिय कित कारतिय कित कारतिय कारतिय

कदम चन्दने मिन्नं पुत्रे राष्ट्री तथा विये ( स्मशाने भवने दिवि! तथेव काञ्चने नृखे। न मेदो यस्य देवेशि!स कीन्नः परिकीर्तित.॥

यह कील-रापना वेदागम महीदिष का सार बतलाई गयी है। कील भीतर से शासन, बाहर से शैव, सभा में वेप्याव बताये गये हैं:

> श्चन्तः शासाः बहिः शैवाः मभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपधराः कौलाः विचरन्ति महीवक्षे ॥

## फौल सम्प्रदाय

शौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता क्लाता है। (विशेष इन्टरम के लिये दे॰ छा॰
गं॰ मू॰ १११) परन्तु जन तम का यहाँ पर संकीर्तन खायरयक नहीं। हाँ इतना सुनित
करना ध्यारस्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रतिब्द, प्रतिब्द वीरामी छिड़ों में अध्यत्त
मितिद्ध सिद्ध सस्पेन-द्रनाथ का सम्यग्ध प्रीमिनी-मौल सम्प्रदाय से दिख होता है जिनकी
अस्पति क्षाम्पत्म में हुई (कामरूपे इदं शास्त्रं योमिनीना ग्रेट यहे)। खतः 'नाथ सम्प्रदाय' का
सम्बन्ध कीत मत से स्रसन्तिक्य है। बोरखनाथ (गोरखनाथ) खादि इटबोगी भी कील में —
यह भी पुष्ट होता है।

#### कुशाचार

तानिक द्याचार मार्ग में कीलाचार एवं सत्याचार दो प्रयान मार्ग हैं। कुत साकर का द्यार्थ मुलाधार-वक (कु: प्रधिनीतक्तं तीयते यसिमन् तदाधारचक कुलम्) निषकी प्रकारण या योति भी ध्रम्यतम मंत्रा है। ज्ञाचार-वक या योति की प्रस्वकरपेण पूजा करने मार्ग तानिक कील करकारते और केवल सावना करने याले सममार्गा। तानिक की पुजा में 'पद्मताक्त' साधना एक सावनत्त महत्व-पूर्ण विषय है। इसमे मनरादि पद्मवस्त्रकों की गणाना है—मण, मात, मत्रस्य, मुद्रा ताथा मेंगुन। समयमार्ग में ३न पाची वा प्रत्यत्त सेयन में होकर इनका अनुकर्ण विदित है परन्त कील मत में ऐमा नहीं। कीलों में दो मतो वा इस्तिन है—पूर्वकीन तथा उत्तरकील। पूर्वकील 'श्रीवक' के भीतर रिथत योति की पुजा रहें, तथा ख्रन्य सरादिन महें, मत्र ख्रादिक के पुजा हैं, तथा ख्रन्य सरादिन महें, मत्र ख्रादिक मी प्रयोग करते हैं।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कीलों ना ध्याचार ध्रनार्थ है। इन पर तिन्वती तंत्रों का प्रमाय विरोप है। श्रीकाचार ना सुव्य नेन्द्र नामारन्य है जो ध्रासाम में स्थित है। सदाचीन तिन्वत ने पद्य मनार-विशिष्ट गृजा ना प्रचार वरिष्ठ के द्वारा निया गया—ऐसा लीगी का कपन है।

कीलों ने प्रधान सन्त्र कुलार्यंन में तो मन्त्रमायदि ने प्रत्यत प्रदोग नी बड़ी वड़ी निन्दा है। रिज्यू कील-नम्प्रदाय उदाच विद्वातों पर स्थापित है। कील नह है जो शक्ति को ज़िन के गांध मिलाने में समर्थ होता है। कुल म ऋषे है शक्ति या कुण्डलिनी झीर श्रकुल का श्रर्य है शिव । जो माधक योग-क्रिया से फुरहतिनी का श्रम्युत्यान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन कगता है यही कौल है:---

> कुलं शक्तिशिंत प्रोत्तमकुळ शिव वच्यत । कुलेऽकुळस्य सम्बन्धः कौळ इस्यभिधीयते ॥

र्शी प्रकार से सप्तमानादि को भी श्रध्यातमपरक व्याख्यायें दी गयी हैं (निशेष द्रष्टव्य श्राठ संठ मूठ २१४---१६ )।

#### समयाचा (

शैक्षाचार के प्रतिशिक एक ज्ञन्य तात्रिक छाचार विशेष प्रतिद है जो समयाचार के माम से दिक्यात है। ये कीम अित्यात के उपासक है। ज्ञावार्ग शंकर को हक्का अनुवार्य ततारा जाता है। यावतां की ज्ञाप्यातिक करक्यों पर कुतायां र (१, ९, १०) मा प्रवचन है कि परवात्, निप्त्यात है ज्ञाप्त कर्यके, स्वयं प्योतिः, ज्ञायक्तारित, निर्देशक स्वा प्रवचन है कि परवात् निप्त्य कर्यके, स्वयं प्योतिः, ज्ञायक्तारित, निर्देशक स्वा प्रवचन है ज्ञायक ज्ञायक विभाग्य के प्रत्यात्व वी ही प्रपानत है स्व प्रवचन से हृदयाकार में चक्र की मानवा कर पृक्षा-विधान या शिक्ष के साथ अन्ता कर स्वा प्रवचन के हृदयाकार में चक्र की प्रवचन कर दे साथ परवा कर के निप्ता कर प्रवचन के स्वया परवा कर के मानवा कर प्रता करित का स्व प्रत्य कर के स्व प्रवचन कित की मानवा कर स्वाचित्र कर से विधानमान स्वत्य कि की मानवा कर स्वाचित्र को से ही र र वहस्वाप्त्य में मुलापार में अप कुत्वर किती की मानवा कर स्वाचित्र का से विधानमान स्वत्य कि साथ संयोग करा देना प्रधान ज्ञाचार है। यसमाचार वास्तव में नका पृष्ट है। वैसे तो कतियय समयनाभियों ने श्रीको की वाही निन्दा सी है परन्य उपाप्त को का क्यम है (इ० ११) छात्र के रहरवचेचा प्रविद्वान की सम्मति से ज्ञारम में दोनों मारों में मतवा प्रचित्र है। को सम्मति से ज्ञारम में दोनों मारों में मतवा प्रचित्र है। को स्वर के स्वर विवार प्रविद्वान है। को स्वर के स्वर विवार प्रविद्वान है। को स्वर के स्वर स्वर्ण का व्याप विवार प्रविद्वान है। को स्वर के स्वर स्वर दोनों में निवार प्रविद्वान है। को स्वर के स्वर के स्वर स्वर होनों में निवार प्रविद्वात है। को स्वर के स्वर के स्वर स्वा हिक्स कि स्वर विवार है। वी स्वर स्वर का का व्याप विवार प्रविद्वात है।

#### शास्त्रसम्ब की ध्यापकवा

या क्त तत्त्री की बहुत वड़ी संख्या है। इसने विश्वल महिस्पिक पिरतार से इनने आपिश्दर पूर्व प्रचार पर प्रकाश पहता है। त्या देश, काल, आरमाथ आदि ने रिनिप्रता से तत्त्री (आरमी) ने अनेक भेदन्मीय हैं। वादिक आरमीथ ने तत्त्री राजम की किया नार्य के विश्वल के प्राप्त के किया नार्य के प्रधान के किया नार्य के प्राप्त किया नार्य के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान परिवास परिवास परिवास के प्रधान के प्रधा

शार्तः की मीगोलिक दिन्द से समस्त भास्त तथा एशिया महादीय शाक्रमत का समातन से देन रहा। निष्णुकान्ता, रचावान्ता एव अश्वकान्ता वी वहनना से यह मीगोलिक द्यापका गतार्थ है। उपाध्याय जी हिराते हैं "भारत वा उत्तर-पूर्वाय प्रदेश विन्ध्य से लेक्ट चिचल (जहमाम) तक -विष्णुकान्ता वहराज है। उत्तर-पिधायिय माग प्यकान्ता 'ने नाम से प्रविद है, जितमें विन्ध्य से लेक्ट महाचीन (तिन्यत) तक के देश खन्तभूक माने जाते हैं। तृतीय माग प्रश्वकान्ता 'के निषय में कुछ मतमेद हैं। खाक्तमंगुल' तन्त्र के अश्वता कि विन्ध्य से लेक्ट दिख्या समुद्ध-पर्वन्त के समस्त प्रदेश की समा प्रश्वकान्ता 'में की जाती है। इन तीनी कान्ताओं में वह प्रवार के तन्त्र प्रचलित बरलाये जाते हैं। शाक्तम्तुक के तीन प्रधान के नेन्द्र हैं कार्य र, कड़ी के वामायया। हम्में प्रमान होनी स्थान 'अश्विचा' 'ने के-त्र में की प्रमान के तीन प्रधान केन्द्र हैं कार्य र, कड़ी के वामायया। हम्में प्रमान 'अश्विचा' 'ने के-त्र में खीन प्रधान वहने के कार्य प्रश्वकान आर्थ हैं। साक्तम्य अश्वता के सामस्य वहने के कारण प्रश्वकान में है। इता हमा प्रश्वकान कार्य कि हमाने हमाने के कारण प्रश्वकान मा हमा हमाने हमा

, उत्पत्ति जन्म जन्म

शास्त्रत का सम्बन्ध स्रथवंवेद के सीभाग्य-बायड के साथ माना जाता है। कील त्रिपुरामहोपतिपद, भावना, शहन, सरकोषितपद, शहतभावना, वालिका स्त्रीर तारा स्टादि शास्त्रमत की प्रतिपादिका उपनिपर्दे शुर्वेद एवं स्त्रावेद से सम्बन्धित स्तायी जाती हैं।

#### ' शाक्त-तन्त्रों की परम्परा

#### शास्त्रों का ऋर्य

मैंने तो द्रामों परण्या का माचात्त्वावन्य स्मुख्यका से है। समुखोगसमा में 'शैन शित की एरं गेंप्यन त्रिप्तु को प्रमान रूप से पूजते हैं। परना शासों की विलद्धता यह है कि दरहोने परम बात की निर्मुण एथं समुख दोनों प्रकार की उपायना का 'शासि' देवी में समन्तित कर द्रापनी पूजान्यस्परा का प्रसुचन किया। संस्कृतिक दृश्यि, जैसा कि उपर जी तागिक समोद्धा से प्रकट है, शाक पूजा परभ्यय निर्मुख-सगुण समित्वत उस विकतित उपारमा-मार्ग की परिचायिका है, जिससे निर्माल पर्ये शाग मिक उपासना परभ्यराओं की मिश्रित-मन्दाकिनी का प्रवहण किया। शाक्तों की देवी (शिक्ष देवी) के निर्माल काल काल किए है। यह देवी उस विश्ववस्थानी समस्त करीक है जो शालू पूर्व परमाशु से लगाकर समस्त स्थायर जनमात्मक स्थि में क्यान है। मानव की कुरवित्वी शिक्ष के विकास में ही परम शिव की मानि निद्दित है। यह विकास के मिश्रित की स्थायर विभाव की मानि निद्दित है। यह विकास के मिश्रित की स्थायर विभाव की मानि निद्दित है।

साध्य ( शिक्ष-तस्य ) की प्राप्ति में संकेतित योगान्यात का साधन शास-पूजा-परप्यरा में श्रीचक की उपासना का दी इतीह हैं। चक्री एवं गेंगी की उपासना शक्त-धर्म की विशिष्टता है। यंग्रा में कर्यापिक शर्दित यह श्रीचक है क्रिसका रेटर-चित्र परिचार में हर्य्यत है। दिव्या ने शिक्ष-भीठों के नाम से प्रक्यात प्रापारों ( मैदिरों) में शाक्त-गीठों नी जो पूजा प्रचलित है उनने क्षान्यतर श्ली-नक्ष उद्धित रहता है।

## शास्त्री की देवी के उत्त्य का ऐतिहासिक विह्नावलोकन

वैदिक बाह्मय के परिशीलन से ब्हावी, सवनी बादि देतियाँ बद्र दिय ती प तियों में परिक लियत ही गई है। हैमबती उसा की भी यही गाथा है। सहामारत (दे० भीष्मपूर्व था २३ ) वी 'बुगाँस्तृति' शक्ति पूजा श्राथमा देवी-पूजा था प्रथम शास्त्रीय निर्देश है। ब्राल के ब्रादेश से ब्रार्जन ने महाभारत युद्ध में जिनवार्थ दुर्गास्तुति की। इसने यह सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्त्रति में जिन-जिन नामी से भगवती का स्मरण विया तया है, उनमें कुमारी, काली, कापाली, महाकाली, चयडी, कारपाधनी, कराला, विजया. कौरिशी, जमा, कारतारवाधिनी उल्लेख्य हैं। महाभारत एउ दरिवंश की बूनरी तुर्गालु ति में तुर्गों को महिपमर्दिनी, मधुमानादि मिलगी, नारायण्यियतमा, वासुदेवभगिनी, विरुव्यातिनी पे साथ साथ उस श्राख्यान पर भी हैगिय है जिसमें बशोदा को लहकी को एन से पत्था पर जय पटक दिया तो यह देवी-रूप भारण वर स्वर्ग चली गयी थी। किया ने जब पाताल में जारतार्थ प्रवेश किया ती निद्वारालरूशियी से यशदा गर्भ से जन्म लेते वे लिये द्यादेश दिया तथा यह भी कहा कि वह शैशिशो नाम से विन्ध्य द्वि पर द्वाना निजान बनायेगी, श्रीर वहाँ पर शुम्म एवं निशुम्म दैस्तो वा संहार करेगी। हरिवंश में एक श्रीर शाप्या ( तुर्गा ) स्तुति है जिसमें तुर्गा को शक्ते, पुलिन्दां, बागे की देवी कहा गया है , मार्वरहेर पुराण ( श्र॰ धर ) में महिषमर्दिनी के उदय में श्रेर, बैक्गार एवं ब्राह्म उम्रतेस का वर्णन है। देवगण जब शुम्म और निशुम्म से पीड़ित हुए ती हिमालय गये श्रीर देवी-र 1ति प्रारम्म की वो पार्वती से ग्राम्दिका उत्पन्न हुई । उसकी कीरित्की संहा का मर्भ पार्व ने के कीश (देह) से उहाचि के कारण दी गयी। चुक्ति श्रम्भिका कृष्णामण रोकर उत्पन्न हुई ग्रत: उतका काली नाम हुआ । चयह-मुवह के विनाश करने के उपरान्त यह अभिवया अब पुनः वार्वती के वास गंधी को वार्वती ने इसवा दूनता नाम वामुरहा रकता । न्यथच प्रमुख कथत देवो-नहा, महेशन, कुमान, त्रिश्तु बगाइ, तृनिह तथा इन्द्र की रिम्पियों से उत्पास यह देवी बादी, महेश्री, कीमारी, पैथ्या, यागही, नार्माही तथा

ऐन्हीं कहलाई। देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए वहा कि वैवस्तत भन के समय वह पुन विध्यवासिनी के रूप में अवतीर्थ होनर शुम्म निशुम्म का महार बरेगी। साथ ही साथ नन्दर, साकम्मरी, भीमा, आमरी आदि अन्य रूपों में अवतीर्थ होने का भी अपना संवत्प या गयी।

न । यथी | ऐतिहारिक राष्य के अनुरूप भगवती कुमों के उदय में निम्नलिखित पाँच परम्पराणों का आमार्स प्राम होता है:----

- १. उमा--शिव-पत्नी -उमा हैमवती पार्वती इसलिये बहलाई पर्योक्ति रिच भी तो गिरीश थे |
- र. पर्वतव ती ध्वापनों भी देवियों के साथ सम्मिश्रण—श्वतः विश्यवाभिनी। श-रुद्रिय में फित प्रवार रुद्र वा सबसे, पुलि-दों के साथ साहचर्य इस देस चुके हैं उसी के श्वतुरूप शिवरद्र-पत्नी का यह राहच्ये धनार्य पटक है एव रहातुरूप। श्वतप्य नाती, कराती, चतरी, चासपडा श्रादि नाम संगत होते हैं।
- ३. शिल-मापना से पिमिल देवों के शांति-पुद्ध से प्रावृर्मूत ब्रासी, माहेश्वरी द्यादि क्यों का स्राविमीय।
- परिवार-देवता— कार्यायनी, कीशिकी खादि नामो में कान्य, दृशिक खादि परिवारों एवं येंगी का इतित स्पष्ट है।
- ५. शाक्तां की शांकि-उपासना—जिसके तीन सोपान—सामात्य देवी-दुका, विकराल-देवी पूजा (कापालिको पर्य वालमुन्ते को काली-पृजा) तथा संमोहन रूप प्रेलीनव-मुन्दरी कालिता खादि की पुजा।

# शासों की देवी का जिगह स्वरूप

करर हमते 'देवी' ने यंचम मक्यें में सातः की देवो एका की जो तीन पर प्यायें लिखी हैं, उनमें प्रथम के बीम मार्च क्टर-पुगण में निर्दिष्ट स्तित के विसाद स्वरूप में निरित है। मार्च क्य-पुराण का प्रयचन है कि प्रकृति के राजस, कान्तिक तथा ता गम गुनों के कान्त्र मार्च क्या हा—गुन क्यी देवी (शकि) जन्मी, सम्बती सथा गहाव लो के रूप में मार्विभूत होती है। ये ही तीनों शिक्तियाँ नगत की गृहि, रजुल पूरे प्रवय के कारण है कीर में हो कारने किल अपवार में महात, विश्तु और महेश की रचना कर सरने कहावक के महा नाली कृष्ण नथा, तरस्वती रवेतवणां परन्तु महालवमी ने यह ज्ञन्यतम विभूति लव्मी सर्पान्या है। इतने भी अपने को पुरुष प्य की रूपों में दिया विभाजित वर लिया। पुरुष कर दिरप्यमामं, नहात, विषित्र विरक्षित और भाता के नामों हे प्रस्वता हुआ और कील्य भी, प्राः, कमला, लक्ष्मी के नामों है। जगकननी महालव्यी ने नहा को सरस्तती को पत्रीक्य में सीकार करने के लिये खावेश दिया। जहा और सरस्तती के संवर्ग है रह महायह का उदय हुआ। कह ने भीरी को अपनाया और उन दानों ने इस हैम अयह (ज्ञानावह) को पोक्कर प्रकारित निया। मगवती लक्ष्मी ने स्वर्थ विष्णु है। यस और दोनो, उस विश्व की रहा के लिये तन्य हुए, जो दिरप्यमामं हैम अयह—असायह से प्राहुमूत हुआ। इस प्रकार माम के द्वारा विश्व के प्राधियों का जन्म हुआ।

इन हिन्द से महालद्गी की तीनों शक्तियों से निश्वल महादेवों एवं महादेवियों का प्रधान कृत्य निम्न रेजा-चित्र से निमालनीय है.—



मातृत्परक परमतात्र ! (शक्ति ) भी उप्रधना का द्वितीय शोषान—काषालिको पूर्व कालमुस्रो की बालो-नरालो—भिकाल-देवी पूजा पर यहाँ निरोप संवेत न बरके तृतीय सोपान—देवी ने संभोहन स्वरूप—जैलोनय-सुन्दरी लिलवादेवी की उपमना ये रहस्य पर कुछ संकेत श्रावर्यक है।

तान्त्रिक पूजा की शक्ति-उपासना (देवी-पूजा) के इस प्रकार में देवी को ब्रानन्द-भैरवी, निपुर-सुन्दरी एव लिलता के नाम से पुकारा गया है। उसके निवास का यह वर्णन विनना रोजक है ! अमृत नमुद्र में पाच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अन्तरावकाश में मदम्य बृद्धो मा एक फुञ्ज है जिसके अध्य एक रज्ज-निर्मित अगडप है। उस अगडप रे ग्रान्यन्तर एक ग्रस्य त सन्दर प्रासाद पिरचित है। वही महाईशानी परम त्रिपर सन्दरी का धर है। उसमें यह लेटी हुई है--राप्या शिव, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिया, शत्या के चारों पाचे हैं - ब्रहादेव, हरि, रह तथा ईश्वर । रहस्यास्त्रक चक्कों में रहस्य त्मक यत्रों को निगिष्ट कर धनमंत्रादिसमन्यित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौराखिक व्याख्या है। इस प्रकार इस व्याख्यान से देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित को गयी है। श्रानन्द-भैरव श्रथना महामेरव (जो शिव का नाम है) इस महत्तक्व (शिक्ष तस्य) की श्रारमा है जो सृष्टि के नगत्मक तत्यों का प्रतीक है। जाल अपूह अलाज्यूद, नाम-व्यूद, जान व्यूट चित्र-पद आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की परम सत्ता च कि शक्ति है अत, यह महाभैत्व शक्ति की आत्मा है। श्रयंच तदनुरूप यह परम शक्तिनरा भी इन्हीं नातत्त्वों का प्रतीक है। इस प्रकार महाभैरय एव महाईशानी (निपुर-सुन्दरी-लालिता ) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माश करते हैं। दोनों के सामरस्य में खुष्टि का उदय होता है। इस सत्ता में मात-परक महत-तत्त्व ( शक्ति ) साथि में अवल रहता है और प्रलय द्याधार ध्यंत में पूर्व परक ग्रार्थात महाभैरव।

साम्मव-दर्शन की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त स्वस्त का अतिपादन है। शिव तथा शक्ति निश्व में मूलाधार तस्व है। शिव मकारा है। शक्ति स्कृति है। मनाराक्त शिव जय स्टूर्तिकर शिक्त में मनेश करता है तो वह रिस्कुक्त धारण करता है। इसी मनार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों की वेशुक्त स्वता भाव के निक्ति करती है। विश्वु और नाद की संकुक्त स्वता ते युज एक मिश्रित बिन्तु ब्येतता है जो वेश्यरक पद्ध देवीयरक दोना तस्ती का तादास्म है और उन्ने क्षान की संग्र दो गयी है। युन, दोनों के ममरा, श्वेत एवं रक्त बर्जों के विश्व को से क्ला का निर्माण होता है। युन इन रिस्तु को के साथ उस मिन शिन्तु के माहचर्य से एक विलाज्य तस्व विभिन्न होता है निस्त्री नेशा पंता करता है। इस मनार एन बार महार की शक्ति से १ दिन और देवी—शिव एवं शिक्त ) यहि आरंस होता है करम माहेबर सहाकि का निरास का पढ़ पद विकत्ते

बागभौषिय व्यापनी सार्गवप्रतिपत्तवे जनतः वितरी बन्दे पार्वनीपामेश्वरी

यह इस दार्शनिक इष्टि से दिवना मार्मिक है। स्पष्टि की उद्ध यना में व पैती (राहि) एवं परमेश्वर (शिव) दोनां का सामस्य बाक्—माणी - रण्ट क्षीर उनके छाउँ का नित्य, शाक्षा एवं क्यातन महयोग वरम वारण है। इसी परम कारण में अगन् के सर्व कार्य कार्यों पस्पुर्वे (जो सम्द के द्वारा भेजनित एवं कार्य के दाय करवटा होती हैं) उस्सा होती है।

उपर्यक्त काम कला ( जो मिश्रित परम तत्त्व है ) को इम दर्शन के कतिपय प्रयो में परादेयी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूर्य ( श्रवीन् मिश्रित विन्तु ) उसका सुरा निर्माण करता है। श्रवि एवं चन्द्र ( एक तथा श्वेत बिन्तु ) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। हार्थ-कला' (यह तरन है जो नाद के साथ साथ विकसित होता है जन स्तीतत्व शक्तितत्व माधारण विन्तु ( शित ) में प्रथम प्रवेश करता है ) के द्वारा उसकी योगि का निर्माण होना है। इस दूसरे विवरण से जन्या सृष्टि की अत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित है , इस प्रकार सुष्टि का परम-कारण-नत्य-कृषा जो देवी उद्धावित हुई यही परा, लिलता महारिया और त्रिपुर सुन्दरी के नाम से बलानी गयी है। शित एवं शक्ति को श्र तथा ह (वर्ण म ता के जायन्ताचर) के रूप में भी उदरावना की गयी है। 'ह' वर्णात्मका शक्ति की म्मधंकला' की संतादी गयी है। इ श्री श्र-( जो शिव का प्रतीक है। की मिश्रित सत्ता 'हार्थक्ता' 'कामक्ता' (शिपुरा-सुन्दरी) वा दूसरा नाम 'श्रद्दम्' है। इसी श्रद्दम् में व्यक्ति एवं नमस्ति वा मर्ग निहित हें एवं नमस्त सुस्टि का विस्तार भी। सभी जीवारनार्ये त्रिपुर-मुन्दरी के ही रूप हैं स्त्रीर को मानव कामकला-निया के रहश्य की समस्त लेता है स्त्रीर यत्रादिकों के साधन से साध्य (तिपुर-मुन्दरी) या अस्यास करता है तो यह निपुर-मन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात त्रिपर सन्दरी ही हो जाता है। खत: श हो का परम निःश्रेयस रिमुरसन्दरी-प्राप्ति है: श्रीर उनके श्रवुनार परम सत्त्व मात-परक है। देयो पुजा

शाक पर्मे प्यं शाक दर्शन पी इप स्पल ममीता के स्नान्यर अर एक दो शहर देवीपूना पर आरश्यक हैं। पीपाधिक एवं सामागिक दोनो परम्पाशों में देवी की विभिन्न स्वरंगा
प्रायक कारी की चूला वहाँ विशेष उद्दिश्तीय हैं। एक गरेदगीया देवी की स्था के
कर्ष में, विवर्षीया शरखती के रूप में, नापाधीया परिवक्त के रूप में, स्वरंगांधा मामागों के रूप में, नवपीया तुर्मी (स्थावा चला) के रूप में, राजवर्षाया गीपी के रूप में, प्रवे दरयपीया महालद्मी के भोग्यल रूप में स्था वीरश्यवर्षीया लिलता के लागण्याय रूप में,
पूजी की परस्पा है। इपके स्रविशिक्त देवी-शिलाओं में कुछ विशेष शिल्मात रूप मी अर्चों
है जीन महिंगादुर्मिंदीनी। योजानुरूप देवी-पूजा के धंवंप में सामे के स्थाप 'सामाप्य'
में दिस्पा सिलेंगे।

रामार्था यो सामिक उपानना के प्रनिद्ध भाव, कानार, परायाक्षी, नामरायो पर इस अपस ही इन्दिन्मत कर नुके हैं। छातः छर इस स्तम्स की यही नमाना कर करन धरान्तर पार्मिक नम्बदायों की कुछ नार्या शाविहक है।

#### गाणपंच सम्प्रदाय

'मत्मी, सर्च याँ सर्वक' ने उपेक्षत में इसने क्यर दिक्की की उदार एरं क्यपर पेर पूजा में पंचायका नाम्यर का भीता कर जुने हैं। पंचायान परस्यर में रिम्यु, निय, देवी ने नाथ नाथ सर्वकी रुपेश कामी याम पून्य स्थान है।

रह के मस्य मानी का मान इस या थेके हैं। उन मानी के स्नामी को मानवति कहा माना है। विभिन्न मानी एमें भूनी का कह-माहनवें हमें शिदना ही है। उन्हीं भूनी श्रधवा गाणों में एक गाण श्रधवा भूत विातयक के तम से प्रकाशत था—श्रधवं-शिरस्-उपनियदं में यह विनायन-संकेत है। महाभारत (दे० श्रानुशा० पढ़ों में जो देव मानयों के कार्यों वा तिरीज्ञ करते हैं श्रीर सर्वत क्यापक है उनमें विनायकों वा तिरीज्ञ है। महमारत की यह भी सुकरा है कि विनायकरहित से प्रका होने पर, विजो एएं व्याधियों का विनाय करते हैं। जिस प्रकार रिकेत विनायकों की वहीं स्वतकदिय' में गाणों की गाया है वेधी यह बहामारती कथा है— गाणों श्रीर विनायकों की वहीं सख्या है। मानय यह सूत (२, १४) में विनायकों की श्रावत हिय' है। जिम प्रका से सख्या हो। मानय यह सूत (२, १४) में विनायकों को श्रावत विचा है। जिनाय को की सख्या चार है है शालकटंक, २ कृप्पावट श्रवत्य, ३, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन। यहा पर यह मी उहारित है कि विनायकों के श्रारा कार लोग श्राविष्ट हो जाते हैं तो उनकी मनः रिपति एवं लाई-कलाप में बड़ी विपयता उराज हो जाती है— हुए सकता नामा भ्यायह एवं विस्मयकारी हुम देवता है— मिष्टी के देव बटोरता है— हुम देवता है जाती है। जन नियों के देव बटोरता है— हुम देवता है जाती है। जन नियों के पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी मी बेचारा विनायकामिभूत ही पर पहने में मन नहीं लगा पाता। यही हालत विज्ञान की बताई गयी है— हवापर रीता हताई न मन नहीं लगा पाता। यही हालत विज्ञान की वताई गयी है— हवापर रीजार स्वाह - की तराई यह से श्रवता है। सिता विज्ञान व्यापर स्वाह - की तराई न परी है के विज्ञान विज्ञान कार्ति होति होता है की विज्ञान विज्ञान विज्ञान कार्ति हिता है।

स्तर-फालीन इस वैनायकी-परप्यरा में गल्यादिनायोग्र की पूजा परप्यरा की प्राचीनता अविदिय्य हैं। याज्ञकरवर-स्तृति में भी मानवग्रहा-सूत के सहय ही विनायक-यादि का वर्णन है। परंतु इस वर्णन से निजायक गल्या के विकास में विनेश्वरा के उदय की एक्सा मिसती है। कर और सक्षेत्र ने निजायक को गल्यों का अधिपति निष्कृत किया और उनकी कार्य में सौंपा वह था लोगों के कार्य में संकट जाला। अतः 'विक्सेपर' के उदय का ममं इत्ते निर्देश हैं। विजायक की दूरवी स्मार्त-रिशेषता में यह इंगित है कि स्तरार के बार पिनायकों के स्थान पर इह निजायक की दूरवी स्मार्त-रिशेषता में यह इंगित है कि स्तरार के बार पिनायकों के स्थान पर इह नाम दिये गये हैं—मित, लिमत, जाल, परक्ष, क्यापण और राजपुत। इस मनार स्त्रकालीन बार विजायकों का स्त्रतियों के समय में एक ही गण्यति-निजायक के क्या मान स्त्रत्या हो गण्यति-निजायक के हर्ण में प्रत्यववान हो गया। उसके माता अधिका परिश्वित की गणी तथा उसका में कार्य स्वाय अपने पिता कर विकास के उपने सिता कर विवाय के समान रीह स्वाय अपने पिता कर विवाय के समान रीह राज्य हो निजायकी कर विवाय के समान रीह राज्य वी पिता कर विवाय के समान रीह राज्य हो परिश्वरत हो गये। स्व

ियनायक-पूजा परम्परा बहुत प्राचीन है—हतमें सूनों की यह निनायक-शाहि हुद प्रमाग प्रमुद्ध करती है, परन्तु क्षां आपदारकर वे सत से अधिकासृत सम्पणित निनायक का आपित्रानि अधिकारों से गयपादि निनायक का आपित्रानि अधिकारों से गयपादि विनायक की प्रत्यान प्रमाण सहीं पढ़ता। हथात्रस्य निदर्शनों में कांत्रप्य गयपादि विनायक की प्रतिमा पूजा परम्परा के दर्शन हलीरा के दो ग्रहा-मंदिरों में कांत्रप्य गयपादि विनायक की प्रतिमा पूजा परम्परा के दर्शन हलीरा के दो ग्रहा-मंदिरों में कांत्र, काली, राजामातृकाओं के साथ साथ गयपादि की भी प्रतिमा से प्राच्या होता है। इन ग्रहा मंदिरों भी विधि अध्यान शताव्या का प्राहुमांव ५ दी तथा दिशा का प्रतिमा विभाग स्थाप प्रति प्राच्या में स्थाप प्रति प्राच्या में स्थाप का प्रतिमा के प्रच्या देशा निवास के प्रति कांत्रप्रतिमा में स्थाप पति प्रचा की स्थाप पति प्रचा के स्थाप पति प्रचा के स्थाप पति पत्रा में से अध्य देश कार-परिवास में स्थापित त्राम के कार चारी दिशाओं में सार पत्रा में स्थाप पति पत्रा में स्थाप पति पत्रा में स्थाप पति पत्रा में स्थाप में स्थापित त्राम के कार चारी दिशाओं में सार पत्रा पत्र स्वास में स्थापित त्राम के कार चारी दिशाओं में सार पत्रा स्वास कार स्वास स्वास प्रचा स्वास पत्रा स्वास स्व

है। इसमें एक श्रभिलेख मी है जिसमें मखापति स्तुति उद्दक्ति है। इसका भी समय ⊏ वीं शताब्दी के श्रासपास साना जाता है।

मायपित के दो लखणों — गजानन एवं कानगशि — वं परम्पा कर पहाचित हुई यह प्रतिदित्य रूप से नहीं कहा जा सबता । यसपितागोरा-पिता-लल्या में योपित-परम्पा में मायपिति सी यजाननता एक द्राधिवार्य प्रम है। हुलीर को गयपित प्रतिवार्य गजानन हैं। सप्तवाधमातक-कालीन गम्यप्ति में भो धवानन मायपित दो राजि की है— वे॰ सालतीक प्या न कारिकटल (Codrington) ने अपने प्राणीन भाता (Ancient India) में पंचम-अवब-कालीन एक गलेग प्रतिभा पर संवेत किया है जो मीएक-गल्यि है। गलेश की पूजा जीनवी में भी 'चित्तत भी—ऐना शाचार-दिनवर (एक सन्दर्भ पुस्तक किसी है। एस सीन अनेटे (Alice Getty) ने गलेश पर पक सन्दर्भ पुस्तक किसी है।

विध्नेश्वर गरीश के जन्म एवं श्राविर्णाव पर पराणों के प्रवचन वहे महोरजक है। मुख्दत-पुराण तथा गरीक पुराण में गरीक-पूजा ना रिस्तुन वर्णन है। ये पुराण उपपराण है तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। श्राप्त प्रशास एवं वाराइ-प्रसाश में भी गरोश-जाम एवं रारोशानीस्य को गाथाये हैं। स्मार्त-परम्पता में गम्पपति विनायकके स्वतिप्रविमें पत्निश्चर की जो कल्पना है उसका समर्थन 'लिझ पुरामा' भी करता है आसुर और राज्यत तपस्या कर जिल्ल को प्रसन्न कर होते थे श्रीर विभिन्न बरदान माग खेते थे। इस पर इन्द्रादि देखें। ने शित में प्रार्थना की कि यह तो ठीक नहीं वधोंकि बरदानों की विश्वति से सम्पन्न ये प्राप्त श्रीर राजस देवों से यद करते श्रीर उन्हें परास्त भी वर देते । श्रत: देवों से मगयान से ऐसे क्रमीत की बहुद करने की प्रार्थना की जो उन ग्रमरों के इन वार्सिक कार्यों में बाधा बाल सके श्चीर वे सफल मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार करली श्चीर (विक्रेश्वर) की उत्पन्न कर उसकी श्रासरी की बागादिक कियाओं में विध्न बातने के लिये नियक क्रिया । वाराह प्राचा, भत्दय-प्रताया तथा स्कृत्द प्रतास के जो गणेश-जन्म के श्रास्त्यान है जनमें भी यही विभीश्वर का ध्येत है। परश्व शिव प्रगण का गर्शेश-जनम विशेष प्रतिष्ट है। विभिन्न कल्पों में विक्लेश्वर की जनम-कथावें विभिन्न है। रवेत-कल्प में एकदा जया विजया नामक पार्वती की करियों ने मुकाय पेंग किया कि पार्वती को श्रपना एक श्रमा साम सेवक रखना चाहिये। पार्वती को यह नात चुम गयी। एकगार जर वह श्रापने एकात कल में स्नान कर रही थी तो शिव जी निक्षंकीच उस कल में था धमके। पार्वती को बड़ा बहा लगा और अपनी शिवों की सलाइ बाद आई और उधका मह्याइन भी क्त समय यह बर सकीं। तुरन्त उन्होंने अपने सभीर में मोझा सा मल लिया कीर एक शरवन्त सन्दर मुक्क की रचना कर डाली तथा उनकी झादेश दिया-रिना गेरी श्रमधीत किसी का भी मेरे श्रम्त पर में प्रवेश न होने देना। डाग्पाल मुक्क घट गया। शिव जी पतः पनपार शर्पती ने मिलने के लिये उनके अनक्य में जाने लगे ! द्वारपाल ने रोक दिया। इत्तृत्य जिन्य पर भी जब यह न माना है। भगवान ने जरस्यस्ती ही। इस पर उस द्वारपाल ने उनके बेंत नबीद क्रिये और दम्याने ने बाहर निकाल दिया । इस सद

द्वारपाल की इस यदतमीजी से कृद शिय ने अपने भूतमणों को उसे तुरन्त करल कर देने की ग्राह्म दी।

पार्वेती के द्वारपाल श्रीर शिवगणों मे जो युद्ध हुआ उनमें विजय-श्री ने द्वारपाल को ही विजयमाला पहनाई। तार विष्णु, सुवज्ञरय तथा ग्रान्य देशों ने भी शिव-सहायक्षार्थ उस द्वारपाल के नाथ अपनी अपनी ताकतें आश्वमाई परन्तु परिणाम प्रतिकृत ही निकला । श्चन पार्वती घरडायी कि कहीं उनका द्वारपाल (जो श्चकेले हो ऐसे मझवीरों से लह रहा है) पराभृत न हो जाये, दो देथियों को उनकी सहायतार्य भेजा। उन्होंने उसकी रहा की तथा देवों एवं गणों के सभी अस्त्रों शखों को अपनी श्लोर ले लिया। विष्णु ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो किर अपनी समातन कटनीति का दाय फेका | भाषा' की शहाबता से उन देवियों को बेकार कर दिया। फिर क्या शिव ने अपने हाथों उम द्वारपाल का शिर-श्खेद कर दिया। नारद को मौका मिला। पार्वती के पान पर्टेच द्वारपाल के शिरश्छेदन का बसान्त कह सुनाया । पायती के कीय का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात खट्टे करने के लिये आदेश दिया। अब देवों की आँटों खुली। आग लगाकर सम्झाने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर ग्रन्य श्रष्टिपयों के साथ पार्वती की प्रक्षम करने भी प्रार्थना भारम्भ कर दी। पार्यती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुजीवित नहीं उठ पड़ा होता तब तक यह कुछ, नहीं जानतीं। जब शिर ने यह सुना तो देवों को श्रादेश दिया कि वे उत्तर दिशा जार्थे श्रीर जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट कर इस द्वारपाल पर लगा दें। देवों ने ऐसा ही किया। उनकी और तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उनकी सह (शिर-महित) काटकर द्वारपाल पर क्षमा दी गयी। द्वारपाल जीवित हो उठा। वह गजानन था-एक दन्त भी था। परमेश्वर पार्वती दोनों में सलह होगयी। गजानन द्वारणल ने सबसे चमा माँगी। श्रायतीप शंहर ने प्रसन्न होकर श्रपने गर्यों का उसे राजा बनाया (गरापति)। इस प्रकार यह गजानन एकदंत गरोज के रूप में शिव-पार्वती-सत प्रसिद्ध हुए ।

महावैवर्त पुराण में गणिश का गवानन श्रवात दूकरा ही है। यहा पर गणेश को प्रत्य माना गवा है जो पहले मानवस्थ थे। जब वह शिशु ही ये तो रानेंश्वर की उन पर कुटिए पह गयी। शिशु का शिर ख़लाग होगया ख़ीर गोलोक चला गया। उत तमम ऐरायत ए हीना यन में खेल उहा था। उत्ती का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश कुटए जवानन कहलाये।

गायुरा की धायापिं सजा में म्योर महाराय ने एक वही रोजक मोमामा दी है। इसना संबंध लेखन-कला से है। प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राल पर्व दर्शन की राज्यमाला की मंत्रा 'गाया' दी गायी। ज्ञालस्पति का नाम गायापित रक्षण गया। 'गायापित' धीरे-धीरे 'ज्ञानपित' परिकल्पित हुए। यह ज्ञाल है। ये। बहु वेदरूप थे। प्रातिशाल्यों ने गायी की नेत्रिला एप एक उटाला है। सारक का प्रंय ऐसे गायी का है। मंक्लत है। मम्मवतः इसी मूलाधार पर मायुश का वह लेपक कर-मुक्तात आधारित है जिनमें गायेश को स्पास का है। कि कम गाया जान। है।

श्रत्र श्रन्त में गाख्यत्य नग्नदायों की थोड़ी समीता श्रावश्यक है। परन्त देव-विशेष के वार्मित्र-संप्रदाय का प्रातुर्माव विना उसवी परमक्ता के नहीं होता। एतरेय झाझए म गरोग की ब्रह्मा, वृह्मस्पति श्रयका बृहस्पति के साथ एकात्मक्ता स्थापित की गयी है। प्रात्मवत्याधर्मशीर्योपनिवत्रे तो गरोश को परब्रद्ध मानती है।

मायव के शुंकर रिजय के टीकाकार घनपति ने और आनन्दगिरि ने अपने शक्र दिग्यिजय में पार्खपत्व मध्यदाय' वे निम्नतिरितत ६ अवान्तर शापाछा पर संवेत किया है —

१ महाराण्यति पृजक सम्प्रदाय—हम मम्प्रदाय के गाणेशोपावक गाणेश को ही इस नगत् ना कर्त एवं प्रमुख्य तथा प्रमुख्य मानते हैं। या किमहित महाराण्यति के गाजानन एक्ट्रन्तरूप की उपावना से उपावक मोल् को प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापत्र का नाम 'गिरिजामुल' सकीतित क्या गया है।

२ हरिहानास्वित नामदाय—जिसमें वीतामवातपकास री, वीतयहायसीत पृद्धिने हुए स्वतुर्धाहु, त्रिलोसन, द्रण्डवास्वि, श्रद्धशहरत गर्योग वी पृजा क विभान है स्रोर दार्शनिन हरिट पूर्वोक्क सम्बदाय ने ही श्रद्धारत । इसका प्रतिष्कायक पाणविक्रमार के नाम से प्रस्कात है ,

३ उनिद्वार मण्यति नम्मदाय-इसने प्रतिष्ठावनः का नाम 'हरम्बनुन' है। यह सम्प्रदाय शमाचारी शक्ति-पूजन कौलों से प्रमावित है। घोराजति गरीश की पूजा पा इसस विधान है।

४-६ म्रान्य सम्प्रदायों में गर्योदा को क्रमश 'नवजीत' 'स्वर्या' 'सन्तान' रूप में पुजा जाता है।

श्वरतु, पंचायतन परम्परा के श्रतुरूप जैसा क्तपर सकेत है, प्रत्येक श्रतुरान, उत्सय, विद्यान, सरकार श्राप्ति म भागेश पूजन' एक प्रयम उपचार है।

## सूर्य पूजा--सीर-सन्द्रशय

क्रमाणानी त्यमसि महती माजने विश्वसूते। धुर्यो जदमीमथ मधि मूर्य घेहि देव प्रतिद् ॥ चरापापं प्रतिजहि जमधाय नग्नस्य तत्मे। यद्य महं वितार समयन् भूयसे समझाय।

सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रकार यह प्राप्र-मोचन घटक प्रमुख है उसी प्रकार सूर्य-तेज रिश्वर्य क्षीर ध्रयस्त्व ना भी दाता है। खाश्यस्त्व कर स्० (१-२०-६) तथा स्तान्य कर स्० (वर्ष ) सूर्य की इसी वरद महिमा का गुण्यान करते हैं। महाभारत म प्रपित्व सिस समय ध्रणतगातगात्व वंत्र वें है उस समय सूर्य से उन्होंने प्रपत्न मरण के तिले परदान माँगा था।

सूर्य-पूजा यद्यपि पद्मायतन-पूजा-गरापरा का एक द्यमित होन है परन्त गिव, विव्यु, शिक्त एव गर्योश के सहरा हो सूर्योवासना का भी एक प्रयक्त वन्नद्राय उठ एका दुझा जिसमें मूर्य को परमतस्य माना गया खीर सूर्य की झंगोपसना के स्थान पर खंगी-उपासना स्थापित हुई। जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुत्त एवं शिक्ष-गर्य विव्यु द्यथवा शिव हो सित परम देव के कर ने पूजते ये खीर बैच्याव द्यायता श्रेय के इत्तर से प्रकार वान्य कुटना तरेश हर्यवर्धन स्थापत है से स्थापत स्यापत स्थापत स्य

सीर-सम्प्रदाय का ज्ञाविभीय यद्यपि विद्युद्ध भारतीय है तथापि सूर्योगासक मग माझर्यों के संकेत से विद्वानों में इस सम्प्रक्ष में विभिन्न विमित्यत्विधा उठ दाड़ी हुई हैं फिनकी थोड़ी सो समीद्या यह। ज्ञानिप्रेत है। परन्त इस समीदा के प्रथम सीर-सम्प्रदाय के ज्ञाविभीय की सूनक-सामग्री का योहा सा निर्देश और खाबश्यक है।

धीनर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सीरों का भी सामना करना पका था ऐसा उन्नेस है। शंकर की सीरी को भेंट का स्थान दिलाय में अनन्तरायनम् (निविन्दर्स) से १४ मील की दूरी पर मुकबस्य देनेतित है। शेरी के तरकार्त मायम क्याम का नाम दिवाकर था। ये सीर अपने मरतक पर वकाकार रक्त चन्दन-तिकक लगाते ये और सम्पुर भारत्य करते हैं। दिवाकर ने सीर्यर्भ को जी व्यावस्या की है (दें आनन्दिगिर का शकर दिग्विजय) उत्तमें दर्ष ही परमतत्य एवं अधिक कु देव है। मूर्य ही इस जगत् का विभाव है। शीर वर्म में स्वर्ध ही परमतत्य एवं अधिक है। सम्बद्ध (भ क ११५, १ में सूर्य के समस्त स्थावर-जंगमातमक जगत् की आत्मा पहा गया है और आदित्य को बढ़ा भी बढ़ाना गया है। तैन्तियोपनिपद् (दुक १,१) में भी यह मर्थ उद्धादित है। स्थात-गरप्य में भी सूर्य के अगत् का परम अधिकात स्रीप्रता स्था के भी वहा मर्थ उद्धादित है। स्थात-गरप्य में भी सूर्य के अगत् का परम अधिकात स्रीप्रता हिम्स मथा है।

डा॰ म राहारकर ने कौरी (सूर्योपाकको) नी छाइ श्रेणियां घर संनेत किया है। इन सभी का सूर्योपासना मा सम्मान्य स्टेंग है—स्कायन्दन का मस्तक पर तिलक, गक्त-पुरा-भरणा तथा शहासुर-मान रा लाथ। घरनु क्षत्य क्षता-तर उपचारों एयं विद्वातों से इनकी श्रीयुपी में परएसर प्रान्ता भी कम नहीं है। १ प्रथम सूर्य को जनत्-सन्टा ब्रह्मदेव के रूप में विभावित कर सदा:उदित सूर्य-विम्य (ईम-ब्रह्मपुड के प्रतीक) भी उपासना करते हैं।

२. दूवरे सूर्व को जगत्मैहारक इंधर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह-हालीन सूर्य की उपामना करते हैं ।

३, तीनरे सूर्य की जगत्यातक परम विश्व विष्णु के रूप में विभावित कर श्रास्तंगत. सूर्य की उपासना करते हैं ।

४. चीय उपयुक्त तीनी रूपों—प्रात:-मध्याद-मार्थ-फालीन स्र्यं की उपासना करते हैं।

प्रवासको अली के स्वीपासको में कुछ तो स्वीपाय के दैनिक-दर्शनाथी है भीर इस निम्म में म्यलांश्मश्र एवं स्वालिश परमेक्द की वस्पना करते हैं तथा दूसरे स्वी मयदकानती करलाते हैं—न्यूर्य-विगव के दर्शन विमा जलाख नहीं महत्य करते तथा हम विग्य की विभिन्न पोष्टगोरनारों में पुजते हैं।

 इन्द्रे तो तम आवधी शकाका से सूर्य-विषय को प्रतीव-रूप में अपने शरीर के प्रमुख अंगी —मक्षक, बाहु एवं यन पर गुरवाने हैं।

कीर धर्म के सीवाचारों ने कीर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुरूप-एक सथा शतकदिय की व्याद्या में वीर-तरमारमक व्याद्या की है। सर्वोगसना पर विदेशी प्रभाव

वराह-मिहिर ने अपनी पृहत्-संदिता में 'प्राचाद-सञ्चण' में भिन्न भिन्न देवों के देवालुवी में भिन्न-भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है। उनमें सूर्व मन्दिर के पुजारियों के लिये मान्याहालो की छापिकारिता बतायी है। ये मगन्याहाल कीन ये ! भरिष्यपराल (% १३६) के प्रच्या जम्ब वती सुत शाम्ब इतान्त से इन गर्गी पर सुन्दर प्रकाश पहता है-वे ज्ञारबद्वीपी थे । कथा है, शास्त्र की अपने शायजन्य सण्ड-रोग के निवारगा हेन सर्थे-पालना की सन्नाह दो गरी। खत: उन्होंने चन्द्रमागा (आधुनिक वंबाद की चिनाव) नदी के किनारे सूर्य-मंदिर का निर्माण काया । परन्तु उसमें युजारी के पर की स्त्रीकार करने के लिये कोई वैवार न हुआ। तब शाध्य ने उपमेन के पुरोहित गौरमुप से पृष्ठा, क्या दिया जाये। गीरनुष्य में शान्य को युर्वोचानक शाकद्वीपी मग-प्राहाणों को लाने श्रीर इन पद पर अनकी श्राणीन करने की छलाइ दी । मगों के इतिहास पर यहाँ यह संदेत किया गया कि मिहिर गोत का मुल्हि नामक एक मध्यण था। उसकी निह्ममा नाम की एक तक्की थी। उन पर खर्व चानक हो गये। निल्नुभा में ख्यं का तो पुत्र उत्पक्ष हथा उत्तरा नाम जरपम क्रमवा अरवष्ट रक्ता गया। इसी जरपम से ये मग ब्राह्मण वैदा हुए। मग सोग ऋयद्भ नामक मेराला पहनते थे। शास्त्र के पास यात्रा-सुविवा के लिये कोई द्यमश्या तो थी नहीं। तुरत द्यन्ते विता के परम बाहन गवह पर सवार दोवर शवदीप यमे सबे शीर वहाँ से एक नहीं अठारह समनासर्-मरियार लाये और उनको उस मंदिर ने सारिता ग्राचार्य में जायन पर प्रतिशासित किया ।

मगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश विखरे पछे हैं। मग लोग भोजन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादवों की एक शासा—भोजकों ने मगों से विवाह संबंध स्थापित किया ध्रताएय ये भी मोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाएय महाकवि वाय्पमट्ट-विरिचित हर्ष-चरित (दे० चतुर्भ उच्छवाध) में तारक नामक एक मोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष भी महत्ता की स्वचना दी थी। भोजक की ब्याख्य मंति ही कालार ने भीजक की मग बाक्षय माना है। कोई-कोई मग-आक्षयों को मागध बाक्षय मानते हैं।

मविष्य-पुराख (श्र० ११. ३६ ) में मंगो श्रथवा मगों की शाकदीपी माना गया है, छोर वे शास्य के द्वारा यहाँ लाये गये वे इन पौर खिक तथ्य के ऐतिहासिक पोपण में कतिपय ऐतिहासिक व्यभिनेती का प्रामाया प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गानिंदपुर स्थान पर एक ११३७ ३ = ई॰ का एक शिलालेख मिला है जिसमें सुर्य से आविभंत मगों को शाम्य लाये थे-ऐसा उलिस्ति है। राजप्ताना तथा उत्तरी भारत के यहुन रूपेक ब्राह्म सुन्त सग ब्राह्म यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये सग कीन थे ? भारत की एक जाति माजी, मजाई अथवा मागी के नश्म से प्रसिद्ध है। निलुभा श्रीर सूर्य से उत्पन्न जरपभ स्रथमा जरपष्ट पारिसयों के श्रवेस्ता सावार्य जरपुरन ( Zarathustra ) से संगत किया गया है। उनका मविष्य-पुराणोक 'श्रव्यक्त' ( धारण ) श्रवेश्ता का ऐल्याओंनीन ( Aivyaonghen ) है जो पारिवर्षों के श्रवीनीन पहनावे में 'कुरती' के नाम से पुत्राच जाता है। झखबरूनी ने अपने यात्रा हत्तान्त में इन मगों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट किया है और हितुस्तान में इनकी मग-संशा लिख़ी है। डा॰ भागडारकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों नी सानद्विप-निवामी होने को प्रतिद्वि उठ खर्बी हुई। खता यह अनुमान गलत न होगा कि भारतवर्ष में स्वींपायना को स्पृणीपातना के रूपमें विरोध मीतवाइन देने का श्रेय पारसी माग को है। परन्तु परनी मागी या गाजी यहाँ आये कैसे हुइस्की ऐतिहाभिक सभीका आवश्यक है। भिन्धा-पुरायोक्त शास्य-इत्तन्त में स्वीपासक मागी के इस देश में आगमन से इम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई-उसके सम्पन्ध में पुराण-निर्दिन्द्रा चन्द्रभागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री हे नसाग ने इत स्थान का नाम मुजतान (मूलस्थान) दिया है तथा इत मनिदर की पड़ी परीसा भी है। हो नसाग से चार सी वर्ष थाद आने वाले अलेवरूनी का निरंश हम कर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान या । बाद में नृश्ध धर्म द्वेषी औरंगजेज के हाथ इसका ध्वेस हुआ । चूँ कि इस स्मान ने इस देश में सूर्य की प्रतिमान्यूना का प्रथम श्रीगरोश क्या श्रतः इसका नाम रथान ग ६७ दश न पुत्र का आधानमूत्री का अपन कारायुक्त का अधि ६०६ वाम मी मूल-स्थान पड़ा । बाद में भ्राट होंक्य मुख्यतान कहताया । युन: दूशरा प्रश्न पद है कि पूर्व की इत ज्याधना का कर आधिभीव हुआ ! इत त्याक्य म कनिष्क के शिकी यहे सहस्यक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है जिसका संकीतन सीरों ( संक्त मिदिर—पूर्व ) से है जो कि अवेस्ता भीम्पूर का रूपानार है। छाठा यह अनुमान संग्रत ही है कि पारत मं जो मिहिरोगमना ( मूर्योपासना ) उदय हुई वही कालान्तर पाकर अन्य देशी ( एशिया

माइना तथा रोम तक ) में भी कैल गयी। वही कुशान शासकों के समय (अथवा उससे भी पहले ) भारत में भी प्रविष्ट हुई। यह अनुमान इस लिए और भी संगत है कि उत्तर सीर-पार्ग (यूर्ग-रूबा) तथा उसके जिल विभिन्न सम्प्रदामी का संवेत किया गया है उतमें यूर्व की तिर्मुखोगसना (पनास के प्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्त है जो उपनिपत्-कालीन मारतीय मिक्त-प्राय के साथ वातुनस्य रखता है। समुखोयामना का विशेष जोर हैश्लीव-पूर्व पैनम शक्त के नाइ भारमा हुआ।

स्य की 'गगुणोप सना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के श्रितिक श्रन्थ वहुत से मन्दिर को, जिनमें बहुत से मामाग्रावरोग हैं और कुछ श्रव मी विदास न हैं। मन्दिरों के ४३७ ईं० के मिलालें क में जुनाहों के द्वारा निर्माणित सूर्य मन्दिर ना विनेत हैं। हमी मन्द रून्देर (जिंठ शुक्त-दशहर) में मास एन ताम्र पत र देविष्णु नामक किसी राजा के ४५५ ईं० के सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने के श्रुद्धान ना वर्णन है। इस्ता मन्द श्रीर बहुत से ऐतिहाशिक मम्य गृह जिनसे यह छिद्ध होगा है कि मुलतान ते पश्चिम कुच तथा उत्तरी गुजी-परेश तक सूर्य के मन्दिर विवार पड़े थे। कोनाई और सोधारा के सूर्य-मन्दिर श्रप्य माचीन गौरव का श्राज भी गान कर रहे हैं।

सूर्व ही साकारोपासना में श्रापेत्तित प्रतिनाशों के को विवरस प्राचीन साहित्य में (दे० बराइ-मिहिर बृहस्वेदिता श्र० ५८) प्राप्त होते हैं, उस्ते भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है।

# श्रची, श्रच्ये एवं श्रचीक बीद्रधर्म एवं जैनधर्म

# बौद्ध-धर्म--- बुद्ध-पूका

योद-धर्म का एक लाखा इतिहात है। योद-साहित्य मी कम प्रमुत नहीं है। योदों की वार्षिन क्योति का भी वक्षा तीव्य प्रकारा केंद्रा हुए। है। योदों का नियुत्त प्रवाद, वोद-धर्म की व्यापकता एवं पुद्र के वाबन धर्म एवं शिवाओं की एक महती प्रतिश्च का सूचक है। सात यहाँ पर हम वोद-धर्म के उसी खड़ अपना अवान्तर शह की समीचा करेंद्रों को पूना-परम्पारी सम्बन्धित है।

यह रामी जानते हैं, बीब-पर्स के प्रभीन स्वरूप में उपचारात्मक पूना एवं मतिमा-पूना म मोई स्थान नहीं था। हाँ, मालान्तर पापर भगवान युद्ध के महा-गरिनिर्वाण के उपरान्त प्रतीकोपासाना का उदय हो। गया था को महासान में युद्ध-प्रतिमान्द्रका तथा पद्मपान की तान्त्रिक-पूजा में ख्रागामी उपचारात्मक उपासना-विषय के छानिर्भाव का कारण समझ जा सकता है }

मुद्ध ही प्राचीन शिजाओं में चार छार्यनत्यों एवं अध्यद्धित मार्ग से हम सभी परिचित हैं। युद्ध के तीन मीलिक विद्यान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यन्' सर मुद्ध अनित्य हैं; २. सर्वमनासम् — अर्थान् नैरारम्याद—समग्र वस्तुएँ एवं प्राची आतमा से रहित हैं। ३. निर्वाणं शान्तम् निर्याण ही थ्रमात्र शानि (परम शान्ति) हा छोपान है।

वीद्ध वर्भ के सुरीर्व-जालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रमतियाँ मरहादित हुई १ — हीन-य न २ — महायान तथा १ — यम्रयान । महात्या सुद्ध की स्वयु के बाद वीद्ध-रोव में विपुल विचार-फानि का उदय स्वामाधिक था। विज्ञाली में बीद्ध-रिपद्ध में यह रीपर्व हतना प्रपत हो गया कि दुद्ध के सुनुत्वादियों के श्री-दल रहे हो गये। एक हीनयान हुकरा महाय न। पुद्ध के मूल उपदेशी पर स्रवलियत बहुने याला मार्ग हीनयान है। हमके स्वनुत्वादियों को स्थामायी (स्थितिकार्द्ध) भी कहते है। महायानी क्षोम यस्ति स्थामाय की हाराखों से प्राप्त भावीन वीद्ध दर्शन के सनुतामी ये परन्तु पार्मिक स्थानार एवं नितिक शिवाकों विध्वर्यन व्यक्ति में। इनको सहामाधिकों के नाम से भी पुक्ता गया है। इस प्रकार यथित महायान हीनयान है मिक्तिरद । महायान मिक्त प्रचान एन्य है पएन्तु शीनयान में भीक्ति कर काई स्थान नहीं। तीसरे मतभेद का केन्द्रिन्तु जहर है। हीनयान निवृत्ति मार्ग है और महासन महत्ति मार्ग-स्थान है। जहाँ हीनयान का खादर्श आहेत है बड़ो महायान ना वीथि-छला।

#### ब इबार

होनयान और महायान के श्राधिसक निव सीक्षरे यान का ऊपर संगीतन रिया गया है वह वजरान है। इसम ताल्पिक साधना की प्रधानता है। इस पंग के अवर्तक पुरुषों को शिक्ष कहते हैं जिनने चौराशी विद्य शिक्ष्य हैं। इस यान का प्रचार तिल्यत श्राहि देशों में निश्चरूपता से दुक्षा है। इन तीनों का कमिक उदय ईशनीय शतक को दूमरी और तीकरी शताब्दी तक समस्य हो गया था।

बौद्ध-प्रतिमा-ज़त्तवा (जिसके उपोद्धात में बौड-धर्म की यह समीवा लियों जा रही है। को ठीक तरह से समझने के लिये बौद्ध-दर्शन की भी थोड़ी सी ग्रःयीका ग्रायश्यम है। धर्म के प्रधान यानी का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध दर्शन की चार प्रधान धाराणे हैं-सर्वारितवाद ( धीतान्तिक ), यात्रार्थभंग-वाद ( वैमाधिक ), विमानवाद ( यागाचार ) तथा शत्ययाद ( माध्यभिक )। दर्शन धर्म की मौलिक मिलि है । ग्रतः तीन यानी के मैदानी पर ये चार दर्शन-महाधारायें नैसे वह रही हैं ? प्रश्न वड़ा मार्मिक है। पेता कहा जाता है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो बान वे-शायकयान सथा प्रत्येक्यान । आवक्रमण एक बुद्ध से सुनें दसरें से निर्वास पाने की ग्रामिलाया में मतीला रक्षे । यस्त्र प्रत्येकगण श्रापने प्रयत्न से निर्वास प्राप्त कर सन्ते है। हाँ, वेदमरे के निर्वाण के लिए शहमर्थ थे। बुद्ध की मृत्य के बाद के तीनां यानों का हम निर्देश कर ही चके हैं - अवक्यान ही आगे का होनवान है और प्रत्येक धक्रयात । महायान क्षे महायान है ही । ऋदयशन नामक एक वैगीय विदान (हादरारात ककातीन) इस सम्बन्ध में लिएने हैं श्रीद-धर्म में तीन बान है--आवक्यान. प्राचेक्यान तथा महायान । वीद-दर्शन के चार शिद्धान्त हैं-विमायिक, नीपान्तिक, गोगा-चार तथा माध्यमिक । श्रावकवान श्रीर प्रत्येक्यान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । महा-यान दो प्रकार का है-धारिमता-यान श्रीर मंत्रयान । पारिमतों की ब्याख्या सीताकित सा योगाचार श्रथवा माध्यमिक किशी से भी की जा सकती है," श्रश्तु, इस सकत में यह निष्कृषे निसान निभान्त ही है कि वजयान के उदय में नहीं प्रत्येश्यान का प्राचीन मुलाधार था ही. महायात के इस सँत्रवान के संयोग ने उसमें मुद्द भित्ति का निर्माण दिया निमन्ने श्रुप्रिम विश्वास में यज्ञयान का मराप्रद प्रासाद एडा हो गथा ।

मंत्रपान श्रीर बज्जवान में वेचल मात्रा ना द्यासर है। नीम्याय या जा नाम भंत्रपान है, उपनय की मंत्रा वज्जवान है। योगाचार के सत्यका द्रायस द्रार स्वार भारपिनों ने रिक्षानवार ने गईन रिद्धानों ने भारणा साधारणज्ञानों ने लिये विद्या है। नहीं द्यारामर भी प्रतीव दूई। द्यारा सिंग प्रवास उपनियहों ने राहन अद्यालान के विशिष्ट भर्म पूर्व दर्शन के प्रवास के द्रायसित जन-मात्र पुरू करल यूथं मनोरम मार्ग के लिये सालाधिन वा नो योगाविक-पर्यं ने वह शाधनात्यय तैयार किया निवर्ष निवर्ष ना पिक हो सकते थे। उसी प्रकार बीद भी उस मार्ग को दृंद रहे थे जिएमे स्वरूप प्रवत्त से महान् सुरा मिलने भी आया हो। योदों के इस मनोहम धर्म का नाम वज्रवान है। इस सम्बद्धान ने 'पास्पता' के साथ-साथ 'महामुल' के दार्थिक स्टियन्तों की बल्पना सी। 'प्रत्यता' का ही नाम 'प्रज़' है। यज अनसर है, यह वुमैंच श्रस्त है। वज्रशेषर (दे० ऋद्वत्यक संबद्ध) वा प्रचलन है:---

## द्धं सारमसीरीयं भव्लेवामेवस्वयवम्, भदादि चविनाशि च शुन्यता यञ्चमुध्यते ।

श्रतः यश्र हद्द, सार, अपरिवर्धनशील, श्र-धेय, श्रमेय, श्रदाग्ध एयं श्रविनासी कहा गया है स्थाः पर सर्यवात का स्वति है। यह सर्य पिताला' है—यह देवी-रुप है जिसके साद श्रालिवन में मानव चित्र (बोधियण व विश्वान) करा चंद्रात स्वता का प्रति हो। यह सर्य पिताला' है—यह देवी-रुप है जिसके साद श्रालिवन में मानव चित्र (बोधियण व विश्वान) करा चंद्रात स्वता का प्रमाग स्वास्त प्रियान तथा महासुत्य के विचित्र निवास के विचित्र के विचित्र निवास के विचित्र के विचित्र निवास के विच्या स्वास के श्रमाण का प्रमाग स्वास के श्रमाय स्वास के श्रमाय स्वास के श्रमाय स्वास के श्रमाय के श्रमाय के श्रमाय के श्रमाय के श्रमाय के श्रमाय के स्वास के

#### वज्रयान का चदय-स्थान

तिवासी अमी की स्वाना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में ऋषित्तन नामक स्थान पर आसवा धर्म का चक्र पियदंत किया, तेएके वर्ष म साम्यद ने निकट एअपूट्ट पर्यंत पर सहायान नाम का दिवीय धर्म-कर-परिवार्तन आरम्भ किया और वोहाइये वर्ष में मन्त्रयान मा तृतीय वर्म-कर परिवार्तन औषाम्यकटक में किया। यह धारम्य रुक्त मन्त्रयान का तृतीय वर्म-कर परिवार्तन औषाम्यकटक में किया। यह धारम्य रुक्त मन्द्रयान सह प्रदेश तथा। अपरंत है। अपरंत के सम्यन्य में तन्त्र शास्त्र में बहुत सेवेती से इसकी सह प्रयादि ना अनुमान समाधा जा सकता है। संस्कृत के महाकवियों जेते अपभूति (के मान भाव वीहर-मिद्धुवी क्याल-कुरवार) तथा नाख (के वह चक् अदियं का साम्य अपरंत हो) ने श्रीयरंत को तान्त्रिक उपासना के कन्द्रस्य में चित्रित किया है। इसी प्रकार अदियं के अपने अपने स्वारा स्वारा के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण में निर्वेद किया है। इसी प्रकार अदियं कंत साम्य अपरंत हो। अपने स्वर्ण के स्वर्ण क

किक सिदियों सम्पादन की थीं। खतः निष्कर्ष निश्त्तता है कि बौदों का मंत्रपान एवं वज्रवान का उमदम यहीं से हुया।

वैसे तो बजनान का अन्युरम आठवी शताब्दी से आरम्म होता है, जय विदाचारों ने जनमाया में क्षिया और भीत लिटाकर हकके प्रचार को पराकाशा कर दो, परन्तु ताजिक मार्ग का उदय जैता उत्तर देते हैं, बहुत पहले हो जुका था। मंजुशी-क्ल्य मजयान का प्रसिद्ध मंग्र है। बहु तुलीय शतक की रचना है। हकके आनन्तर भी गुहासमाज-पन्त्र का समय प्री स्वताब्दी माना आता है जो 'श्रीसमाज' के नाम से प्रसिद्ध है।

यक्रपान का विशाल साहित्य था को अपने मूलकर में झामप्य है। इसके प्रम्युदर के केन्द्र नास्तरा तथा ओदन्तीपुर के विहार है। वाजपानी साहित्य के मंत्री का झदुवाद दिक्रती लाहित्य के तरित नामक विश्वास में उपलब्ध है। महामहोत्ताच्या इरमनाद साली के भीक्षेद्रपान को दोहां<sup>19</sup> में वाजपानी सानायों की भाषा स्वनार्ए संगीव साहित्य-रितद् ने मक्कित की हैं।

यम्रवान के प्रक्षित्र चौराशी किहों में सरहमा, करारण, लूहपा, पश्चम, मालक्परण, श्रमहृद्धम, हम्मीह्न, क्रांसिह्य, लीखावम, द्रारिकायद, व्ह्योगिमी विस्ता, डोम्पीह्रेस किरोप प्रक्रिय हुए एक्सीगिमी विस्ता, डोम्पीह्रेस किरोप प्रक्रिय हुए एक्सीगिमी विस्ता हो आचार्य करारे कराय ही जा चुका है। आचार्य करारे उपाप्य मा भीक्स्पर्योग में बेद प्रक्रिय हुए हिस्सायूर्य एवं नावेद्यान समझ रक्षा हुए हुए हिस्सायूर्य एवं नावेद्यान समझ रक्षा है, आतः रिशेष कालस्य के लिये वाटक उपायाय सी के प्रथ का अप्ययन करें।

#### वज्रयान-पूजा-प्रम्पर।

यज्ञपान के उपोद्घात के ज्ञानकर अब इमें इचके उस आँग की और प्यान देना है जिनके हारा बीड-देवबाद ( Pantheon ) तथा बीड-प्रतिकाओं ( Buddhist loons ) वा विवृत्त विकास पूर्व अवत प्रकृषी देवने को मिलता है।

ब्रह्मात में आावार्य का आध्यम एवं उककी वर्षादा विरोध सहस्वपूर्ण रातार्य है। व्यक्त का रागिनिक आतान अंक्शास्त्र था व गाधारण कार्य की वर उपायता में न तो सरसा ता करता है और न रोचकरा। इस्त का का कार्य है की रात्र ता करता है और न रोचकरा। इस्त की वर्ष का सम्या प्रकृषित हुई। अतः को उपायक गाध्या में कि कि के कि अवस्थि में उसके वर्ष की परम्या प्रकृषित हुई। अतः को उपायक गाध्या में कि कि के कि अवस्थि में उनके बारविने मंत्र के ता कर का का मार्ग अवस्थि में अनिक के ता के अवस्थि में उनके बारविने मंत्र के साम कर का मार्ग का मार्ग अवस्थि के ता का स्वाप स्वी रात्र विवास स्वाप है की जिल्ला का उपायक है। रात्र शिक्त के उपायम की निर्माण की विवास स्वाप की रात्र का स्वाप के उपायस नाना पुर्दी, वोशिक्सो, मही अवस्थि के आविन पुर्व प्रकृष्ण के अवस्था के उपायस नाना पुर्दी, वोशिक्सो, मही आविने के अवस्था के अवस्था के उपायस की अवस्था की इस प्रव में के अविन कि का स्व पर्य के अवस्था कि स्व प्रव प्रव के अवस्था कि का स्व प्रव प्रव के अवस्था कि का स्व प्रव प्रव कि स्व प्रव प्रव कि स्व का स्व प्रव की स्व स्व प्रव प्रव कि स्व का स्व की कि स्व की स्व कि स्व की स

क्षिन्दीं में देव और देवी वा उसी प्रतिमा में एषक स्थान, दूसरों में देव की गोद म देवी का स्थान और तीवरी कोटि की प्रतिमाओं में देवी का देव के साथ गाढ़ालिङ्गन-प्रदर्शन पुरस्तर-चित्रक । प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शीक्षमय सम्प्रदान ने अपनाया परन्तु उसां ने तो उसी देन प्रतिमा की उपासना चलाई जितमें मिसुन का गाढ़ालिगन अभिवार्ष या, जिसको महाचीनी तिकस्ती बीद यायपून (Yab Yum) के नाम से सेशीनिंत करते हैं।

# मञ्जयान के देव-शून्द का चर्य-इतिहास

इस समीला को समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-कृत्द की थोड़ी-सी माँकी आपश्यक है। पाँच ध्यानी बुदों की परम्पर सर्वप्रथम बल्लित हुई। यरण इसके निकास निज ज सर्वप्रथम उप्ति क्षा कर प्रथम खानित के निवास निज कर प्रथम खानित के निवास निवास के सिता प्रथम के सिता के सिता

नालान्दा ये बीद्ध-दिहार वे ज्ञाचार्य शन्तिन्देर (७२१ ज्ञयम ध्याँ शताब्दी में मादुर्मुन) के शिद्धा शत्व्यय में अद्योग्य, अभिदास, तथा निहिचकितित को तथायत रूप में एप्य माममंत्र को वीधिनरा वे रूप में परिरुद्धित रिया मवा है। इनवे इन मन्प में पहुल तान्तिक निर्देशों से तत्वाशीन तान्त्रिक प्रमान का सूल्य हुन दिया जा सरता है। इनमें जुण्डा, निस्माध्यात कीर मारीची भी धारणियों थी उच्चित्तित है। इनवे भीमाला निह्नाद से ज्ञादोशित्तिक्षर ये नाना नामां में निह्नाद नाम का निर्देश रख है। अपने स्थापित मर्गात्वार में शानिदेश ने मेंतुओं के नाना रूपा में एक रूप मंतुर्भेष पर भी निर्देश

शासिक के अनुसर लगभग केंद्र की याँ तक इत्यासि की शास-शिक्षि के अनिसिंत के अनिस्ता के अनिस्ता के अनुसर्वे अनुसर्वे

वंज्रयान के चार प्रधान पीठ

वज्ञवान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने यथे हैं। साधनमाला के अनुसार कामाख्या, सीरीहट, पूर्णीयिर तथा उद्वियान। शास्त्र-पीठ कामाख्या (आसाम) से इम समी परिचित ही हैं। धीरीहट सम्भवतः श्रीपर्वत है। पूर्णीयिर की श्रीमला नहीं हो पाई है। उद्वियान से तासवें उद्गीता से है।

जैन धर्म—जिन-पूजा

णैन धर्म को यौद्ध-धर्म का समकातिक अथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगठ नहीं। नवीन गवेपणाको एवं अनुसन्धान से (दे० च्योति-प्राचाद जैन — Jainism — The Oldest Living Religion)। जैन चर्म वालक्षम से पहुत प्राचीन है। मले ही श्रीपुत च्योति प्रवाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक आकृत म मी भाग्य हि सिवाद है कि जैने के २४ तीर्यक्का में के क्ष्यानुतान मही भाग्य हि सिवाद है कि जैने के २४ तीर्यक्का पेति हाविक हैं जो इंग्रचीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्चनाय (ई० पू० ह वी शताब्दी) के पूर्व के तीर्यक्का में मानाम नीमाना एक ऐतिहासिक महापुत्रप पेट-स० भा० अपन्त पर्व, प्रव० १४६, को० ५०, ८० — में नीमानाय को जिनेस कहा गया है। च्योतिश्वाद जी गे नेमिनाय के समस्य में एक थहा ही अद्भुत संकेत अपनेद से भी निकास हैं।—

स्वस्ति न हन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विरवदेवाः । स्वस्ति नस्ताचर्यो चरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्वेचातु क्ष

मार्थ १-१-१६, यसक २१०१६, साक ३००.

इस्तु, जैन-धर्म की प्राचीनता के प्रवल इपया निर्मल प्रमाणी की इम्तारण यहाँ अभिप्रेत नहीं है—इस विश्वय की विश्वद समीवा उपर्युक्त प्रवस्म महस्यार है । हाँ इतना इमारा मी झानूत है कि इस धर्म का नाम 'जैन पर्म' वर्षमान महस्यार से भी पहले प्रमाल प्रमाण कर कर कर है । हाँ वर्ष में आवीनतम संकार का मम्बरत प्रमाण कर कर कर के अवारक 'छहते' ये को सर्वत, शावदेष के विवयों, निर्माण कर के प्रचारक 'छहते' ये को सर्वत, शावदेष के विवयों, निर्माण कर के अनित्य सर्वाय हुए के स्वयं प्रमाण कर के प्रचारक 'छहते' ये को सर्वत, शावदेष के विवयं के जिन-धर्म के अनित्य सर्वायं हुए के नाम के विवयं प्रमाण होते हुए 'निर्माण' के जैन-धर्म के अनित्य सर्वायं के माम के विवयं गाव है। 'निरादण' इपर्वात 'निर्माण' यह उपर्यात महावीर को उनकी मय-वन्धन की मंथियों के खुल जाने के कारण विवयं शत कर तेने के कारण वर्षमान किन के नाम से भी विस्थात हुए; अवस्य वर्षमान महावीर के जारण विस्थात किन के नाम से भी विस्थात हुए; अवस्य वर्षमान महावीर के जार प्रमाण के नाम से भी विस्थात हुए; अवस्य वर्षमान महावीर के द्वारा प्रवास के नाम से भी विस्थात हुए; अवस्य वर्षमान महावीर के द्वारा प्रवास के के कारण वर्षमान महस्यार के जार के नाम से भी विस्थात हुए; अवस्य वर्षमान महावीर के द्वारा प्रवास कर के नाम से भी वर्षमान महस्या के जार के नाम से भी वर्षमान महस्यार के द्वारा प्रवास कर के नाम से भी वर्षमान महस्यार के जार के कारण वर्षमान महस्यार के जार के नाम से भी वर्षमान महस्यार के जार के नाम से भी वर्षमान महस्यार के जार के नाम से भी वर्षमान महस्यार के जार के नाम के भी वर्षमान महस्यार के जार के नाम के भी वर्षमान महस्यार के जार के नाम के भी वर्षमान महस्यार के जार का नाम करने के कारण करने के कारण कर के नाम के माम के भी वर्षमान कर का नाम स्वायों के जारण कर के जारण का नाम के माम कर का नाम का नाम कर का नाम का न

जैत पर्म में ईश्वर वी सत्ता की कोई खारणा नहीं । धर्म प्रचारक तीर्यंहर ही उनके ब्राराध्य हैं । 'तीर्यंहर' का धर्म 'भागं कथा' तथा संप स्वापक भी है । महानीर के पहले पार्चनाथ जी ने इस धर्म का विपुत्त प्रचार किया। उनके मूल िवदात ये—-प्रहिंदा, सत्त, अस्तेय तथा अपरिग्रह जो ब्राह्मख-योगियों (दे॰ योग-एवं) की ही सनातन दिख्य दृष्टि थी। पार्चनाथ ने इनको वार महावतों के नाम से पुत्रारा है। महाबीर ने इन चारों में पाचना महावत ब्रह्मच्ये जोड़ा। पार्चनाथ जो बरुर-पारचा के पत्तातों ये परन्तु महाचीर ने अपरिग्रह-सत की पूर्णता-मधादनार्थ बरुर-परिग्रान को भी स्य.च्य समझा। इस प्रकार जीनियों के स्वेतान्तर तथा दियग्नर सम्प्रदायों का मेद अस्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है।

कैनियों का मी यहा ही प्रमुख कार्धिक गाहित्य है। कैदों ने वाली क्रीर कैनियों ने माहत अपनाई। महर्थिर ने भी तकालीनकोक भागा अर्थमागंथी या आर्थ प्रष्टुक में अपना यायवार (शिष्य) गीता रूत्रश्रीत ने आवार्य के उपदेश दिया था। महाबीर के प्रधान यायवार (शिष्य) गीता रूत्रश्रीत ने आवार्य के उपदेशों को १२ क्षेत्र गया १४ 'पूर्व' के रूप में निवद किया। इनको जैनी लिंग 'श्रामम' के नाम से पुकारते हैं। रचेताम्त्री का सम्पूर्ण जैनामम ६ भागों में विभाजित हैं—काह, उपाइ, मकीर्य के हुरस्य, सूत्र, तथा मूलस्य - विजक्त प्रधान-प्रभूपक् अपने मंथ हैं। दिगमसों के आगम--पट् दणकामा एवं कतायनाहुक विशेष उर्लय्य हैं। जैनियों के भी पुराय है किनमें २५ तीर्य इत १२ वक्तरतीं, ६ वलदेश, ६ साहदेश ६ मतिवाधुंत्र के भी पुराय है किनमें २५ तीर्य इत १२ वक्तरती, ६ वलदेश, हमाहदेश हमतिवाधुंत्र के स्वाप्त हों। इन वक्तरी धंदबा ६३ है जो कालावा-पुराय' के नाम से उपक्रीदित किये गये हैं।

जैन-धर्म की भी आपनी दर्शन-ज्योति है पनना इछ वर्म की मीलिक मित्ति क्राचार है। आचार-प्रधान इछ वर्म में परम्परागत उन वर्मी आचारों ( आचारः प्रथमो वर्मः ) का अनुगमन है जिएसे जीवन सरल, खबा और वाधु बन चके।

जैन-पर्म यतियों एवं आवकों दोनों के लिये रामान्य एवं विशिष्ठाचारों पा प्रादेश देता है। श्रातएवं माय-गूना एवं उपचार-गूना दोनों चा ही इस यम में स्थान है। यतीप-पूजा मानय-सम्बद्धा का एक श्रामिक्र श्रीम होने के बारण सभी धर्मों एवं मंस्कृतियों ने अपनाया श्रास-जैनियों में भी यह परम्परा मचलित थी।

उपचारास्मक पुना-मणाक्षी के लिये मिन्दर-निर्माण एवं प्रतिमा परिद्वा सनिवायं है। स्वत्य कैनियों में भी भावकों के लिये देशिक सन्दिराभिगमन एवं देव-दर्ज सनिवायं मतासा। एमत्त पार्मिक-स्यों एवं उपार्थनाओं में लिये मन्दिर हो देनियों के वेन्ह हैं। देव-युक्त के उपयारों में कल-युक्ता, चन्दन युक्त, स्वत्य-तुक्ता, स्वारार्तिक और तामापिक विद्य- का कि उपार्टि निरोण विदिद हैं। प्रतीक पूजा का सर्वे प्रत्वा निर्देश के देवों की विदिद वान-पूजा है जो वीर्यक्षों की प्रतिमाशों के साथ साम मन्दिर में महत्वपूर्ण रचान का स्विकारों है। र्यवेशम्यरों कोर दिगम्बरों की युक्त-युक्त हैं में स्वत्यपूर्ण रचान का स्विकारों हैं। र्यवेशम्यरों कोर दिगम्बरों की युक्त-युक्ति में मेद हैं—र्येशाम्यर पुणादि ह्वा प्रयोग करते हैं। र्यवेशम्यरों के स्वताय स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य प्रदेशम्यर पुला मान-प्रतिमायर पुला में स्वत्य हैं। प्रतिमायर पुला में मुद्दे पुला प्रयोग करते हैं। र्यवेशम्यर पुला में स्वत्य हैं परन्तु स्वतायर स्वत्य में परन्तु स्वतायर में स्वति में प्रति प्रवेश मिन्दर्श में दीक्र में नहीं क्याने मन्दिर्ग में दीक्र में नहीं क्याने मन्दर्श में स्वति हैं। स्वति प्रवेश मन्दर्श मन्दर्श मन्दर्श मन्द्रियायर स्वत्य में परन्तु स्वतायर स्वत्य में परन्तु स्वतायर स्वत्य में परन्तु स्वतायर स्वत्य में स्वति में नहीं मान-प्रति हों। स्वति प्रति प्रवेश मन्दर्श में स्वति में

तिस प्रकार मादाणों के जात-धर्म में शक्ति-पूजा (देवी-पूजा ) ॥ देव-पूजा मे प्रमुख स्थान है। बीटों ने भी एक दिलवृद्ध शक्ति पूजा ग्रयनायी उसी प्रकार नैतियों मे भी शक्ति गुजा की मान्यता स्वीकार हुई। जैन-धर्म तीर्यहर वादी है ईश्वर-वादी नहीं है—यह हम पहले ही कह आये हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्य-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुख स्थान रसता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-यति तान्त्रिक-उपासना के पदापाती ये। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देशियों का जैन मन्यों में महत्वपूर्ण-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है । इवेताम्बरों ने महायान बौद्धों के सदश तान्त्रिक-परम्परा पतायित की । जैन-शासन में तीर्येद्वर-विषयक ध्यान-योग का विधान है । इस योग के धर्म ध्यान ग्रीर शक्रध्यान दो मुख्य विमाग है। धर्म-ध्यान के ध्येय खरूप के प्रतः चार विभाग है। पिएडस्य, पदस्य, रूपस्य श्रीर रूप-वर्जित । इनमें मंत्र-विद्या वा संयोग स्वामायिक था-डेमचन्द्र कृत-योग-शास्त्र ने धेसा प्रशिपादन किया है। इस मंत्र-थिया के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए-मिलन-विद्या श्रीर शह-विद्या जैला कि ब्राह्मण-धर्म में वामाचार और दिविणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की श्चिषिकात देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के श्चातिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंद्वर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताग्यर-मतानुनार ये चौबीस देवता आगे जैन प्रतिम-लुज्ज में चौबीस तीर्यक्षरों के साथ साथ संहापित की जावेंगी। सरस्वती के पोइश विद्या-व्यूडों का भी हम जाते ही उसी ज्यवसर पर संकीतंन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल-देवता झीर सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव वर्गों का श्रम्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुश्रों के देवों श्रीर देवियों का ही विशेष प्रमान है। बौदों की अपेद्धा जैन हिन्दू-धर्म के निशेष निकट हैं। जेन-देव बन्द के इस सकेत में यत्ती की नहीं भुलाया जा सकता। तीर्थक्र में के प्रतिमा लक्षण में देवी साहचर्य के साथ-साथ यत्त-साहचर्य भी एक अभिन्न अन्न है। प्राचीन हिन्दू साहित्य में युद्धों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव श्रीर मर्यादा के विपुत्त संकेत मिलते हैं। जैन-धर्म में यदो का तीर्थंडर-सहचर्य तथा जैन-शासन में यद्यो ग्रीर यत्ति खारें का श्चारयन्त महस्यपूर्यो स्थान का वया मर्म है ? यद्याधिप अवेर देवों के बनाधिप संकीर्तित हैं। यक्तों का भीग एवं ऐश्वर्य चनातन से प्रतिद्ध है। जैन-धर्म का संरक्षण सम्पन्न श्रेष्टि-फलों एवं ऐर्विश्वारी विशिष्त कृत्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यक्त और याकियी पाचीन समञ्ज जैनधर्मातुयायी आवक्रमखों का अतिनिधित्व करते हैं, ऐसा महाचार्य जी का See Jain Iconography) ज्ञाकत है। हमारी समक्ष में युच एवं यद्विणी तात्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमन्विता रहस्यरिमका शक्ति-उपासना का मतिनिधित्व करते हैं। हिन्दश्री के दिग्पाल श्रीर नवग्रद-देवों की भी जैनियों ने श्रपनाया । चेत्रपाल, श्री (लहमी) शान्ति देवी श्रीर ६४ थोगिनियों का विपुल बृन्द जैन देव बृन्द में सम्मिलित है। श्रन्त में जैन-तीयों पर थोड़ा धंनेत श्रावश्यक है जैन-तीर्यहरों की जन्म-भूमि श्रथवा कार्य-केवल्य अग्नि जैन नीर्थ बहनाये । जिला भी है:—

अन्म - निष्क्रमणस्थान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु । धन्मेषु ध्रव्यदेशेषु नदीवृत्ते नगरेषु च ॥ प्रामादिसक्षिवेशेषु समुद्रपुद्धिनेषु च । धन्मेषु वा सनीशेषु करावेजिनसन्दिरस् ॥

# अर्चापद्धति

विसत तीन अध्यायों में अर्ज्य-देवों के विस्ति सम्प्रदायों का ओ एक करत इतिहास लिता गया है उसमें अर्जा और अर्ज्यकों की सामान्य मीमाना पर अनायात एक उमेर्यात हो ही गया है तमापि इस देश की प्रतिमान्त्रण परम्पा में वैदिक-माग के ही सहस पूका-पदित का भी एक विप्तत विस्तार एवं सालीय-रुखा सम्प्रवाप पदितिका पापा जाता है। अत्य दिव विप्तत की एक विशिष्ट अपवारखा अपेदित है। यहाँ पर इतना सकेत बात्रथक है कि यरित इस अध्य में हिन्दू स्थापस-राज्य में प्रतिमादित प्रतिमा-सक्तायों में हिन्दू-धर्म का ही एक पिशिष्ट विकास मानने वाले प्राथीनावायों ने 'बीद-सक्ताय' तथा 'जैन सक्ताय' सौर्यक अध्यायों में अद्य-प्रतिमाओं एवं जैन-प्रतिमाओं विस्त्र प्रधाप में अत्वत्व क्लि है। अतः इस अध्यायों के क्षा मानने वाले प्राथीन कि विप्तत्व क्षा मानने वाले प्राथीन क्षा मानने वाले प्राथीन क्षा मानने वाले प्रथाय में अत्वत्व क्लि है। अतः इस अध्यायों में क्षा मानने वाले प्रथाय के क्षा मानने क्षा मानने वाले क्षा मानने क्षा मानने

'श्रवा-पद्धति' की मीमाला के उपोद्धात में दूसरा शंकेत वहाँ पर यह करना है कि श्रची-पद्धति में श्रविप विभिन्न देवों की गुजा में एक सामान्य स्वरूप श्रवश्य प्रत्यत् है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतरा एक खामायिक प्रभेद भी परि-लिवित होगा । श्रची-पद्धति एवं श्रचीयह निर्माण में श्रविकारि-मेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तानिकी श्रीर मिश्री जिन तीन इकार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया है उनमे प्राचीन भारतीय समाज का मुलाधार-वर्णाश्रम-व्यवस्था का श्रानिवार्य प्रमाव है। वैदिय-होम में दिजातिमात की ही अधिकारिता थी। परन्त आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जिस प्रकार शहुद्रव्यायेद्य वैदिक-याग एवं क्रानिगम्य अक्ष-चिन्तन एवं श्चारमसासारकार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं ग्रासंभव होने के कारण प्रतिमान पुजा ऐसे सर्वमार्ग के निर्माण की ज्ञावश्यकता उत्पन्न की अतर्थ विशाल भारतीय समाज के उस श्रंग में जिसमें निधन ग्रहस्थ, साधारण निवात्कि याले प्राणी श्रीर निम्न वर्ण के शह लोग वे उनवी उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। मगवान बद ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके मचार में इस देश की सनातन ज्योति-वैदिक-धर्म की प्रमता-का श्रमाव था। श्रतएव वह इम देश में चिरस्थायी न रह सका। वैदिक-धर्म की पृष्ठ-भूमि पर पहावित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान् बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग वं। बैदिक संस्कृति के ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नवीन दिन्दु-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराशिक धर्म का प्रधान लक्ष्य देव-पूजा है। श्रतएव देव-पूजा से सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-गृहों ( मन्दिरों ) का निर्माण एवं देवमृतियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा मादि इस धर्म के प्रचान तत्त्व प्रकल्पित हए।

श्रस्म, देव-पूजा का जो स्वरूप इस धर्मापदित मे देराने को मिलेगा वह ग्राहरमात् नहीं उदित हो गया था। देन-पूजा देव-यह से उद्भूत हुई। देव-यह ध्रप्ति में देर-विशेष का सम्प्रदान कारक में । धंकीर्तन कर खाहोचारण-सहित समिधा एवं प्रभावन के स्वाप्त कोई क्षाय बद्धा (दुर्ज दिए आदि) अपवा एकमात्र समिवान्दान (आदि) अपवा एकमात्र समिवान्दान (आदि) श्रे स्वाप्त के स्वाप्त होता है। अतः विषा पूर्व ही ग्रेवेत क्षिया वा चुका है (दे० अ० २) देव-यत के सीन अधान अस ये—इन्हें, देवता तथा त्यारा। अतः वैदिक-काल में हमारे पूर्व वो हेवन करते थे वही देव ग्रंज का प्रधान रूप था। अग्निहीन की इस सामान्य स्वारस्था—प्राचीन आयों की देवनूका को—सुरुकार्त ने (जेंसे आपस्तम्य, यौद्धायन बादि ) देव-यत्र की सक्ता से संकीर्जित किया है। प्राचीनों की इस देव यज्ञासमक-पूजा-पद्मति (अर्थात् अपिहोन) की देखायें विभिन्न धर्म सूतों एव एक सूतों में भिन्न भिन्न संकीतित है। श्राभक्तायन ए० ए० ( प्रथम, २२, ) के श्रनुवार श्रप्रिहोत की देवतायें पूर्व श्रयवा स्रप्ति एवं मजापति, सोम, यनस्पति, ऋक्षि-सोम, इन्द्राप्ति, द्यावा पृथिवी, धन्यन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवा:, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सुनकारों ने जिस देव-वर्ग को अप्रिहीन का श्रिविकारी माना है वह एक सा नहीं है। हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा श्चमाव है जिनका पौराशिक पूजान्यदति में उदयहुत्रा--जेंसे गरोश, विश्ला, सूर्य, शिव, दुर्गा श्रादि । प्राचीन वैदिक कालीन देव-यन के इस प्रथम खरूप के दर्शन के श्रनन्तर एक दूसरा सोपान को देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यह (हवन या वैश्व देव) के साप-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मितिन की गयी। याश्वलक्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यश ( हवन ) एवं देव-पूजा को प्रथक्-पुशक् रूप में परिकल्पित किया है। याश्वल्वय (दे० १, १००) तर्पयोपरान्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के कतिपय ग्राचार्यों ने देव-यश को एकमात्र 'बैश्वदेय' (जो देव-यह का एक श्रंगमात था ) के रूप में परिशत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया श्रात, उत्तर-मध्यकाल एवं ग्राद्यनिककाल में देव यह नाममानायशेष रह गया और देव-पूजा अपने विभिन्न उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र श्रंग बन गयी। बद्यपि विद्धान्तरूप में देव पजा श्रीर देव यह एक ही है (देव विगत श्रव ) क्योंकि पाणिति के 'उप'न्मंत्रकरणे' इस सत्र के वार्तिक मे देव-पूजा की व्याख्या में देव-यह एवं देव-पूजा दोनों मे त्याग (dedication) समान बताया गया है। जैमिनि एवं उसके प्रविद्ध टीकाकार शबर की मी यही घारणा है कि याग श्रयांत् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सर्ग समान है। परन्तु इस देव-पूजा का खरूप वेंदिक देव यह से सर्वया विलद्भ हो गया। काल्पनिक देवों के स्थान पर देव मूर्तियों को प्रतिष्ठा हुई । अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिफलित हुए। एक वैयक्तिक तथा हुमरा सामृहिक। वैयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इच्ट-देवता की अपने अपने घरों में पापाया, लीह, ताम, रजत अथवा स्वर्ण आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाश्चों की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमार्थे प्रतिष्ठापित की जाती थी उनको देव कुल, देवयह, देवस्थान खादि नामी से हव छवांन्यद्वि के छवांयहै के संकीर्तित करते में | बाल्मीकिसमायण एवं भाव के नाटकों में ऐसे छवांन्यहों की संश

'देवकुल,' 'देवप्रह' श्रादि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है-यह श्रमंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। श्रयच यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्य काल एवं श्राप्तिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से संभा विलुद्धण समभा चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष मे प्रारम्भ होता है तथा दाई रजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक बुग के रूप में परिकल्पित है। पुन: मध्यकाल ईसा से दो इजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों पाराश्रों को डेट डेट हजार वर्ष देवें तो आधुनिक काल का श्री गरीश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्म समभाना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का चरम युग था तथा २डे-वडे तीर्थ-स्थानी, मंदिरी, धर्म-पीठी के ज्ञाविर्भाव का भी वही समय था। इतः सामुद्दिक उपासना का जो म्बरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिफालित हुआ यह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुना था। पौराणिक-धर्म में तीर्थ-माहातम्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीयों का आविर्माव पौराखिक धर्म के संरक्षण में ही हमा । यहे-यहे प्रसिद्ध देवपीठ एव सीर्थ स्थान सामृहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं । खत: इस साम्हिक पूजा-पद्धति में अर्च्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु पर्व शिव की मिली, पुनः धान्य देशों एवं देवियों --- महा, सूर्य गरोश, तुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण छादि को (विष्णु-श्रवतार)। पुरायों मे यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (तिमृतिं) की निदेवोपासना समान रूप से अभीट है तथा प्राणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त के अंथों में भी वैष्णुष एवं शेव-प्रासादों (मदिरों) के समन ही ब्राह्म एवं सीर-प्रसादों का भी वर्णन है रन्तु स्वायदारिक रूप में यह संपरित नहीं हुआ। विष्णु और शिव की मिक्त की जो दो प्रधान धारायें गैराखिक धर्म में प्रस्कृतित हुई उनका प्रयाग मगवती तुर्गा (शिक्त-उपासना) की रहस्यात्मका सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और अन्य देव परिवार देवों -सहायकदेवों के रूप में ही रह गये।

इस नवीन पूजा-पद्धित के अर्च्य देवों के इस संवेत के उपरान्त स्वाधान द्वित में अपिशिर-मेद का स्त्रणत करने के पूज यहाँ पर इतना संकेत और वाखित है कि इस स्वाची-पद्धित के सामूहिक रूप के पिशत में जिन देवालयों की स्थापना हुई उनशे प्रधान रूप से दो शैलियों विकिस्त हुई—द्वाविक-रोली तथा नागर-रोली। द्वाविक-रोली में निर्मित देशायों को 'विमान' तथा नागर में निर्मित मेदिरों की 'धासाद' संजाय प्रतिद्वा देशायों को 'स्त्रान' के अध्यायों—अवाधाद तथा प्रतिमा एवं प्राचाद में दिरोंप चर्चा होगी।

देव पूजा के श्रिषकारि-भेद के उपोद्दाशत में हमारी यह धारणा श्रवस्य प्राह्म कही जा सनती है कि बारतव में देव-पूजा के उदय वा लहन ही निग्न केणी के मनुष्य ये श्रतः प्राचीन परायदा में देव पूजा के सभी श्रिषकारी थे। इस प्रकार वा धार्मिक साम्यवाद ही प्राणी की महती देन हैं। वालातर पावर जो वैपम्यवाद देखने को मिलता है तथा नित्यक्ष हटोकरण शालों में भी याया जाता है यह धार्मिक संकीर्णता धन सम्प्रदाय-वादिता का परिलाम है। हर्मिह पुराण ना निम्म प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिय स्वरूप में रेसी उदारता वा समर्थन हैं:— ष्राह्मणाः चित्रिया बैश्याः द्वियः शूदानस्यज्ञातयः। सपूज्य तं सुरश्रेष्ठ भक्तया सिंहवपुर्धास्। सुरयन्ते चाद्यमैदुः त्वैर्जनमकोटिससुद्भवैः ॥

इस श्लोक में निष्णु-पृजा (त्रसिंहावतार) के सभी समान रूप से श्लाधकारी माने गये हैं।

'यूजा-प्रकारा' में समहीत नाना पुराण-संदमों से यह सम्य है कि शद्र भी शालमाम की पूजा कर सकते हैं—हों, वे उतको स्पर्ध नहीं कर, सकते ये जो पूर्ण वैशानिक है। प्राचीनों के लिए फ्राप्यार प्रथम धर्म था। अतः अपूतानरण श्रद्ध माझतेन से पायित प्रतिमा वे स्पर्ध के अधिकारी कैते हो तकते से हमागवत-पुराण (२-४-९८) भी वही ठळीप नरता है कि किरात, हूण, अन्त्र, पुलिन्द, पुलत्तु, आभीर, सुझ, यवन, रात्रा प्रादि निम्न नातियाँ एयं पापी भी जब भगवान् विष्णु के चरणों में आत्मतमर्गण कर देते हैं तो पिटन बन आते हैं।

देव-पूजा की श्रिषिकारिता की इस सामान्य परम्यस से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पहता है। परन्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोजन ता यह जगद्व्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई। अन्यथा प्रतिमा के श्रातिसिक में उस महाप्रश्च की विशिष्ण स्थानों में विभिन्न सहामूर्तियाँ हैं, जैते जल में, अभिन में, हृद्य में, यूर्व में, यक की चेदा में (यक्तरारायण) प्राल्यों में 'ब्राह्मणोऽस्य पुर-मारीत्' परन्तु सभी तो हत्नी विशालता नहीं रखते सभी का बान हतना विक्तित नहीं। अतप्रत्म तिमा पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं। हसी तस्य की उद्धावना मिम्न प्रवनात सम्पर्ट है:—

- (च्र) अपनानी हृदये सूर्ये स्थविदले प्रतिसासु च । पटस्थानेषु हरेः सम्बर्धानं अभिन्तः स्यतस्॥ ना रृद् ॥
- (व) हर्न्ये प्रतिमानां वा जले सवितृमयरले। यही च स्थविरले वापि चिन्तवेहिण्युनस्ययम् ॥ एउहारीच ॥
- (स) ऋषीयां स्थविडक्षेऽज्जो वा सूर्ये वाय्यु इदि हिने । द्रम्पेया असियुक्तोऽर्थेत् स्वगुरुं माससायया ॥ भागवतः

परन्तु शातातप का प्रवचन है:--

ग्ररमु देवा मनुष्यायां दिवि देवा मनीपियाम्। काष्टबोप्टेयु मूर्सायां युक्स्थायमि देवता॥

थ्रभीत् मतीपी मतुष्य अपने देवता का जिमावन अल में वा आकार में कर लेते हैं परन्तु मूर्ल होता के तिये कारमची मृदयपी खादि प्रत्यता मिताये ही इव विमावन के खतुक्त हैं। जो युक्तारमा (दीगी है) उकके तो वाहर जाने की जरूरत ही नहीं, उसे खपनी आत्मा में ही अपना देन विमावन हैं।

रुसिंह पुराया (दे॰ श्र॰ ६२) भी इसी का समर्थन करता है :--

#### श्चरनी क्रियावतां देवो दिवि देवो सनी विशास् । प्रतिसारवरूपबुद्धीनां योगिनां हृदये हरि:॥

श्रस्तु, इन धवचनों से देव-पूजा के श्रिषकारि-भेद पर मोही सी समीता से यह निष्मं मिकलता है कि देव-पूजा का दरवाजा जयिस सकते लिये लुना था तो भी भिभिन्न जानों से विभिन्न सुद्धि-स्तर का मनोजे निक साधार भी महत्त्व रखता था। श्रत. किन मनुष्म जा गीदिक, मानसिक एपं आप्पासिक स्तर जितना ही प्रकल एपे कि दिन सित है उसके श्राद्धित, कांत्र्य, शांच्या एवं विचार भी श्राप्तकृत प्रमाचित होंगे ही। वैत-पुजा के श्राधिकार भेद का यही मर्म है। सभी तो योगी नहीं ख्रीर नम नमी सुसुत ही यनना व्याहते हैं। श्रयने दैनेदिन के बार्य-व्याधार में भी मानव को इंश्वर की सहायता ना वहा मिला रहता है। श्रेतए वे श्रयमी-प्रपत्ती मर्योदा एर्ग निभृति के श्रादुक्त उसकी विभिन्न कप में एर्य विभिन्न प्रक्रिता तो वृत्तते हैं, स्तरानि नेदिन में स्तर्भ न्यानी स्त्राधिक एर्य एर्य विभिन्न प्रक्रिता से वृत्तते हैं, स्तरानिवेदन करते हैं, श्रयना स्त्रीत से वृत्तते हैं, श्रयना निवेदन करते हैं, श्रयना स्त्रीत हैं कीर स्तरान मनीर्प उपहार चहाते हैं। वेव पूजा में मिलान का पढ़ी श्रव्य हैं।

धनौ-पद्धित की इस सामान्य खिन्दारीता का खर्चायहाँ मे भी प्रभाव पढ़ा। विपशुमन्दारी में भागतत, सूर्वंभन्दिरों में माग्रताख्य, शियमन्दिरों में भरताखादी हिजाति, देकि-निद्दारी
में मात्तवख्त (श्रीचक्र !) के काता लोग, माद्यमन्दिर में विभावत, गर्वहित शास्तवस्त ध्रद्ध
के मन्दिर में शानव लोग, किन (जैन तीर्थेष्ठ !) के मन्दिर में नगन लोग पुजारी होने के
खिकारी है—-रागिशिद को खहस्तिहत ,दे० ६०,१६) का यह मत्रचन इस उपर्युक्त तथ्य
का बड़ा पोश्क है । खर्चायह का यह अधिकारिक्षेद मात्रादों की कर् कारक-व्यवस्था से
क्षद्मार्थित है—-जित पर हमीर माग्रद नास्तु (Temple-Architecture) में विशेष वियेचन सिलोगा । आगो का अध्याय 'प्रतिमा एवं प्रासाद' भी इस विषय पर दुख महारा डालीगा।

देव-यह से देव-पूजा के विकाध-इतिहास के इस सहम दिन्दर्शन के उपरान्त झन इस-प्राप्त झर्चा-पड़ित की विवेचना करना है। इस स्तम्प में इस झर्चा-पड़ित की सामान्य उपचारास्त्रक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-रिग्रेश भी पूजा-पद्धति पर प्रथम संदेश करेंगे।

# त्रिप्तु-पूजा-पद्धति

निरमु पर्म एवं (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष वर वामुदेव-विरस्तु ) शं सर्वप्राचीन वण्त है। वर्षप्रयम इस्तप्रद घत्तालम वर सुरतात होकर निरम् की निमावना करता वाहिये अर्थात्त्र अपने मन में विष्णु की कॉर्डी देवनी चाहिये—विश्वो भूरम दिवें यंग्रेत—'विष्णुर्भेता यंग्रेदिष्णु मां'। स्टक्सर वे इसी को 'बीजदान' पद्म है जो 'असिनोः प्रायस्तीत इति' मेंव (दे० मेंबा नं० २-१-४) से संपादन वरना चाहिये। क्यायक िष्णु को अर्था के योग्य विमायित कर पुनः उनवर अर्थो के लिये (युस्ते मनः)' इस स्रतुवाकू (दे० म्हण् ५-६-४) से आवाहन करना चाहिए। तदनन्तर स्वर्चक को अपने श्चर्च को—जातु, पाखि एवं शिर से प्रमाम करना चाहिये । जीवदान, श्रावाहन तपा प्रमाम के उपरान्त श्रामे जो पूजेपचार हैं—तालिहावङ निम्नस्प से द्रप्रव्य हैं:—

उपचार मंत्र

१--- ३, अपर देखिये

Y. श्रध्यनिवेदन 'श्रापोहिष्टेति' तीन मंत्रों से (दे श्रु : दशम E.१३)

प. पाधजल निवे॰ 'हिरस्य वर्णा' इति चार मंत्रों से (तैं॰ सं॰ के पंचम ६, १, १-२)

६, श्राचमनीयजल 'रां न श्रापां 'इति मंत्र से ( श्रायवं । प्रथ ६,४ )

७. स्नानीयजल 'इदमाप प्रवहत इति से (ऋ० प्र०२३, २२)
 द—६ श्रनुलेपन ग्रीर श्राभूपण 'रथेष्यचेतु' से (तै० ब्रा० द्वि० ७, ७, )

१०, यस्त्र 'सुना सुनासा' से (ऋ० तृ० ८,४)

११. पुष्प 'पुष्पावत रिति' से (तैं व वं व व र. ६. १)

१२. धूप 'धूरति धूर्वेति' से (वाज सं∘ प्र०८)

१३ दीप 'तेजानि शुक्रमिति' से (वाज० सं० २२ वॉ १)

१४. मधुपर्क 'दिधिका०ण' इति से (ऋ० च० ३६.६)

१५. नैनेश 'हिरस्थार्भ इ यादि' = मनों से ( ऋ ॰ दश ॰ १२१. १-= )

१६-११ चामर व्याजन, दर्भण, छात, यान, झातन झादि समर्पण गामनी मंत्र से विहित हैं।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्यादन कर ख़र्चक के लिये पुरुपन्यक्त का जाप भी युरुकार ने निहित क्षित्र है थीर उभी पुरुपयक्त में अन्त में श्राच्य इसन भी झायरमर्क है—यदि यह राग्रत पद का आमिलापी है । इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह खारमा थी:—

> इविपानी जले पुष्पैः ध्नामैको हृदये इतिस्। भर्चन्ति सुरयो नित्य अपेन श्विमयङ्के ॥ स्मृ॰ सु०

## शिव-पूजा-पद्धति

शिष-पूजा में भी (दें बीं व्यवस्थित दिंव १७) प्रायः उपर्युक्त श्रिमिक उपनारां भा परिनायन है, नेपल विच्छा के नाम के स्थान पर महादेव, मान, कह, व्यवस्थ श्रादि नाम संयोजित क्रिये जाते हैं। क्रॉन्क्हों पर उपचार-मंत्रां में भी भेद है। शिव-पूजा के दोनों रूपों तिङ्ग एवं प्रतिमा से इम परिचित ही हैं। त्रतः वर त्र्यचलिङ्ग की उपासना का त्रयसर है तो फिर उसमें श्रावाहन एवं विसर्वन की त्रावश्यकता नहीं। बीधायन के श्रिपाणी सम्पन्धी निप्न प्रवचन को पडिये:—

भ्यातो महादेवस्वाहरहः परिचर्यांविधि व्यास्थास्यामः। स्नातः ''''पुण्योदकेन महादेवसावाहरेव ''''श्यातो सगवान, महादेव हिंत । वो स्त्री क्षती हिंत यहाप पाप्तमनीयं द्वाशिक्षित्राति — व्याणे हि ह्या अन्तर्यान, स्तृत्राम, स्वाद्यक्त स्थायं क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं स्तृतं क्ष्यं ह्या अवस्थितरहें, सायदे यं, व्याणे वा हृद्यम् हृति च। '''''श्यान, त्याद्यक्तं सर्य दंतं तर्पयामि हृप्यय्शिमः। चौ नमो अभवतं रत्याव श्याक्षाय हृत्य व्यवस्थात् स्वीत् त्यापः। भवाव, देवाय नमः हृप्यय्शिमः। चौ नमो अभवतं रत्याव । त्यातिवह्यं मण्यपुष्यपूष्यं द्वाति । '''''''व्यवस्थं हृत्या हिष्याद्यात् । अस्त्रोपस्तरक्ष्यसीति प्रतिषदं कृष्यः हिष्यादिवह्यं सर्वः वातु व्यक्तविभाग्या व्यक्ति स्वीत् प्रति विद्यात् । अस्त्रोपस्तरक्ष्यसीति प्रतिषदं हृत्याः विविवह्यं सर्वः वातु व्यक्तविभाग्यास्ति।ति प्रतिषदं हृत्याः व्यक्तविभाग्यास्ति।ति प्रतिषदं हृत्याः व्यवस्थानिक्तं सर्वः वातु विविवह्यं सर्वः वातु स्ववस्थानिक्तं स्वयं वातु स्ववस्यत् स्वयं हृत्याद्यः स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं वात् विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं विविवहं स्वयं स्व

पूजा-महारा ( पृ० १६४ ) में हारील म्हापि के स्वावेश का उक्षेत है किश्ते स्रव्रक्ता देवाधियेस महादेव की यूजा पक्षांचर ( नमः शिलाव ) से स्वाव्या वहरू नावसी ( तासुर्थाय विक्रांद्र महादेवाय भीमहि, तासी कह, प्रचीवयात् ) से या 'खो' ते स्वाप्या ते व्याप्त है का क्रिया का कि यांच क्रिया पर के प्रियाता स्विधियानाम् में मंग्र से या किर ती के संज्ञ से स्वाव्या की स्वाप्त की साम स्वत्री है । सिय-सिक्त है कि स्वाप्त की क्षारा-पार्य की परम्या पर हम पहले ही चेकेत कर जुके हैं । सिय-सिक्त की सूचा में द्वाप के सिय काल-पार्य की परम्या पर हम पहले ही चेकेत कर जुके हैं । सिय-सिक्त की पूजा में द्वाप-स्वाम, दिध-स्वाम, एक स्वाप्त हम स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त में स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त हमाने स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त हमाने स्वाप्त स्वाप्त कर स्वप्त हो स्वाप्त भारता है । सिय-सिक्त क्षार-स्वाप्त काल की स्वाप्त की स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से सम्वप्त में स्वाप्त से स्वाप्त

पंचायतन के विष्णु एयं शिव—इन दो देवों को अर्चा-व्हित के इस संवेत ने उपरात क्षमग्राप्त श्रम्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धित की विस्तारमय से सिरस्तर चर्चों न करके यहाँ पर हतना ही छंकेत वर्षाप्त होगा कि इन सभी देवों की यूका-परभ्यम पर अर्चा, अर्च एवं श्रमंक के चार श्रम्यायों में स्वित्तर शंकत है। उन श्रम्पयों में श्रमंक एवं सार्मिक हिंदे सी देवों की यूका-परभ्यम पर श्रम्यायों से स्वित्तर शंकत है। उन श्रम्यायों में श्रम्यायों है यहाँ पर उपचारास्त्रक पद्धि भी सभीवा विरोध उपजीव्य है। अरा दो चार शब्दों में इन सभी देवों थे। उपचारास्त्रक पत्ता प्रवाली पर निरंशोस्त्रक श्रामें उपचारां की सभीवा करना है।

## दुर्गा पूजा

तुर्गान्युज्ञा से कथिर प्रयोग एक पुरातन प्रचार है। याख ने अपनी वादस्सी में चिरुका, उसके प्रिस्तल और उनवा हत सिर्यासुर-चीनों को कथिरदान लिया है। इस्त्र- रताफर ( पृ॰ ३५१ ) में भी हुर्गा-पूजा-विधान में देवी पुराख के प्रामाएय पर महिप बलिदान विहित है। श्राजकल भी क्लकत्ते के काली-मंदिर में यह बलिदान-परापरा पूर्ण-रूप से जीवित है। रचुनन्दन ने श्रपनी दुर्गार्चन-पढ़ित में दुर्गा-पूजा का सविस्तर पर्णन विया है। दुर्गा की शक्ति पूजा के ताविक श्राचार पर हम पहले ही लिख श्राये हैं।

## सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (श्रयशा द्वादश-गुणित नंख्या के नमस्कारों) हा प्रयोग विशेष प्रसिद्ध है। इन नमस्कारों में सूर्य के क्यों प्रस्तर निम्नलिशित १२ नामों का चतुर्थी में समस्य समीप है :---

| 8  | मित्र | ¥  | मानु  | g | <b>हिर</b> स्यगर्म |      | सवितृ      |
|----|-------|----|-------|---|--------------------|------|------------|
| २  | रवि   | પ્ | राग   | 5 | मरीचि              | \$\$ | श्चर्व तथा |
| \$ | सूर्य | Ę  | यूपन् | 3 | भ्रा दित्य         | १२   | भ स्मर     |

इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसकी 'तृचाकहरनमस्कार' ने नाम से प्रकारा जाता है। इसमें स्रों के बाद कतियय रहस्यारमक स्रावरी एवं गंत्रों के सन्तिवेश से उन्हीं हादश नामें का निग्नरूप से उचारण किया जाता है :--

- (i) श्रों हो उचलच मिश्र मदः हो भी मिनाय नम.।
- (ii) बों हीं बारोहणुक्तां विवं हीं वों स्वये मा.। (iii) बों हूं हमेगं माम सूर्य हूं सूर्याय ना.। (iv) बों हूं हमिमार्थं च नाशाय हूँ भागवे ना.।
- (v) भों हीं छक्तेषु में हरिमाथ हीं खनाय नमः।
- (v) चौं ह रोपवाकास दध्मसि हः पूष्ये नम.।

टि॰-इसी प्रकार से श्रन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बद्धता ही जाता है। विस्तार-भय से इस प्रणाली का स्वनमात श्रावश्यक था।

#### गरोश-पूजा

मणेश पूजा वर विछले शब्याय में अछ सकेत हो शीलका है। श्रानिपुराण (श्रव्यश मुद्दगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश गीरव इसीने श्रनमेय है कि कोई भी विधान या सरकार, उत्सव या श्रारम्म दिना गरापित गरीश के पूजन प्रारम्भ ही नहीं होता ! गरीश वृजा सभी आरम्मों का प्रथम कर्तवा है । गरीश के द्वादश नामी के संकीर्तनमान से लमी कार्य (विद्यारम्म, विवाह उत्सन श्रादि) संपल हो जाते हैं । तथापि. --

> सम्बद्धकर्नस्य कपियो गजकसंह । धम्मेत्रां गारवची भ अधन्त्री राजाननः । खम्बीदरस्य बिर्जी विच्न राजी विसयक ॥

गरोश के साथ उनकी माता भौरी का साइचर्य तो समक्त में आ सकता है परन्त गरोरा-सहमी पूजा का महापर्व दी गानती में सहमी बाहनमें जरा कम सम्ग्रह में ह्याता है।

नवपह पूजा

गलेश-पूजा के समान ही प्रत्येक धार्मिक सर्प-होग, प्रतिष्ठा, वशेषपीत, विवाह खादि सभी सार्थे एरं मेहकरों में नवप्रह पूजा एक आवश्यक श्रंग है। नवप्रहों में सर्थ, चर्द्र, मंगल, ब्रथ, जरूरशित, राष्ट्र, जनि ने साथ राहु और चेतु की भी गणाना की जाती है। सन्त्री पूज्य प्रश्चित्रों में निर्माण में एवं पूजा-प्रदित्त में नावप्तरूप (श्रंव १, २६६-६८) के निवस्त्र हिरोद प्रस्थ्य हैं। प्रतिम्त प्रान्धिक स्थ्य आवादि को संवेत आगे होगा। इसकी पूजा मी जर्मनासम्बद्ध क्याप्त, व्याप्त, नेरेख आदि के साथ निर्मादान भी विहित है। प्रावस्त्रय के प्रस्थात टीमसर ने संस्थपुराष्ट्र (श्रंव ६४) वे रहतो हों को उद्भुत कर नवप्रहर्मुक्ष के प्रिवस्त्य प्रस्तुत किये हैं।

श्रन्य पूरव देशें एवं देशियों में इशिशायम में दत्तानेव श्रीर वर्धन सरस्वती, लघ्नो, राम, हन्मान शादि शिशेप हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्ट्य न होने से समेरामान स्वभीद है।

श्चन्त में देवाधिदेव परमेछी पितामह मझा की पूजा का कुछ भी संकेत न हुँ ने से दह स्ताम प्रधार ही रह जाता है । शत. ब्राह्म-पूजा की विगलता का क्या कारण है ? स्था पश्य-शास्त्र (दे॰ समराद्वाण सुन्नधार) के सभी अन्यों में श्रीर पुराखों में भी ब्राह्म-सन्दिरी की जिस्सा के विवरण वेंसे ही मिलेंगे जैसे किसी करन असुख देन ने तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म प्रजा के देशस्य का क्या रहस्य है १ स्थापस्य-निदर्शनों में स्थापस्य-शास्त्र के विवरीत ब्राहा-मन्दिर केयल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं । अजभेर (पुष्कर), ईवार स्टेट ग्रीर पहा तालक (पड़ीदा स्टेट) के तीन बाह्य-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगरव हैं। यदापि दीराशिक यजान्यरम्पर के प्रथम प्रभात में किदेवीपातना का गुख्बान सभी प्रशासी में हैं पतः रातान्तर पावर बहा। के इस क्षोर से वैर न्य का देत सम्मवतः साविती के कार के प्रारम्भ हका । प्राप्ताण (सुविरायह अ० १७वा) का कथन है कि अहा-पूजा का बास सारिजी का शाप है। इस जाय-रुपा का क्या नर्स है जीक तरह से नहीं कहा जा सकता हाँ, यह निर्विवाद है, शिव और विष्तु के समान के तो ब्रह्म के मही के सम्प्रदाय बने और न ब्रह्मा के ग्राची-प्रहों की ही परम्परा पक्षारित हुई। हाँ, यह निस्संदिन्छ है कि महान की मीलिक प्रमुराता का जहा हाल दिखाई पडता है यहा उनकी गीए शतिष्ठा सर्वन प्रमान है। विकार-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों तभी में ब्रह्मा को परिवार-देखा में हर में प्रथम स्थान दिया गया है। अस्त, इब उपोद्धात से यह संगत ही है कि बद्धा की एका प्रकृति का विकास भी नहीं हो पाया ।

#### पूजीपचार

विष्कु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम पर्व धैक्या श्रादि सा संसीतेन हो हो चुझ है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्प्रन्य में कुछ विशेष विवेचना श्रावस्थक है। योडगोप चारों की निम्म शासिस देखिये,— दंव देव जागवाध शङ्खवकगदाघर।
देहि देव ममानुनां भवतीर्थं - निवेबचे ॥
इत्यनुनां वती खब्बता पिवेनीर्थंतभापदम्।
प्रकाल - मुखुदर्गं सर्वेच्याघि - विवासत्तम् ॥
विच्यो: पादोदकं तीर्थं विरक्षा धारवाम्यम् ।
इति मन्त्रं समुचार्यं धवंदुष्टमत्वसम् ॥
तुत्ताती - मिश्रित तीर्थं पिवेन्मुनां च धारवेत् ॥
तुत्ताती - मिश्रित तीर्थं पिवेन्मुनां च धारवेत् ॥

अनुतिपन ( गन्य ) के लिये इन इत्यों में से कोई एक अधवा अनेक या दो तीन मिश्रित कार्यंत करना चाहिंग —चन्दन, देवदार, करहरी, अर्थ, के एत, जायकत ( अर्थात् भितकत)। पुरुषों में विश्व को पूजा में दुलगी की बढ़ी महिमा है। उस-मध्य अपवा गम्प-दिहत पुष्प वर्ष्य हैं। आति-पुष्प सर्वोत्तम पुत्त- त्रकाहिका, चन्यक, अशोक, वाठनी, मालती, कुन्द आदि। नृत पुत्त में वृत्य के अतिरिक्त रूप पुष्पी की विष्णु प्रियता मितिवादित है। निर्माल्य ( चढ़ाये छुए वाली पूछत ) की वर्ष मिहिमा है। रिक्त-पूजा में पुष्पी की उत्तमता का जन्मेका निमन्न है —क्यके, करवीर, विश्व ( पन ), होया, अपवासानी ( पन ), कुन, इत्यों ( पन ), नेत कमल ( सर्वोत्तम )। पूज, दीव ( आरार्तिक ) आदि की आमान्य मित्र्या है स्मान्य प्रतिपत्त हैं हैं निर्मेश में निर्मेश में मित्र के आदि की अपवासानी पत्र प्रतिपत्त हैं । व्यवश्य भीष्य का निर्मेश में प्रवर्ष में स्मान्य प्रतिपत्त हैं । समान्य प्रत्य का कृत्य भी वर्ष हैं । समान्य ( अयोक का ) की उक्ति—नदक्ष पुष्पों भवित तरका तस्य देवता:—खामान्य निर्मेश ने वित्य निर्मेश हैं। समान्य पत्र अथान पत्र सम्मन्य स्मान्य सम्मन्य पान अथान सम्यान समान्य समान्य समान्य समान्य पत्र समान्य पत्र अथान पत्र समान्य समान्य समान्य समान्य पत्र अथान पत्र समान्य समान्य समान्य पत्र समान्य पत्र समान्य समान्य समान्य समान्य समान्य समान्य पत्र समान्य पत्र समान्य समान्य

ह्रो प्राचाय खाहा । क्षो क्षयानाय खाहा । क्षो क्ष्यानाय खाहा । क्षो जदानाय खाहा । क्षो क्षमानाम खाहा । क्षो बढ़ांचे खाहा । नेवेच-मध्ये प्रावनाये पानीयं धन-पैयामे । क्षो प्राचाय खाहा । "" महत्ये खाहा । उत्तरावेधने चन्यंयामि । इस्त्रमङ्गा-कृत मत्यंयामि । सुत्यवहालनं धनयंयामि । क्षोद्धर्तनाये चन्दनं समयंयामि । सुख्यावार्ये पूर्वीयतः-तान्यूर्तं समयंयामि ।

म्रजपुराण (दे॰ पू॰ म॰ तथा श्रपरार्क) के श्रतुसार नैनेय का वितरण निग्न मुकार से होना चाहिये:—-

> विभेशवस्य सद्देयं व्रक्षाः यक्तिवेदितम्। वैद्यावं सालनेश्यस्य सस्मानेश्यस्य शास्त्रवस्य स सीरं वर्षेश्यः शासेश्यो देवीश्यो यक्तिवेदितम्। स्वीर्यस्य देयं मातृस्यो यक्तिविश्वितयते॥ भूतवेतिष्शाचेश्यो यक्तिवृत् विश्वितेतः॥

टि०--यह विशेष नियम है--सामान्य तो श्रर्चंक के लिये भइय है ही।

ताम्बूल—देव पूजा में ताम्बूलार्षण शानीन यहा तथा धर्म सुत्रों में नहीं है। दाठ कांग्रे में मत म यह उपचार ईशांधि शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुला। ताम्बूल के ह या रहे श्रीम हैं जिन से हम परिनित ही हैं—चान, सुपारी चूना, करमा, दला यमी, जाबिनी, जायकल, मिटी, कैशर, नादाम, कर्ष्य, कर्स्सी, क्षीन ल्यादि। ताम्बूल-भत्तण में निम्म रहे मुखी म व्याहन रहे हन्यों का मार्च है हर-—

ताश्युल कटुतिससुय्यमधुर घार क्यायान्वित । यात्मा वक्ताशन कृष्टिर दुर्गन्निविश्वसकम्॥ वक्तस्यानाय विद्यक्षिकस्य कामाप्रिसदीपने । ताश्युकस्य सस्ते अयोदय गुया स्वर्मेषि ते दुर्खमा ॥

प्रदृष्तिणा — क्रीर नमस्तर, जैवा ऊपर चक्त है, दोनों मिलकर एक उपार पनाते हैं। प्रदक्षिणा इम समक्रते ही हैं। नमस्क्रार क्रायाक क्राया प्रवाह गिदित है। अधाद प्रणाम —

> दोभ्यौ पद्भ्यो च जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा। मनसा वचसा दृष्ट्या प्रजामोऽणःह ईरित ॥

पञ्चाङ्ग प्रशाम —

पद्भ्या कराभ्या शिरसा पञ्चाप्तप्रयाति रस्टवा 🛭

द्वारत । इन पोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संचित समीचा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो सध्यों की भीमाता धीर प्राविद्वक है !

प्रथम इन उपचाराङ्गों को देलकर श्रमायान पाठकों के मन में समार-महुल यहुइक्मापेल में दिरू-यान की परिपादी को ही पुनराष्ट्रिय पर ख़रुरव प्यान जाता होगा। साधारण जन इन समी उपचारों को पर्-इसमें उड़ी किटनता हो तथा काता होगा। साधारण जन इन समी उपचारों को पर्-इसमें उड़ी किटनता हो तथा हुए हा मार्थ जाना
इत्यों के समार के जुगत का प्रान-ध बर वहुँ श्रात मा सब्दान, प्रपण्डान प्रथमा जाना
इत्यों के समार के जुगत का प्रान-ध बर वहुँ श्रात पर सब्दान, प्रपण्डान प्रथमी श्रमी
पूजा सीमाना म उपचार शिगयक श्रीदार्थ को स्थान दे रचता है। यदि कोई वस्त
प्रणालासम्प्र देशोच्यार से पूजा करे। मिद दशोधचार से भी कटिनता हो तो पद्मीच्यार
पूजा भी येंची ही फलदाविनो है। सभी का श्रमाय है तो पुष्पमान से सभी उपचार।
का सम्पादन करे। श्रात भी हम खपने नित्य नीमिचिन वर्मों में किनी भी श्रमाय
का श्रवती (शिवतपहुलों) ने सम्पन्न वर तेते हैं—गन्धामये श्रवत समर्थमा वि

पुष्पामावे फल शस्तं फलामावे तु पश्चवम् । पञ्चवस्याप्यमावे तु सन्तिल ग्राहामिष्यते ॥ पुष्पात्तममवे देवं पुत्रवेस्सिततपहुलै ॥ दूसरे को लोग देव-गूका में पुष्प-मूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस स्वक्त की एक ख्रुचा का पाठ करना चाहिये— ऐसा उठ हु० का आदेश है। इद हारीत की आधा है जो लोग पुज मृठ करना चाहिये— ऐसा उठ हु० का आदेश है। इद हारीत की आधा है जो लोग पुज मृठ कर प्रत्युपचार गूका करें। सथवाओं के लिये खाँर राज्य है को सिता चना सम् में विध्या को स्वत्य प्रत्युपचार गूका करें। सथवाओं के लिये बात-इरुक्त की है कि स्तान, चक्त, चछोग्रयीत स्वाम की स्वय्य की स्वय्य में सीमरी यात यह खान देने की है कि स्तान, चक्त, चछोग्रयीत स्वाम में विच — इन उपचारों में आचमन भी भरान करना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ पर प्रयापनार नहीं परिगणित होता—यह उठी का अंग है। चीथी रिशेणता यह है कि प्रवि प्रतिभावीठ-रियत ख्रवल है तो खाबाइन और विवर्जन न करके चतुर्रशोपचार-गूका ही उचित है क्षपवा इनके स्थान पर मंत्र पुष्पाझति देनर पूजा के वोडशीरचार पान किये आरी है।

प्यत्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक पिरोप विषद्धा यह है कि इनमें से बतिपत्र प्रचार—प्राप्तन, ल्राणे, गण्य, माल्य । पुप्पमाला), धूप, दीप तथा जास्त्रादन (यख)
ल्लार्यक पर सुं में आद में निमनितत मायां में किये विदित्त हैं, खतः पत्र गुंहर (See
Outlines of the Religious Literature of India p. 51) ना यह
कथन— देव पूजा के पीहरोपचा। वैदिक याग के उचचारों ने इवने मिक्र हैं कि इन पर
विदेशी प्रमान का शामान है—डीफ नहीं। वस्तव में बात यह है कि देव-गृजा की परम्पर्
के उदय में जो उपचार कामिनत अद्धेय मायां को श्रार्थित किये जाते थे वे ही या उनसे
पीड़े से श्रीर जोड़कर प्रतिमालों में झार्पित किये जाने लगे। खतः यह उनचार-पद्धित विदेशीअपुकरण न होकर एक मान देशी-धातार है। काले साहय ठीक ही कहते हैं (See H.D.
vol 2, pt. 2, p. 780)—It was a case of extension and not
of borrowing from an alien onlt.

## बौद्ध तथा जैन धर्वा-पद्धति

इस अध्याय के उपोद्धात में हमने बीदों और जैनी की सर्वा यदित पर भी कुख संवेत करने की प्रतिका की भी; परन्तु पीदे के अध्याय में इस सम्पन्ध में पर्वाप्त सेवेत (दे॰ जैन-धर्म---जिन-पूजा) होने के कारण उनकी विशेष अवतरणा आवर्यक नहीं।

योदों की प्जा-पदित की सर्वप्रमुत विशेषता उनकी ध्यान-परापरा है। वैसे तो सभी सम्मदानों में वर्म-काण्ड (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु थीदों की यह विशेषता (ध्यान परम्परा) स्वर्णित है। थीदों की खर्चा पदित की दूनरी विशेषता झारातिक है। बीद तीर्प-पाने वीद-पम के पित स्थानों में जातर अपनी मनीतों या यो ही केक्दो, इस रें, तारों की संख्या में याती जताते हैं। दीप-दान की यह वीद-प्रमा क्षी वित्तराष्ट है।

## १ o अर्चा-गृह

## ( प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव )

मानय जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलीकिक दोनों श्रम्युदयों में सम्पन्न होती है। साध्य अम्युदय ( ऐहिक उन्नति ) एवं नि श्रेयस ( पारली किक उन्नति—मोस्र ) का एष मात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन आर्य विचारकों ने धर्म-संस्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। 'इष्ट' से तात्वर्थ यह जादि कर्मरायड है तथा 'श्रपूर्त' का संन्पादन देवालय, वापी, कुप, तहाग आदि के निर्माण से होता है। वैदिक-धर्म 'इष्टि' देव यह का विशेष प्रतिपादक था. परना पौराखिक धर्म में ख्रपर्त-स्वास्था ही मानव का परम पुरूपार्थ माना गया। श्रतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पूजा के उपशुक्त स्थानों का निवेश एवं निर्माण ही सर्वप्रमुख श्रंग माना गया। देवालय—श्रची यह के समीप वापी, क्य, तकार आदि की संयोजना आवश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी स्थान के लिये जलाशय की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है।

देवालयों की निर्माण परम्परा में दो धारामें प्रमुख हैं-सार्वजनिक देव-स्थान जिनकी संजा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, जामील देवालय प्रथवा वैयक्तिर-देवालय । द्तरी कोटि के देवालयों का सम्यन्ध पुर निवेश श्रथवा ग्राम निवेश एवं भवन निवेश से है तिस पर हमारे 'मारतीय यास्त शास्त्र'—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश-नामक ग्रंथ में सविस्तार विवेचन है यह वहीं अवलोकनीय है।

यहाँ पर इम उन श्रची ग्रहो (देवालयो ) का उपोद्पास करने जा रहे हैं जो सामूहिन-पूजा, तीर्थ-याता एवं धार्मिक पीठों के अमुख केन्द्र थे। पौराणिक-धर्म में तीथों का माहारम्य एवं तीर्थ-यात्रा का सर्वेषमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म संस्थायकों-विभिन्न भगवदयतारों के जाम से सम्बान्धित स्थानी-नगरियो, चेनी पर विशेष शाशित है। गहर-पुराण (प्रथम, श्रव १६ में श्रयोध्या, मधुरा, माया, नाशी, नाशी, अवन्तिका तथा द्वारावती-इन महानागरिया की माजदायिमा माना है जो हिन्दुओं ने प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं। 'तीय' शब्द इद्यथक है- तेत्र तथा जलावतार जो बड़ा ही मार्थिक एवं सुसंगत है। जीवन स्वयं एक तीर्थ-थाता है जिसती विभिन्न श्रवस्थायेँ विभिन्न प्रहाय है। भारतवर्ष वी तत्व-विद्या में मृत्यु भी तो एक पड़ाव है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति-दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-मागर की रूपकरजना में मीख की प्राप्ति भवसागर-गार उतरने को नदा गया दे उसी प्रकार तीर्थ याचा (जो भुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है-दे प्रानि-पुराण अ० १०६ ) में भी वही रूपक दिवा है । तीर्थ स्थान की स्थापना

िंसी सिता के नृत्त क्रमवा समुद्र के तट क्रमवा किसी तड़ाम, पुष्पिश्यो भीत के मिनारे ही हुई है अपनेत् तीर्थ में जलाशय का साविष्य अनिवार्य है अपन्या वह तीर्थ में मा ? यह रेतरसान केता ? देवता तो नहीं रमते हैं जहां मानव का भी मन रमता है—
सन्दर प्राष्ट्रिक हरूय, यन का एकान्त स्थान, सिता का सुर्य्य एव पावन तट, वर्वत के उत्तेम शिलद अपना उत्तरी उपान्त भूमियाँ, मनकत्तर य बरने वाने निभक्तों ना विमुण्यारी बातायरण, विधिय प्रवान के पुष्पों एवं पत्तों से लदे सुर्य्य पादपों एव लताशों के आकर उत्तान और तेन—ये ही देव स्थान ही सकते हैं। इन्हमीहिता (५५८) का निम्म प्रयाम हत तथ्य की पृष्टि करता है:—

## वनोपान्तनदीशैवनिर्मतेपान्तभूमिषु । रमन्ते देवता निर्मं पुरेपुवानवरमु च ॥

भविष्य पुराक्ष (भवम, १३० वाँ छ०) में भी ऐना ही उत्ते । है। महाकृति वाल में भी दुर्वाता शाव दरभा करसाती को मन्दीहरू मन्दानि नीपृति अकापुण गोष्ण नामक महागद की उपचयनभूमियों में ही मन्दीलाई-निवासार्थ उनित भदेश बताया दे० द्वेपतित उन्हां ० छ०। पुत्रवस्थान भारत के दश विशाल भूमा में आप सार्थन पुत्रवस्थान निरादे पढ़े हैं जिनको सेका तीयों एवं सेनों में नाम से प्रस्वात है।

तर की बात तो यह है कि माधिक संसार के जाल से यचने के लिये निरन्तन से मानव ने छाट माहाग्रीक की शोध में उन्होंने तत्मवता प्राप्त करने वे लिये प्राट्ट किए एवं ति एयं उदान प्रदेशों में जाकर खपनी क्रम्यारम पिपाया की नाथि में निशंत दिना है। जलाया का शांत्रिय्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावद्यक ही नहीं श्राप्ति गांचे हैं। जिस प्रकार जीवन- यापन निशा जल श्रास्त्र में उभी प्रकार कोई में देवहां में—यह, पृजा, उपामना, नम्पाय-दन खादि दिना जल के नहीं हो भरता। दिन्दू शास्त्रों ने जल की जीवन तो बतामा ही है जल शुन्ति भी है। श्राप्त दन तीर्थ स्मानित हो । सास्त्राप्त देवां में ही पुशासन परम्परा के श्रानुसार यहे वह निर्मो का निर्माण हुया। तीर्थ साम्योद में दिट्ट—दोनों हा श्राप्तीन्याध्य तर्थहा रहा तथा रहेवा।

द्याम शिरा गर्नर इस खाते देखेंगे—आमार निरावार जल की सावार अितृति के क्या में उद्भावित है उसी मवार जलाकार—धीर्य ( जल को बीरत मी वहा तथा है ) मान माज की विशेष सावार की शिरा के स्वार जलाकार के से बीरत मी वहा तथा है । जिले ना सावार है । असे माज के सावार हो । असे माज के सावार हो । असे माज के सावार हो । असे माज के पाय माज तीर्थ माज माज विशेष हो । असे माज के पाय नाम है । असे माज के पार उतारों के तिये माज है पार तीर है । असे माज के माज के माज के माज के सावार के माज के सावार के सा

बरानी गयी हो । पायन एउँ पृत्य विभिन्न सरितायें भौगोलिक रूप में हो नहीं परिकल्पित हैं, वे आप्यापिक महातरत के महास्रोत की विभिन्न पारायें हें । रैक-दर्शन की इस पारणा में यहुत कुछ ममें है ।

ह्स क्रप्पाय वा नामवरण 'श्वनी-ग्रह' है। श्वर्णा यह— इन शब्द वे न्यापक कोवर में (श्वर्गा—श्रप्पांत क्षन्ये-देवों के निमह—मितमार्थे, उनवे ग्रन्ट— स्थान ) तीर्थ, होन, देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू मितम-विशान को पूर्णरूप्त से समफ्ते में लिये हिन्दू-सीर्थों का श्राम परमायरयक है। हिन्दू-तीर्थ गरसव में स्थायरथ एव वला के जीत जातवे केंग्रल—संक्रहालय (Musuems) हैं। मितमा विशान की पुछ मूसि—पूजा परम्परा—की इत प्वन्यीदिना में श्राम ग्राम इत्त श्रप्पाय में हम इस प्रयय देश ने उन पायन मदेशों की एक सैलियत सभीता वर्षी जो तीर्थ स्थानों के नाम से विश्रुत हैं क्षप्या कहीं पर देव-दर्शन मुलस है एवं पुष्पाकंत मुक्त । आगे उन्नर पीटिका में इसी विषय की स्थापस की हिए से 'श्रतिमा एवं मानवार' नामक श्रप्याय में तदनुक्त पियम मा मन से होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापस्य पर जो युगानत नारी प्रभाव पढ़ा अर्थान् अनंकानेक देव पीडो, देवालयों, तीर्थ-स्थानी का उदय हुआ — मिरिरी का निर्माण हुआ प्रतिम श्रो की स्थापना हुई— उठ मर्भ या हम तमी पूर्णकर से मूल्याहन कर पकरे हैं जब हम सीरीएकि धर्म की उठ नशीन घार्मिक त्येति की ठीक तरह से समक्ष लें जिल की प्रपाद किरणों से प्रोप्कल्य देय-पूजा परभरा का प्रार्श हुआ। पौराणिक अपूर्व व्यवस्था में देवालय निर्माण तथा देय पूजा इव नशीन घार्मिक क्योति की सर्वमान किरण थी। निवृत्ति करवना, अवतार-बाद, पद्माधतन-परभरा आदि स्व इंगी महाज्याति के प्रकार कर्या है प्रमाण देव हैं।

तींथों की परम्परा यत्रिप भैराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थों इरावना कर श्रीगरोश वैदिककाल म हो हा जुका था। वैदिक काहिस्य में तीर्थं राज्य के ही अर्थं में यहुत प्रयोग देखें गये हैं। अर्थ्यद (१.४८८) में पीर्थ मिस्तुनाम्' उिलिखित है। ह्यी प्रवास अर्थायेव (१.८८८०) में पीर्थ सिंदारानंत प्रवातो नहीं। में तीर्थ को मिहिना पर सैनेत है। तैसरीय नासक्य के निम्म प्रवचन से भी तीर्थों के माहारम्य की शरीत प्रवात पर प्रवार पर प्रकाश पड़ता है—याथा थेनु तीर्थ वर्षमत्त्र—तैं आं २१८६। तैसरीय काहित तो साफ-पाफ नार्थ-द्वाना का वर्षन्त करती है—तीर्थ स्वाति ६-१-१२। हसी प्रकार पहुस्ति माहारम्य में देन तीर्थ कु पूर्ण आभास है—चैतदे देवाना तीयम् ११। हसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पर्याह्म नासक्य १-५, शातायन श्रीत स्त ५-१५२) विदेक वाहम्य से समुकत विश्व पर्याह्म नासक्य १-५, शातायन श्रीत स्त ५-१५२) विदेक वाहम्य से समुकत कि वेता सकते हैं।

परन पर है कि इन तीमों देवास्त्यों के अर्थाग्दों में प्रथम अर्थों (देव प्रतिमा) मी प्रतिष्ठा पूर्व नि अर्थों यह—देवास्त्री एवं तीयों ना प्रयम निर्माण हुआ निनमें अर्थों की प्रनिष्ठा बाद में नी गयी। इस मुश्न ना उत्तर असन्दित्य रूप से नहीं दिया जा सकता। है यह अपदर्श है कि भारत के णार्थिक भूगोल में शतरा ऐसे माम है जिनते यह निष्मर्थं निशाला ना सरता है हि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिप्तादित की सर्यो भी उठ देव-शिरिष की भीत-परम्या अध्या उपायना-परम्या का प्रतिविधित्व अध्या प्रतिकृत्य कर्या प्रतिकृत्य क्रिया प्रतिकृत्य अध्या प्रतिकृत्य क्रिया क्रया क्रिया क्रय क्रिया क्रया क्रिया क

सभा शःका प्रपा रहमस्दर्प सन्दिर सथा ( प्रासाद इति विक्यातं \*\*\* \*\*\* ॥

उनमें सभा, शाला, भपा, (शानीवराला-विवाज) रङ्गभरहण (नारवराला झयश मिनायह जहाँ वर अवतर विशेष पर विभिन्न भाविक समारीह नापन्न होने घे शीर नाटक, रोख धादि भी होते के । ताचा मिन्दर—हन पानी वो प्राचाद की संना देने ना पया रहस है। हम नाम्यय में मोपेशनर सुमारी हा॰ रटैलानासिश (दे॰ हिन्दू-टेपटल मंघ प्रथम । की नित्न समीजा दक्षी सार्थक है:—

पुर निर्देश (दे , क्षेत्रक का ध्याशीय वास्तु श्राम्य'— इन क्षम्पयन या प्रयम प्रंथ )
में इमने देशा प्रानीन भारत के नगर रिकाम में मंदिरों ने महान योग दिवा। मदिन नगरों (Templo Cities) के निक म की कहानों में मंदिर की स्तारी एरं उसकी अ मिक गरिमा क्रिकेट उपकास तो भी है नाम हो नाम मंभारतीयों की मुणियमें निमित्र स्वापनियान निर्देश पूर्व दिवास प्राप्त स्विधित निम्म भेगार वीश्यों के पित वीधियों [मंगल-मंभी स्वारि ) ही गरी की कम्य श्रम्य मही ने अपने दान ने विस्ता मंदिर-निमेशों की स्विम्युटि भी को लिया एक मन्दिर के स्थान पर श्रमिक मन्दिर कम मदे, एक भी मा के स्वाम वर बनेक प्रतिमार्द वृक्षी एनो लगी। एक मन्दिर एक नगर में विश्वत हो गया।

महिरानाची जी इन बाजीन परायम के जार्ने में ही उनाया हैं। लोजियन उदय हुए हैं जिनके नाम भी उन्न देवनचान के क्षयिज्ञातु हुँदू में मंदीनित हिमें गये। उदाहरणार्थ िष्णु ( अपना नारायण् ) के नाम पर निर्मु-पुर ( वगाल् ) विष्णु-पा ( वंजान्न ) विष्णु-पाया ( अत्वनन्दा तथा दुष्य गया वा खंगम—हिमाद्रि ) विष्णु-पाञ्ची ( महात-प्रदेश का कंशोक्स्म ) नारायण् पुर ( दे० पद्मपुराण्—र प्रकृति व पृतात्म नारायणुर्धे को कंशोक्स ) नारायणुर्धे को वंकीतं ) आदि-आदि प्रक्षित्र है। इसी प्रकृति । नारायणुर्धे को वंकीतं । आदि-आदि प्रक्षित्र है। इसी प्रकृति विष्णु-ताद्वत्न—चर्द्ध प्रकृति के किन्न निमिन्न तीर्थं नाराने मिद्दिन्त्नार्ध को लेक्न निमिन्न तीर्थं नाराने मिद्दिन्त्नार्ध को अत्वन्द हुशा, जैने चक्रतीर्थं, पद्मपुर, पद्मावती आदि । निष्णु के विभिन्न अवतारा से भी अपने क्षान एवं पद्मिन क्षानार्थं, पद्मपुर विष्णु के विभिन्न अवतारा से भी अपने क्षान एवं पद्मपुर क्षान क्ष

कह्न-शिम के नाम पर भी श्रानेक शैन पीठों एवं श्रेंग नगरों का उदय हुन्ना। कह्म प्रमाण, शिग-काडी, ईशान तीर्थ, पैद्यान्य, केदारन थ, सोमनाथ, रामेश्वर श्रादि ग्रादि। सरस्वती शीर हण्हती नामक दो देवनदियों के श्रन्तशावनाश में प्रकल्पित 'नज्ञावत' पावन प्रदेश में बढ़ा। का श्री श्राहि श्राहि शामि तिया काता है। बढ़ा-वाहन हद के नाम पर हरतीर्थ का ब्रिज पुराण में भनत है—प्रजावतें कुशायतें हरतीर्थ तथेंव व। इन्नी प्रकार सूर्य एव चन्द्र के पावन जेनी—भाइकर जैन जो श्राधुनिक कोनार्क—पुरी (उदीना) से १६ मील की सूरी पर रियत है, तथा होमतीर्थ (ग्रुजशात के दिवाय कोरी) का नाम श्राज भी भोक्यल एनं प्रकार है।

रक्तर (कार्तिकेय), गरोग, कम, इन्द्र (क्रयमा सक) अग्नि (क्रथमा दुवाशन) आदि देवों के नाम पर भी छानेक स्थान विख्यात हैं । कार्तिकेयपुर (खलाणेवा) में इम परिचित ही हैं। दकारदाअस का उल्लेश अध्यक्षण में आया है। वैनायक तीर्थ की अगिद्ध भी कम नहीं है। काम कर (स्वायती कामास्था का पीठ—खानाम) शाक्ष पीठ के महा माशास्य का दैनदिन गीरव यद रहा है। शक्र-तीर्थ, होताशन तीर्थ पुरायों म निर्दिष्ट हैं।

देशी तीर्ष के भा पीठां का इस धेरेत कर ही जुन हैं। उनकी ताला ता खाने हुए ज है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दें व्यवस्त ) निरमाचेन (उकीसा का खासुनिक यनपुर) श्रीतीर्ष (पुरी) गीरी-तर्थ (दें व्यवस्त ) श्रीनगर (क्राइमीर) भगानीपुर (क्राइसा से दिनेख भग तथा धोगरा जिला का भी भगानीपुर) आदि देवें स्थानों का सिनमान प्रमीष्ट हैं। राशी, मधुरा, अर्थ प्या आदि सात पुरुष नगरिया का इस सकेत कर ही चुने हैं। पुष्करचेन (खनमेर ने निस्ट), बाहा तीर्थ पर विप्याचल चुगों तीर्थ की भी वर्षी महिंगा है।

श्रस्तु, ६न नामों के निर्देश ना श्रामियाय, जैसा ऊपर रुंचेत है कि बहुमरूक नगरों का विकास, गाउन देनस्थानों, तमपूत श्राभमों एवं विभिन्न मगवदकारों के श्रीड़ाहोत्र से गम्बद हुया जो कालान्तर म प्रसिद्ध देवपीठों ने रूप में प्रस्थात हुये।

ग्रस्त, वेप्ताव, श्रेन, श्रक्ष, ब्राह्म, श्रीर, ग्रात्यपस्य श्रादि प्रमिख देव-गोठो, त्रेनां, तीर्घो का संकीतनमात्र क उपर न्त श्रव हम पृतानरस्थय से प्रमाचिन भारतीय स्थापस्य के स्मारक-निदर्शन विभिन्न मन्दिरी वी एक वस्त वर्गाना के उवसन्त इस श्रध्याय को समाप्त पर पूर्वपीटका से उचरपीटिका की श्रोर प्रस्थान करेंगे।

श्रवांग्रहों की इस द्विया संक्षीन प्रक्रिया (श्रवांत पुरायों एयं श्राममों में संवीतित देवस्थल एवं स्थापत्य ने स्मारक निदर्शन देवातय) का क्या मर्म है—इस पर सकेत ख्रावर्थक है। पुरायों में संबीतित नाता देव स्थाप्ते, देव-पीठो, तीयों एवं होनी का देश को मोगोलित सीमा में निर्धारण करने की मारतीय-विश्वान (Indology) की एक हिल समस्या है। यिद्वानों ने इस और स्वाय प्रथल किये हैं। परन्तु श्रामी वर्षांत्वक केते पीरायिक वीत्रे केते में हैं किये पर अनुक्ष्यान ख्रावर्थक है। यार्कित स्पाल एवं समस्यात्मक स्थाल क्या भीतिक स्थाल हो परे तो हैं नहीं। इस विषय की तात्मिक समील एवं समस्यात्मक निर्धारण पीरायिक परम्पता के इतिहास पर भी एक श्राहातीत प्रभाव होते।—यह मी सका महत्त्वपूर्ण विषय है। प्राय श्रापुत्तिक विद्यान पुरायों ने सारित्य को सम्यव्यात्मक निर्धारण योगा स्वत्य स्वत के अर्थाचीन मानते हैं। इसवीय पंचम स्वत के स्थाचीन मानते हैं। इसवीय पंचम स्वत के ने प्रयाचीन इतिहास को आनमे के प्रमुख साम्यवित हैं। श्राया का पुतः निर्धारण श्राममय वैते स्रयाया किया केते से हैं। निरक्षण्येह पीयिक स्थाप्य इस तपाकिति समय के उहुत साकीन हैं।

शरत, जय तक यह अनुसन्धान अपूर्व है तब तक अर्जा ग्रहों की यह द्विविधा प्राप्ता अपीत पुराव्याभिषादित एवं स्वावन्य-निर्देष्ट दोनों ने नहरि इब लगम वर कुछ निरोध प्रकाश नहीं हाला जा तकता है। पुराव्य-विपादित अर्जा ग्रहों में स्वति स्वावन्य प्रकाश निरोधता हिन्दू है तथा स्वावन्य-निर्देष्ट विंदू, बीड, जैन तीनों है। चूंकि म रतीय प्रतिमा विज्ञान म बीड प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमाओं की भी एक महती देन है, अत. अर्जा ग्रहों के उन्नेत में श्रीड प्राप्त के निर्माण के निर्माण की भी एक महती देन है, अत. अर्जा ग्रह के उन्नेत में श्रीड पांची जैन-गीठों का संदोवन भी आवश्यक है। स्वयं तो यह है कि दिशाल मारत पूर्व रिशाल हिन्दू पूर्ण के महत्तक से योद एवं जेन पर्म को प्राप्तासाम महत्त्व करना ही विशेष संगत है। भने ही यह आजा वृत्ते कृत की कलम ही की निर्माण साहत कर ही।

इस सम्मन्य में एक सम्य और है। वीशामिक धर्म में देर पृत्रा से सारिश्त जो प्राचीन स्थान खेलीति हैं वे स्थापस्य में हिष्ट से निशेष महर्रपृत्रों नहीं है। वीधिषक एवं तिनिक उपानता से प्राचीति देव पृत्रा वा स्थापत्य पर जो महा प्राच्ना पहा प्राप्त में को देवालय-निवर्णन हमाप्त पर जो है सम्य प्राप्त करते हैं वे नव पूर्धी प्रशास्त्री के स्थापत में को देवालय-निवर्णन हमाप्त करते हैं वे नव पूर्धी प्रशास्त्री के से स्थापत निवर्णन हमाप्त करते हैं वा पूर्धी प्रशास्त्री के से स्थापत में प्राचीन हैं—निवर्णन में सार्वीय स्थापत मर्पण हमापत करता हमापत के स्थापत प्रशास्त्री के हमार प्रशासन में प्रशासन हमापत पर प्रमाप के स्थापत पर स्थापत करता हमापत है पर हमापत के स्थापत करता हमापत है वस्त हमापत के स्थापत करता हमापत है वस्त हमापत के स्थापत करता हमापत ह

किया है जिसनी खनतारणा यहाँ खरम्मन है । पाठक उसे नहीं पढ़े । यहाँ पर सूत्रहज से हो उसका उपोद्घात खभिमेत है ।

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे जो पुराखों एवं श्रागमों की परम्परा में प्रसिद्ध हैं । पुराखों में सर्व-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैक्षिपारएय है जहाँ पर 🛶 हजार ऋषि-मुनि किसी समय रहते थे। इसे मिश्रित-सेन भी कहते हैं -सम्भवतः शेर, बैप्एव एवं शाक्त सभी मिक्त सम्प्रदायों के कारण इसकी यह सँग हुई। स्नीनों की खशड़ों के नाम सं भी संबोधित करने की प्राचीन प्रया है-काशी-खएड, केदार-खएड, नासिक-खएड, के नामा रों हम परिचित हो हैं। चेत्रों में पुष्कर-चेत्र (ब्राझ-तीर्थ) श्कर-चेत्र (वैध्याव तीथ) का ऊपर संदेत हो चुका है। वाशी, प्रयाग, हरिद्वार, अवन्तिका, अवीध्या, मधुरा, काली, ( आधुनिक कञ्जीवरम् ) प्रादि तीथों का मी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। चेत्री, खरही, तीथों के अतिरिक्त इन प्राचीन पुरुव-स्थानी की धाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है ! चारी धाम की तीर्धयाता का एक अत्यन्त पुराना रिवाज है। इन से बदररीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम ) केदारनाथ (केदारखयह ) द्वारकापुरी श्रीर जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है। ब्रादि शंकराचार्य ने दिग्बिजय के उपरात सनातनधर्म के ब्रह्मरण रहाए के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धामों पर स्थापना की थी। गया हिन्दुक्षों श्रीर बौदों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्यन्धित विश्वकृट की बड़ी महिमा है। दिव्या भारतवर्ष का रामेश्वरम् अति प्राचीन तीर्थ है। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्तिकों में चिदम्बरम् की भी यहाँ के लोग गखना करते हैं। पीराणिक तीयों का यह निर्देश अत्यल्प है। अनेकानेक अन्य तीर्थ-संशाय है जिनकी स्रोज द्यावश्यक है।

यह पहले ही सेनेल निया जा लुला है, तीर्थ का तास्त्य जलाश्य है। झतः बहुसंस्यक जलतीयों का उदय प्राकृतिक जल-भाराओं के तट पर अथवा सक्तम पर हुआ। मान-स्तेवर के पर अथवा सक्तम पर हुआ। मान-स्तेवर के पक्ष महिमा है। गङ्गोलरी, समुनोलरी, हरिक्रार, प्रयाग पाराण्यों स्मी जल-तीर्थों के नाम से पुकरि जा करते हैं। गंगा के स्वान नमंदा भी बड़ी पुनीत नदी हैं। पायरी-कुपूट नामक स्थान से नमेर्देशर नामक शिवसिक्ष हूर-हूर तक और हैं। नमंदा के तट पर दिश्त प्रसिद्ध तीर्थ आंकार-मान्याता के नाम से सभी परिचित हैं। हम महम से संतेत कर लुके हैं, तीर्थों के प्रावृत्यां को भागत संवित्य स्थापन स्यापन स्थापन स

पीराधिक एवं आगिमक महातीमों के दी महात वर्ग-द्वादशः लिहां तथा ५१ शक्ति-पीठों वा हमने क्यर थेचेव किया है उनमें द्वादश क्योतिर्दिहों हो शासिका अध्याय छठें में दी ना चुनी है। यहाँ पर शक्ति-गीठों नी तालिता देना है। तत्र चून्नाणि में शक्ति-पीठों नी थेच्या थाना है, शिन-चरित्र में इनवानन और देवी भागवत में एक ही श्वाड | 'कालिका-पुराण' में छन्नीण उप-पीठों का भी वर्षोंन है श्वत. कीन सी संख्या दिशेष प्रामाणिक एवं परम्सा में प्रचलित है—ित्सिट्य रूप से गई। कहा जा सकती । इनमें श्वाने के श्वात हैं। श्री भगवतीशक्षाद विह की ने (दें क क्लाण ध्यक्ति श्वतः) हुए विश्वप पर स्तृत्व प्रयत्न किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति पोठों वा निव्यंत्र कर एक साम निव्यं भी दिया है। श्रस्तु, श्रकाणदि कम से इन ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेश महाँन कर के तन्त्र-नृद्वाधी के ५२ पीठों एवं देवी-नामयत के र वद्ध पीठों की वातिकारों दी जाती हैं। श्री भगवती मिंह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में हष्टव्य है।

## शक्तिन्पीठ

दल प्रजापित के यन में शिंग के स्थमान से हम परिनित्त ही है। पित की मिन्दा प्रान्ता महातती सती के तिये खरात हो गय'; स्रत्यक में मुरद्दर प्राप्त रखाह पर दिये। शिंग जी वह जुतान तुनते हो गगल हो गये होर पीरनदादि भैग्वों के नाय वहाँ बापर यहाँ निर्मेद की के मुकदेह को क्षेत्र रहती के मुकदेह को क्षेत्र पर तिर्मेद ही हिया प्रमाय के प्राय्व भी के लिये कीर रहती के मुकदेह को क्षेत्र पर तत्त चारों कोर उद्धर-भाव में नावते हुए चूमने लगे। यह देश भगवान, थिएणु ने स्वपने कक से वित्र का का क्ष्रप्रस्थक का हाला। ब्रह्माय करता करते कि सामा करों में विभाव हा मित्र कि स्थाव पर गिरे में दूर्व एक स्थाव करती है। इन्हों स्थानों का नाम स्थानिक में ति अप का स्याप्त करते कि सामा करों में निभाव करती है। इन्हों स्थानों का नाम स्थानिक स्थान, क्षा क्ष्रप्रस्थान स्थान, क्ष्रां स्थान स्थान, क्ष्रां में स्थान स्थान, क्ष्रां स्थान स

| श्रद्धा तथा श्राभूपण | द्यं द्वाक आर् मर्यं क । न | વના યુરસ્યાર (વયરના મ | रक्षा भाषा आता हा= |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| स्थान                | चङ्ग तथा चाभूपण            | शक्ति                 | भैरव               |
| <b>१—</b> हिंगुला    | बहारम                      | कोटवीशा               | भीमलोचन            |
| २शर्ररार             | धीनचतु                     | महिपमर्दिनी           | कोधीरा             |
| ३सुगन्या             | ना तिका                    | <b>गुन</b> न्दा       | च्यायक             |
| ४पाश्मीर             | करठदेश                     | ग्रहागाया             | तिसम्बदेश्वर       |
| ५च्यालामुत्ती        | <b>महाजिह्ना</b>           | मिदिदा                | उन्मत्त शैरप       |
| ६ मलम्थर             | स्तम                       | <b>षिपुरमालिगी</b>    | भीपाड              |
| ७गैचनाध              | हृदय                       | जयद्वगरि              | वैचनाथ             |
| <b>=</b> —गेपाल      | कानु                       | महामाया               | <b>क</b> पाली      |
| €मानस                | दविदाहरत                   | दासायणी               | द्यसर              |
| १० अस्ल में निरा     | ताचेत्र गामिदेश            | विमला                 | सगसाथ              |
| ११गरहकी              | गरहर्यल                    | गगडवी                 | चक्रपाचि           |
| १२महुला              | याभगादु                    | यरुलादेवी             | भीरक               |
| १३ — उम्मविनी        | कुर्वर                     | <b>भँगतचित्रका</b>    | क विद्यापर         |
| १४—श्रिपुरा          | दविख्पाद                   | त्रिपुरमुन्दगी        | निपुरेश            |
| १५—चदत               | दशियवाहु                   | मनानी                 | चन्द्रशेखर         |
| १६ — प्रिरमोठा       | यामयाङ                     | भागरी                 | भैरवेश्वर          |
| १७ — गामिनि          | योनिदेश                    | क सास्या              | उमानन्द            |
| १८—ध्याम             | <b>र</b> ल-नृति            | الدواك                | स्य<br>स्य         |
|                      |                            |                       | -4-3               |

| <b>₹६</b> —जयन्ती   | वामज्ञा               | जयन्ती               | त्रमदीश्वर              |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| २०—युगाचा           | <b>द</b> चिखागुप्ठ    | भूतधात्री            | च्चीरख़रडक              |
| २१— कालीपीठ         | ट बिग्पादागु लि       | वालिका               | नकुलीश                  |
| २२ — किरीट          | <b>क्रि</b> रीट       | निमला                | <b>अं</b> वर्त्त        |
| २३—वाराण्छी         | कर्णकुरदल             | विशालाची मणि         | कर्णी कालभैरव           |
| २४ — कन्याश्रम      | Sa                    | सर्वाग्री            | निमिप                   |
| २५ कुब्द्वेत        | गुल्फ                 | सावित्री             | स्थागु                  |
| २६-मिणियन्थ         | दो मणियन्ध            | गावती                | सर्वानन्द               |
| ২৩ —খীয়ীল          | श्रीवा                | महालच्मी             | शम्यरानन्द              |
| र⊏काञ्ची            | ग्रस्थि               | देयगर्भा             | <del>হত</del>           |
| २६—कालमाधन          | नितम्ब                | काली                 | <b>ग्र</b> सिताङ्ग      |
| ३०—शोखदेश           | नितम्बक               | नर्मदा               | भद्रमेन                 |
| ३१ —रामगिरि         | ग्रन्थस्तन            | शिवानी               | चयडमैरम                 |
| १२ — बृन्दावन       | के रापाश              | उमा                  | भूतेश                   |
| <b>३३ —</b> शुचि    | ऊर्ध्वदन्त            | नारायणी              | संहार                   |
| ३४पञ्चसागर          | श्चापोदन्त            | यागधी                | महाचद                   |
| ३५—करतीयातट _       | त्तल्प                | भ्रपंचा              | वामनभैरव                |
| ३६ —शीपर्वत         | दक्षिणगुल्प           | श्रीमुन्दरी          | <b>सुन्दरानन्दभैर</b> व |
| ३७विभाप             | यामगुल्य              | क्पानिनी             | सर्वानन्द               |
| <b>३</b> ⊂—प्रभाव   | उदर                   | चन्द्रभागा           | यकतुरङ                  |
| ३६—भैरवपर्यत        | <b>क</b> ष्यं श्रोष्ठ | <b>द्यय</b> न्ती     | सम्बक्री                |
| ¥०—जनस्थल           | दानोंचि उक            | भ्रामरी              | <b>यि</b> ज्ञताच्       |
| <b>४१</b> — सर्वशैल | बामगर्ड               | राक्निनी             | यरधनाम                  |
| ¥२—गोदावरीतीर       | ग्यह                  | विश्वेशी             | दयडप। यि                |
| ४३—रकावजी           | दक्षिणस्करभ           | कुमारी               | <b>খিৰ</b>              |
| ४४ — मिथिला         | बामस्कन्ध             | डमा                  | महोदर                   |
| ४५ - नलगरी          | नला                   | कालिकादेवी           | योगेश                   |
| ४६—कवांट            | <u>কৰ্মা</u>          | <b>जय</b> तुर्गा     | द्यभीरू                 |
| ४७—यके धर           | मन                    | महिपमर्दिनी          | वकनाथ                   |
| ¥= यशोर             | पा शिपदा              | यशोरेश्वरी           | चराष्ट                  |
| ¥६— ग्रह्शस         | श्रोद्ध               | <b>प्रचरा</b>        | विश्वेश                 |
| ५०—नन्दिपुर         | क्रइहार               | नन्दिम <u>ी</u>      | नन्दिकेश्वर             |
| ५१—लङा              | नूपुर                 | इन्द्रादी            | राज्ञेश्वर              |
| विराट               | पादागुलि              | श्रम्बिका<br>-       | द्यमृत                  |
| मगध                 | दविग्रवद्वा           | म <b>र्थानन्दकरी</b> | ब्योमनेश                |
|                     |                       |                      |                         |

| देवी-भागवत में निर्दि | १०८ शक्ति | -पीठों की तालिका |
|-----------------------|-----------|------------------|
|-----------------------|-----------|------------------|

| <b>GAI-MINIAN</b>    | देवता               | स्थान                         | देवता                    |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| स्थान                |                     | ३१—सहस्राच                    | उत्पताची                 |
| १—वाराण्डी           |                     | ३६—हिरस्याच                   | महोत्पला                 |
| २—नैमिपारयय          | लिङ्गधारिखी         | ३५                            | श्रमोधार्ची              |
| ३प्रयाग              | ललिता               | व्यवस्था                      | पाटला                    |
| ४ - रान्धमादन        | कामुकी              | ३⊏—पुरह्दद्वंन                | नारायणी                  |
| <b>५</b> —दक्षिणमानस | कुमुदा              | ३६.—सुपार्श्व                 | <b>बद्रसुन्दरी</b>       |
| ६—उत्तरमानस          | विश्वकामा           | <b>४०</b> — ति <del>ग</del> ड | िप्रसा                   |
| ७ —गोमन्त            | गोमती               | ४१—विपुल                      | क्ल्याची<br>क्ल्याची     |
| <b>म</b> —सन्दर      | कामचारिखी           | ४२ - मलयाचल                   | दकवीरा                   |
| a —चैत्ररथ           | मदोरकटा             | ४३ —सहादि                     | चन्द्रिका                |
| १० - इस्तिनापुर      | जयन्ती              | ४४ – इरिश्चन्द्र              | रमणी                     |
| ११ - कान्यकुरुन      | गौरी                | ४५.—रामतीर्थ                  | मृगावत <u>ी</u>          |
| १२ - मलय             | रम्भा               | ४६—यमुना<br>>०-०-१            | न्युगायसा<br>कोटवी       |
| १३ एकाम              | <b>क्षीर्तिमती</b>  | ४७कोटितीर्थ                   | काटवा<br>सुरान्धा        |
| १४ निश्व             | विश्वेश्वरी         | ४⊏—मधुवन                      | श्चिमंध्या<br>त्रिसंध्या |
| १५-पुच्कर            | पुदहूता             | YE.—गोदावरी                   | रतिशिया                  |
| १६-भेदार             | संमार्गदायिनी       | ५०—गङ्गाद्वार                 |                          |
| १७हिमयत्पृष्ठ        | मन्दा               | <b>३१ →</b> शिवकुगड           | शुमानन्दा                |
| १=-गोकर्या           | भद्रकर्गिका         | <b>५२—देविकात</b> ट           | नन्दिनी<br>              |
| १६स्थानेश्वर         | भवानी               | भू३ हारावती                   | दिमगी                    |
| २०—शिवलक             | विस्यपनि <b>का</b>  | १४- वृन्दायन                  | राषा                     |
| ২ং—গাহীল             | माधवी               | ५५—मधुरा                      | देवकी                    |
| २२—भद्रेश्वर         | महा                 | ५६ —गावाल                     | परमेश्वरी                |
| २२थराइरीत            | ब्दया               | <b>₹৩—</b> বিস্কৃত            | <b>बी</b> वा             |
| २४-कमलालय            | कमला                | ५६—निम्प                      | विष्यगित                 |
| २५ इंद्रकोडि         | रुद्रायी            | <b>५६—</b> करवीट              | महाजदमी                  |
| १६कालग्रह            | काली                | ६०विनायक                      | उमादेवी                  |
| २७गलमाम              | महादेवी             | ६१नेयनाथ                      | <b>ग्रा</b> रोग्या       |
| २८—शिवलिङ            | जन्तिया             | ६२—महानाल                     | महेश्वरी                 |
| २६ महार्तिग          | करिला               | ६३उष्ण-रीय                    | च्रमया                   |
| ३०-माकोट             | मुकुटेर्नग          | ६४—विध्यपर्यंत                | नितम्या                  |
| ३१—मावापुरी          | कुमारी              | ६५-मारहरू                     | मायद्यी                  |
| १२सन्तान             | <b>ल</b> लिना स्थित |                               | म्याहा                   |
| ३३—गया               | मञ्जू               | ६०धगलस्ट                      | प्रचरहा                  |
| २४प्रयोत्तम          | विमक्त              | ६८ग्रमरक्चटक                  | चरिहरा                   |
|                      |                     |                               |                          |

| पर्माण प्रकारको  पर्माण प्रकारको | ह०—जन्माग<br>ह०—जन्दी<br>ह१—जन्दि<br>ह१—जन्दि<br>ह१—जन्दि<br>ह४—जुन्दि<br>ह५—जन्दि<br>ह५—जन्दि<br>ह५—जन्दि<br>ह७—जन्दि<br>१०—विस्ति<br>१०१—वेस्ति<br>१०१—वेस्ति<br>१०१—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जीमप्य<br>१०५—जिसम्प्य | क्ता शिक्षारिणी श्वमुता श्वक्रेती श्वमेषी श्वमेषी श्वक्रोदिका मन्ममा तथयवादिनी यन्द्रनीया विधि गायनी पार्यती प्रमा वेर्ष्याणी श्रक्तती ममा वेर्ष्याणी श्रक्तती ममा वेर्ष्याणी श्रक्तती मेमा श्रक्तती मेमा श्रक्तती मेमा श्रक्तती |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

हारद्व ! इट कारमुल्य सेनीतिन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानो नी महिमा वर्षे के एकमान प्रयोगन तो इसी तस्य का उद्भावना है कि देव-यूजा के द्वारा इस देश में सहस्ती रथानी ना झारिमीन हुका, निभिन्न पीठों ना निर्माण हुजा, सहस्तरा मन्दिर बने, झनेराने के विभागालय यने, सतरा कुप, तहाग, वारी और मगद्य वने जिनसे इस देश के स्थापस्य के विद्वाल विकास एवं प्रोसुङ्ग उद्यान की क्षत्रम्य निष्य क्षत्राया संदर्भ हुदे। क्षत्र स्वल्य में देय पुना से अमायित स्थापस्य निदर्शनों पर एक विहंगम इष्टि के उपयन्त इस सम

#### (i) ब्राह्मण मन्दिर

माझण मन्दिरों को निम्नलिखित झाठ मण्डलों (groups) में विभाजित क्या जा वक्ता है.—-१, उड़ीधा, २, छुन्देलतवड, ३, मण्यमास्त ४, गुजरात-राजस्थान, ५, तामिलनाड, ६, काश्मीर, ७, नेपाल, तथा ८ वैगाल विद्वार । (स) कोर्याक-सूर्यमिन्दर—कोर्याक एक देन है—इसे खर्क-तेन अथवा पडा-तेन कहते हैं। निकट ही वंगाल को खाड़ी की उत्ताल तरहों से उपस्वजभूमि उद्देलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में खाथ मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है।

## २ बुन्देलश्ररड-मण्डल

इस मण्डल के सुकुट मिंख एज्याहां के मन्दिर हैं। एज्याहां महांग से २४ भीत दिव्या श्रीर इतरपुर से २७ मील पूर्व है। इलीस-मन्दिर-गोठ के समान लजुराहों भी सर्व-धर्म-महिप्पुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैध्वाव-धर्म, शैन घर्म, श्रीर जैन-धर्म ग्रादि विभिन्न मतो के अनुपायियों ने पूरी स्ववन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इससे यह निदित होता है लम्देल राजाझों ने बह होते हुए भी प्रत्य करामदाों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिप्पुता दिखायो। निर्माण तकता एक्टाहों गोंव (वो पहले एक सका नत्तर था) घर निकट-श्वित शिव साथर स्थीत के इतस्तत फ्लो हुए प्राचीन समय में द्रश्न मन्दिर ये जिनमं श्रव २० हो शेव रह गये हैं। इनमें निम्मलिखत विशेष मन्दि हैं:—

१. चीसठ य गिनियों का मंदिर (६ वी २०)

 फंडरिश (कन्दरीय) महादेव —यह सबकेष्ठ है—विशालकाय, प्रोतुक्त, सग्रदगहिन्युक्त, विशादि (Soulptures) विन्यास मधिकत ।

३. लदमण-मंदिर - निर्माणकला ऋत्यन्त संदर।

४, मतीरवर महादेव । इस में यहे ही चमक्दार परवर्षों का प्रयाग हुआ है । मन्दिर के सामने वाराह-मृति श्रीर पृथ्वीमृति (जो अब व्यंतावशेप हैं ) हैं।

५. इन्मान का मंदिर।

६, जबारि-मंदिर में चतुर्भुंज भगवान विष्णु की मूर्ति है।

 जुला-देश-मंदिर। इस नाम की परम्पर है—पकदा एक बागत इस मंदिर के मामने से निकली तत्स्य यर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम बला-देश-मंदिर हो गया।

## ३, सक्वभारत-मण्डल

१, ग्यालियर का सास-यह का मंदिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव ।

२. उदयपुर का उदयश्वर महादयः। ३. ग्वालियर का तेली का मैदिरः।

v. चौसठ जोगिनियों का मंदिर।

#### ४. गुजराव-राजस्थान-मण्डल

इसके धन्तारेत जोवपुर, मुटेन, बमोई भीर निब्धुर वाइन के मन्दिने की सचना है। विवास चीर समुभाव (वार्यनामा ) के देव-नायर—Temple cities का भी राग वर्ग में नामंत्रा है। चीनिया (तोवपुर) में गूरे मेरियों की बेवना दर है। इस गरदल का वर्ष मिन्द कादिवासक का वीमनाय मेरिद है जिनकी हाद्या क्योनिर्दिष्ट मीडी में मण्या की गयी है। बुखर मार्यान मेरिद प्रमुख (बारदा वहाकियों) का नवरण्या मेरिद बहुत मिन्द्र है। तामिलनाड-मराडल

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीड़ों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, शहामी ग्रीर पटडकन के मन्दिर, तशीर मा मन्दिर, तिस्वलूर के मन्दिर, श्रीरंगम का रङ्गाप का मंदिर चिदम्बरम का नटनयाज, रामेश्वरम् का क्योतिर्लिङ्ग, महुग का मीनावी - मुन्दरेश्वर मन्दिर, वेन्द्र श्रीर पेस्ट के मन्दिर तथा जिवनगर के मन्दिर श्रादि परिसंद्यात होते हैं।

दाविलास्य बास्तु-वैमव ने श्रद्धत निर्दर्शन इन मन्दिरों की निर्माण पदि में द्राविड शैली की प्रमुपता है जिसनी गणिस्तर समीद्या लेखक के प्रामाद-बास्तु म द्रष्टप्य है। इन मन्दिरों में प्रभी लिंद गोपूरी की छाद रचेनीय है। नागर शैली में निर्मित मन्दिरों की सेश मासद है श्रीर प्रापिक शैली में उनकी विमान कहते हैं। विमान श्रीर प्राण्य के निस्द नेमच को देलकर बड़ी कहा जा सकता है कि मास्त की साहत्विक गरिमा ने ये श्रद्धालय केश निद्यंत है श्रीर भारतीय पर्म की महती देन। चन्नीर का विशालकाय बृहद्श्यर मन्दिर को देसकर ब्राश्चर्य होता है यह कैने बना होगा। मनुरा के मीनाही-मन्दिर के गोपूरों का हरम श्रद्धत है। योम्परम् की पिकमा—अन्यकारिका—अनस्ती (Oiroumam bulatory pa-saage) नी दिन्य छटा में, उनकी मन्दर कहा एवं बिन्युपा-विन्या स्वारि को देलकर कि श्राञ्चर्य नई होता? गावर्यों की बदायका श्रीर श्रद्धा पर मार्गीर साहर सिंग स्वार सिंग होते है श्रीर स्वरूप पर होरों की श्रद्धारका श्रीर

मामहायुरम्— समुद्र के किनारे है और वहाँ पर पदा पायडवों के स्थी (विमानाकृति मन्दिर ) के साथ-साथ जिस्ति, बराइ ग्रीर तुर्वा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग है—दीवं श्रीर लग्न । प्रथम बढ़ा लाक्षीनरम् श्रयांत् शिव-नाञ्ची श्रीर द्वितीय छोटा काञ्चीवरम् श्रयांत् विष्णु-काञ्ची के नाम से विष्णुत है। शिव-काञ्ची में एकामें श्रेर शिव का यहा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। इन्मकीणुम का मन्दिर भी यहत परिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विदोग (विध्तु-प्रयक्षर) या मन्दिर प्रैनाइट पत्पर से बजा है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील को दूरी पर तारपुत्री स्थान पर दो अनुपम पर्य कलावुर्ण मन्दिर है।

सैसूर राज्य में हैंगाल राजाओं के समय के कतियय सन्दिर यहे ही मुन्दर हैं। सोमनापपुर का प्रथम फेशव मंदिर, हीमनेश्यर का मन्दिर, केदारेश्वर का मंदिर तिशेष प्रथिद है। बेल्टर (दिन्य काशी) का चिन्न केशन मन्दिर वड़ा विशाल है।

पैलाश मन्दिर—चाप्रकृट शालाओं के समय में यने हुए सुप्रकिद मंदिरों म इंलीस के गुहा मन्दिर ऋति प्रकिद हैं। इनमें पैलाश की वजल कीर्ति से म स्तीय स्थापस्य-अन्तरिज्ञ काल भी पचल है।

काश्मीर-मण्डल

पार्रत्य-प्रदेश होने के बारख बाहमीर वे मन्दिर विद्यान नहीं है श्रीर उन पर रथानीय प्राम यह निर्माख-कला वा यमार भी श्यष्ट है । बाहमीर बाह्य ऋला का प्रतिनिधि- मन्दिर मार्तश्र-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। वाशमीर ने मन्दिर प्रिषकाश सूर्य-मन्दिर हैं। श्रवनितपुर के मन्दिर भी मार्तश्रट मन्दिर के ही समवन्त हैं। अस्पान्य का मन्दिर विशेष उद्योदनीय हैं। काश्मीर के श्रमदाग्य तीर्थ के दर्शनार्थ प्रित्वर्य सहस्रा याने के स्वान्य के

#### नेपाल मण्डल

यहाँ में मन्दिर चीन श्रीर जापान के पगोदाशा के सहया निर्मित है। मन्दिर भी नहीं पर इतनी भरमार है कि सम्मन्तः वास-ग्रहों से अच्चां-ग्रह है। श्रीक हों। बीद-मन्दिरों ( चैत्यों एवं विदारा ) नी भी यहाँ प्रसुरता है। हिन्दू स्थापन्य में देव मन्दिर निशेश असेनाव है। शित्र और भवानी ने मन्दिर विगय द्वारों में है। इसी प्रनार महादेव का मन्दिर, इच्छा का मन्दिर जादि अनेन मन्दिर ने है। इस्थापन से सेनाव है। हमान मन्दिर जादि अनेन मन्दिर का मन्दिर ना सामित्र का मन्दिर ना सामित्र का सामित्

#### चंगाल विहार-मरहल

र्रात में इस मणडल की परुण कहानी यह है कि यहाँ के मुसलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के अवशेष तर नहीं छोड़े। कन्तनगर (दीनाजपुर) का नी विमानों वाला मन्दिर विशेष प्रक्रिक है।

## मधुग धृन्दावत-मण्डल

मधुरा बुन्दावन में श्वाप बहुत से मन्दिर खर्वाचीन है, परस्तु बरिपय प्राचीन मन्दिर भी है जिनकी बास्त्रक्ता दर्शनीय ही नहीं शिलत्या भी है। इनमें गोरिन्द देवी, राघानखन, गापीनाय, इराक्तिकोर तथा मदन-मोहन विदेश उद्दोरानीय हैं।

हिट—इस अध्याय में पुराया-निर्देष्ट तीयों एवं स्थापत्य-निद्यान उत्तरी और दिल्ला मिदिरों की इस सिलान समीला का एकमान मुरोअन ( लेंग कि उत्तर पंकेत मिना हो जा चुका है) देव पूजा का स्थापत पर माना दिराता था! अत्तर्य रम लेल मिना हो जा चुका है। येव पूजा का स्थापत पर माना दिराता था! अत्तर्य रम लेल में इस दिपय की सिरितर वर्षों का न तो खायनर ही या और न स्थान। अत्तर्य यमुनंस्वर तीर्थ, लेंग, आम मठ, आवर्ष खुट हो गये हैं मिदिरों की तो शत ही पया। अर अन्त में भैट-प्रचार कीर सिर्य हो। लीन मीदिरों का थोड़ा स्थान किस सम्बाद अर्थ हो।

## बौद्ध अर्चा गृह

ीदा में मन्दिर-निर्माण एव देव प्रतिमा-निर्माण व्यवेताकृत वर्वाचीन है। साप्तिर उपायना का बीद स्थापस्य पर जो प्रभाग पढ़ा उत्तरा निर्देश हम कर ही क्राये हैं। यहाँ पर बीद-क्रवांग्रहों में सर्ग-पिक सीन केन्द्र हैं---नाशी, अनन्ता और औरक्षावाद हतीस।

साज्ञों का बीद रूप बैठों ना अर्थायह ही है जहाँ पर असंख्य बीद स्वाकर साित लाम करते हैं। रूप एक प्रकार ना बीठवर्ष का प्रतीक है जिनमें रिश्व की प्रतिकृति निहित है। रूप बैसे तो मृत्यु ना प्रतीवत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्दाण के उपलाण पर रूप की यह मीमाना श्रमंत्रन नहीं। शक्तता के गुटा मेरियों न नाना चैत्य और रिहार है। तो बीडों के उपापना यह और निकाम-भाग दोनों हो वे । चैत सर्वा यह स्रोर विद्वार यथानाम निकाम-यह हैं । श्रीरङ्गाबाद—इलीस में भी बैत्वों फ्रीर विद्वारा की भरमार है ।

## जैन-मन्दिर

श्राव्य पर्वत पर जैन-सन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में श्रीकेत किया जा सबता है। इन मन्दिरों के निर्माण में संगमसम पत्थर का प्रयोग हुआ है। एक मन्दिर विमक्षशाह का बनवाया हुआ है और दूमर तेजपाल तथा बस्तुपाल वर्षाश्रों का। इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापल-भूपा जिल्पाल वक्षा ही दर्शनीय है।

काडियाबाइ प्रश्त में पालीलाइ। एक्य में श्रमुख्य नामक पहाड़ी जैन-मिन्दरों से भरी पड़ी है। कैनी लोगों का ख़ाबू के समान यह भी परम पायन तीर्थ-स्थान है। वाडिया-ख़ाइ के मिरनार पर्यंत पर भी जैन-मिन्दरा की मरनार है। जैनों के इन मिन्दर-नगरों के ख़ातिख़त ख़न्य बहुत से मिन्दर सी लक्क्यतिष्ठ हैं जिनमें ख़ादिनाथ का बौद्धर मिन्दर (मारवाक) तथा मैसूर का जैन मिन्दर विशेष उक्लेखनीय है। छान्य जैन-मिन्दर-पिठों में सुद्धर, काडियालइ (जूनायह) में गिरनार, इतीरा के गुहा-मिन्दरों में इन्द्र-चमा और जनाक्षाय-समा, राजुराहो, वेबमह झारि विशेष विश्वत हैं।

## भारत के गुद्दा-मन्दिर

भारतीय स्थावस्य के प्राचीन निवर्शनों में गुष्टा-मन्दिरों की बची कीर्ति है। इनके निर्माण में प्राचीन नारत का इखीनियरिंग कीरला आज के युन के लिये वर्धया अनुकरणीय है। इजना और इकीरा के गुष्टा मन्दिर हमारे स्थायस्य बेनव की पराकाधा है तथा भारत के अध्यक्षतम के करम विकास । यसराक्षण इन गुद्दा-मन्दिरा को 'लयन' के नाम से युकारता है। मानवा के देव-पार्यवय वे उपरान्त पुनर्सिलन की वह एउप्नि अस्वन्त उपलावृधिक (armbollo) है।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण परश्या इस देश में हतनी हर्षियत हुई कि समस्त देश में बारह सी गुहा-मन्दिर बने बिनमें नी सी बीद, दो सी जैन और सी हिन्दू हैं। धादामी, इसीए, एसीएन्टा, अनन्ता, धमनार (रावपुताना), मन्दर (काररा), मानलपुरम, कसुगुमलाई, नासिक, उदयगिरि, खन्नार (पूना), करती, भाज आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

# प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

## विषय-प्रवेश

इस अन्य की पूर्व-पीठिका के विशव दस अध्यायों में प्रतिमा-विशान की पृष्ठ-भूमि पुजा-परम्परा पर जो उपोद्धात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्न विधया की श्रवतारणा से प्रतिमा-विशान के प्रयोजन गर जो प्रकाश पढ़ा उससे इस उपोदधात के सर्म का इस प्राती. भाँति मुल्याकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमान्युजा की परम्परा का विभिन्न दृष्टिकीशों से यह श्रीपोद्रशतिक विवेचन प्रतिमा-पिशान के उस मनोरम एवं पिस्तीस श्चिष्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिका अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पश्च की वितरका करने में समर्थ हो सकेगी। किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-गीठ एक ग्रानिवार्य होत है। प्रतिमा-पिशान और पूजा-परभ्परा के इसी अनिवार्य सम्बन्ध के सम्में को पूर्णरूप से पाउकी के सम्मय रावने के लिये वहें धंसेय में इस परम्परा का यह विहंगायलोकन इस प्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषता है । विभिन्न विद्वानी ने हिन्दु-प्रतिमा-विश्वन (Hindu leonography) पर प्रन्य लिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography के चार बृहदाकार मध्य इस विषय की सर्वप्रथम सम्मोपान विवेचना हैं। ब्राज भी ये ब्रधिकृत एवं प्रामाणिक प्रन्य गाने जाते हैं। वरन्त शब महाक्ष्य मे बड़ों प्रतिमा सम्बन्धी पीराणिक एवं सागमिक विपत्त देव-गावामा में स्थापस्य सन्दर्भी का ए दिस्तर संप्रद किया है वहाँ उन्होंने पुणा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी ज्ञानपण्डिक महत्ता ने नहीं विमा पाया है । चौधरी वृत्दावन महाचार्य का Indian Images क्षपते द्वा की निशक्ती प्रस्तक है। भटाचार्य सी वै इस विषय की संदिप्त समीका की है तथा उराका समन्यय प्रतिमा-स्थापस्य पर श्री प्रतिपादित किया है । परन्त सहाचार्य जी क्षी इस क्षति में प्रातस्य ने सम्पन्धित सिक्की, सुद्धाओं एवं अन्यान्य स्थापस्य स्थापन निदर्शनी की पिवेचना के ग्रमाय से वह भी एक प्रकार से साबोपाय विवेचन से बहित रह गया। हा॰ जितेन्द्रनाथ बैनकी महोदय को प्रतिमा-विद्यान के इस ग्रीपोदधातिक विवेचन के इस शास पर प्रकाश दालने का प्रथम क्षेत्र है । परन्त टा॰ प्रैनर्जी के इस वियेखन में ऐतिहासिक साथ की ही प्रमावता है। धार्मिक धर्व सारअतिक हरिट से प्रवान्यरमधा का निरूपण उनके भी प्रत्य में न होने से लेखक की हिण्ड में यह श्रपुर्वाता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रवल हरेगा है कि प्रवेषिय प्रतिमा-विद्यान के प्रयोजन पुत्रक-परम्पस पर एक सारोपास स्तल उपोर्शास प्रतिमा-विकान के अर्थ लिइ प्रासाद की पातास-व्यापिनी प्रयम शिला-शाभार-शिला मा निर्माण कर सबे -- लेप्पक ने इस अन्य के विवेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोत्यात के तिये श्रापाततः इतना लम्या विस्तार किया जो वास्तव में श्रानि वंत्तिप्त है।

त्रस्तु, त्रव प्रतिमा-निवेश की क्लास्मक विवेचना करना है। प्रतिमा विशान शास्त्र वर्ग कला दोनों है। क्रतः सर्वप्रथम हम त्रागे के श्राप्ताय में प्रतिमा-निर्माण-वर्गणा पर शास्तीय (अर्थात् प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों को प्रतिपादम क्रमेवाले विभिन्न प्रत्य पुराण, आगम, शिल्व शास्त ज्ञादि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-वेन्द्रों में विकरित विभिन्न शैलित्यों एते महिल्यत बहुविश मूर्तियाँ) दोनों दिन्द्र्यों से विवेचन करेंगे। पुनः इस प्रविचेचन से मात्रमातिमार्थ-वरप्या के नाना घटकों से मातुर्भूत 'प्रतिमा-वर्गोकरए' Classification of the Images नामक अध्याय में प्रतिमा-निर्माण की विभिन्न प्रेरणाक्ष्यों पर जानपदीन संस्कारों तथा धार्मिक प्रयतियों का कैता प्रमाय पडा— इन सबका इम मूल्याइन कर सरेंगे।

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु-सः छ का एक प्रोज्ञ्चल श्रंग है। श्रतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण का यहाँ की बास्तु-छला से बदैन प्रमावित रहीं। इचके छातिरित कृषिक प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपावना रहा खरवर विविध उपावना-प्रवारों में से प्रतिमा-निर्माण में विविध क्ष्यों का प्रयोजन चिक्कत एवं शीविष्यपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-द्रवरों में प्राय: समी मौतिक द्रव्य एवं धातुर्ये तथा रज-जत जैसे स्विक्त, वाक, स्वर्ण, माणिक्य छाति रक्त मी परिकल्पित किये यो इत इति सारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यक्रा एवं विश्वज्ञा कला— Iconoplastio Art of India—कारत के स्थापत्म में एक छातिरीय रथान रखती है। यूनान और रीम छाति योरीपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्तर विश्वात कला गया है यहाँ केवल पापाण का ही प्रयक्त प्रयोग हुआ है। छातएय वहाँ की कला में पिषण द्रव्यतिन व्या सुन्तर विश्वति हो। व्यतिन की स्वर्ण विश्वति । 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक छाने के छात्राय नहीं मिलेगा को यहाँ वी वेरेष विश्वति । 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के छात्राय ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के स्वर्णया ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्ण नामक छाने के स्वर्णया ने इस विषय की स्वरिस्त स्वर्णया निर्माण निर्माण स्वर्णया निर्माण स्वर्ण स्वर्णया निर्माण स्वर्याण स्वर्णया निर्माण स्वर्णया निर्माण स्वर्णया निर्माण स्वर्णया निर्माण स्वर्णया निर्म

भारतीय कला यान्त्रिक ऋर्यात् श्रायोगिक एवं मनोरम ऋर्यात् रसास्वाद कराने बाली-Mechanical and fine-दोनों ही है। बाल्यायन के काम शास्त्र मे सचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोट्सिन्न परम्परा-प्रसिद्ध चौसठ क्लाओं (दे॰ लेखक का भारतीय बाहतु शास्त्र-वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में वाहतुकला भी एक बला है। परन्त कालान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं श्राधिरास्य में प्राय सभी प्रमूप कलायें अपने स्वाधीन अस्तित्व हो नो बेटीं। मयन-निर्माण कला, प्रासाद-रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला---मारतीय क्ला के व्यापक कतेयर के ये ही पर्टम हैं। इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माश कला का ही एक श्रीग है) के मर्म का उद्यादन करते हुए विप्तु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कता, विना नाट्य और संगीत-इन दो क्लाक्षों के मर्स की पूरी तरह समझे, प्रस्फटित नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रतास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लीक्तरानस्य ब्रह्मानस्य सहोदर माना है। प्रतिमा-कवा (Iconography) एवं विश्वहला ( Painting ) के प्रविदेवन म समग्रहण-सम्बार वास्त-शास्त्र (जिसके श्रध्यम एवं श्रनुसंघान पर ही आधारित लेखक की भारतीय वास्तु शास्त्रीय समीद्धा के ये पाची प्रत्य हैं - दें प्राकृ कथन ) मे एक अन्याय 'रस हर्न्टि' के नाम से लिए। गया है। बात. यह अध्याव विष्णु-अमीतर में संदेतित प्रतिमा कता की रमारिमका प्रवृत्ति का ही प्रील्लास है। प्रतिमा-निर्माण में रसान्भृति का यह संयोग नमराह्या की श्रपनी विशेष देन हैं। इस विषय की सविस्तर समीला ग्रागे के 'प्रतिमा विधान में स्सर्टार नामक क्षण्याय म हराव्य है।

प्रतिमा का शाध्यात्मिक श्रधवा चार्मिक—उवातनात्मक श्रधवा उपवारात्मक प्रयोजन पूजान्यस्पर पूर्व उलक्ष चति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक श्रधवा स्थापनात्मक प्रयोजन प्रयोजन प्रतास्य (मिटर) में मित्रहा है। बागाद एवं मित्रमा का वहां वस्मण्य है जो सरीर कारे राज्य का है। विना प्रतिमा शावाद निष्पाचा है। यदार मध्यकालीन विवाराचार के अनुकर प्रावाद स्थापना विकार प्रतिमा के स्थापन वह स्थापन स्थापन के स्थापन वह स्थापन वह स्थापन वह स्थापन वह स्थापन स्थापन के स्थापन वह स्थापन स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन के स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

वास्तव में प्रारादों—मन्दिरों की विरचना का एकमात्र उद्देश उनमें देव मिता की प्रतिश्वा है। खतः प्राराद एवं प्रतिमा के दल विनिष्ठ चक्क्य एवं उठकी सारहाणाजीत्र विमित्त पराचात्रों तथा प्रतिमा में एकमात्र उपचेत्राक्षी तथा प्रतिमा मा उछ न हुछ पराचात्रों तथा प्रतिमा मा उछ न हुछ विचन खादशक ही है। इसी हेतु मात्राद एं प्रतिमा नामक एक अच्यान में प्रारादों में प्रतिमा-पनिदेश एवं प्रतिमानिद्या पनिदेश एवं प्रतिमानिद्या पनिवास पनिदेश एवं प्रतिमानिद्या पनिवास पनिव

प्रतिमा-प्राप्त्र के उत्युवत इन विमिन्न विषयों की समीदा एक प्रकार से प्रतिमा-लवुण (मी प्रतिमा निजान Iconography का परवोधवीब्य विषय है) के प्रीपेट्धातिक विषय हैं। प्रचान विषय वो ऽतिमा-सात्वण है। खतः 'प्रतिमा-सात्वल' पर तीत क्रप्यारों क्

श्रयतारणा की गयी है-जालण, बौद्ध एवं जैन । बाह्यण प्रतिमा-लज्ज् में तिमूर्ति, ब्राह्म, बैप्णव, शैव, सीर, बारापरम, एवं शानत प्रतिमात्रा के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं स्थापत्य मे निर्दिष्ट नाना प्रतिमार्क्षों के लक्कण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि बदापि यह प्रन्य भी 'समराज्ञण' के मेरे श्रध्ययन की प्रज-पुरिपना मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराङ्ग के प्रतिमा-लक्षण मे ही विशेष प्रम बित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पुर्णता के लिये एतद्विपविणी अन्य प्रन्थों की सामग्री वात यह है कि 'समग्रज्ञण' का प्रतिमा निवेचन ऋषेदाञ्चत न्यून ही नहीं श्रप्रण भी

का भी पूर्ण प्रयोग किया गया है। है। प्रासाद रचना, भरन कला ,यंत्र-कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्राल्मता है स्थाया वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लज्जा में नहीं । यह स्थार्य है जैसा पूर्व ही सकेत किया जा चुना है कि इस ही अपनी कतिपय नयीन उद्भावनायें हैं (दे० 'रस्टर्न्ट') जिससे इसका यह भी ग्रम काफी महत्त्रपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्ष्य में सर्वप्रसिद्ध ब्रह्मा, विध्या, शिव, ₹कन्द्र ग्रादि देव-प्रतिसार्थे तथा कौशिकी एवं श्री स्नादि देनी-प्रतिमार्थे ही प्रसुप्त हैं । गन्धर्य राज्ञस, पिशाव, नित्राधरां के प्रतिमा-लज्ञण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं। श्रीद एवं जैन प्रतिमाओं ने लक्षणों का नर्जमा समाय है। इस दृष्टि से 'मानवार' का प्रतिमा लक्षण निशेष पुष्ट एवं व्यापक है। आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर एक विद्वंगायलोकन' नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ब्यान दिया गया है, अतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना ग्रामिवेत है कि की प्रतिमा-लक्त्य समराङ्ग्य में श्रप्राप्य हैं उनकी पुर्ति श्रन्य मन्धों से भी गयी है।

## प्रतिमा-निर्माख-पर्मपरा

( एक विहंगम दृष्टि )

#### शास्त्रीय एवं स्वापत्यासम्

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैना कि लेलक के 'भारतीय यास्तु शास्त्र'—बास्तु विद्या एये पुर-निर्मेश ( दे॰ प्रथम पदल छा॰ ७ स्थपित एनं स्थापस्य ) में संवस्तर प्रतिपादित है कि यह बास्तु-त्यान्त (स्थापस्य-गास्त्र) का ही एक झंग है। छातः यास्तु-त्यास्त्र में मित्तवादक मंथ एवं आचार्य हैं। यास्तु-सात्त्रीय मन्य पूर्व आचार्य प्रतिपाद रिषय प्रास्त्र-कृत्य अथया निमान-कन्त्र है। छातः सात्त्रीय मन्यों का प्रथान प्रतिपाद रिषय प्रास्त्र-कृत्य अथया निमान-कन्त्र है। छातः मानादों ( उत्तरी अथना नागर जेती में निर्मित मन्दिर ) एवं विमानों ( दक्षिणी अथवा क्षात्रिक शैती में निर्मित मन्दिर ) के निवेचन में उनमें प्रतिप्राप्त देव प्रतिमा का प्रविचेचन स्वामाधिक ही है। निर्मात आचारों का इन दिखा में प्रवन्-प्रथक कर में पास्त्रका (Architecture) तथा प्रस्तरकला (Sculpture) रोनों के प्रतिपादन में न्यूनाचिक स्विनिवेश रिपारे पक्षता है।

प्रतिमा निर्माण परम्परा को इस कारतीय पाठ के वाच ममुन खोत हैं—डनक् डर्गम एक हो महारोत से हुआ अववा वे एक्क् एवक् स्वाचीन सीत हैं—इस पर इसिंदिय हिंदे से नहीं कहा जा सकता । ही आये की समीदा से इस पर कुछ प्रशास अवस्य पहेगा।

प्रतिमानिर्माय-स्टम्प्य के जिन पांच खोती का जरर छंत्रत किया गया है उनको पुराय, कागम, तन्त्र, शिक्षशास्त्र तथा श्रविष्ठा-पद्धवि के नाम में इस अंशीर्दित कर एकते हैं। इसके प्रथम कि हम इन सब पर श्रवण-प्रकार से इस शिष्य की श्रवतारया करें एक दो तक्यों का निर्देश श्रायश्यक है। (Devotional or religious architecture) की प्रमुप्तता हो नहीं उसी की एकमान सकत है। परिणानतः पूर्व एवं उत्तर मध्युक्ता मामान्द्र स्वयंत्र्या मामुन्त हुआ विवसं शतराः मध्य प्रावादों, विवानों, मठों, विवानों, कैरगे, तीर्थातः, कैरगे, तीर्थ-तथानी, त्रानान्पटों, पुरुक्तिचित्री एवं तक्ष्मा कि प्रमुप्त हुआ। स्वयः निर्मान क्ष्यः स्वयः (Architectural upsurge) का अव्यवद्धतः मुक्तर प्रतिमानिक्षिण (Soulpture) पर भी पत्र । इन दृष्टि से भारत की वास्युक्ता (architecture) का निकास एवं उसकी कृष्टि भारत की मत्तरकता (Soulpture) की अन्योन्यापेक्त ही नहीं समझालिक भी हैं। इस आधारभूत तथ्य के हत्यद्भम करने वर ही हम प्रतिमानिक्यांव्यवस्था के मूलाधारों की एकासमस्ता का मूल्याङ्कत कर ककते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संवेत किया गया है उनके संबन्ध में एक सामान्य वृतरा तथ्य यह है कि इन सभी खोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—बास्त-शास्त्रीय तथा छ=ास्तुशास्त्रय। प्रथम से बास्तुशास्त्र के उन स्याचीन प्रत्यों से ताल्यये है जिनमें विश्वकर्मीय शिल्प (या विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र) मयमत, मानुसार, समराङ्गण-सुनवार ब्रादि यास्तु-विधा के नाना प्रत्यों (दे व लेपक का भाव याव शाo ) का परिगणन है । हा वास्तु-सास्त्रीय बन्यों में पुराखों, झागमों, तन्त्रों के साथ साथ विभिन्न उन प्रत्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर-प्रतिष्ठा श्रादि से है। प्योतिप के बन्य तो श्रर्थ-गास्तुशास्तीय (Semi-architectural treatises) कहे जा उनते हैं। च्योतियाचार्य बराइमिहिर की बृहरतंहिता के महत्व का आगे हम मुल्याह्मन करेंगे। इन सीतों में वैदिक वास्मय ( सहिता, बाझण, सूत-य-य शादि ) का सकीर्तन नहीं विया गया है-इसका यथा रहस्य है ? वैसे तो बास्त-विद्या के जन्म, निकास एवं वृद्धि के इतिहास मे प्रथम स्थान सूत्र-प्रन्यों को दिया गया है (दे॰ भा॰ वा॰ रह॰) श्रीर वास्तुतिया के प्राचीन श्राचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं । बास्तु-विद्या की दो महाशास्ताओं के मूल प्रवर्शक विश्वकर्मा एवं सय वैदिक-कालीन ही हैं। श्रंशमदभेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रणेता काश्यप क्यीर द्वारस्य भी धैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। श्रतः यह निष्कर्ष द्यसगत न होगा कि पोराश्विक वास्तु निद्या का मूलाबार वैदिक वास्तु-विद्या है। परम्तु वैदिक वारत-विद्या (विशेषकर सूत्रकालीन वास्त-विद्या) का विशेषकर वेदिरचना ( जो पूजा-वाश्त अर्थात् प्रासाद-निर्माण की जनती है ) ही प्रतिपाय विषय या तथा उठ काल की प्रतिमा करूरन-परम्परा एक प्रकार से अनार्थ-करणा थी अतएव प्रतिमासापेदर पौराणिक देवोपासना के उदय में जहां वैदिक मुलाधार स्पष्ट था वहाँ श्रनायों की-इस देश के मल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रमाय नहीं पड़ा। पुराखों का देवबाद येदिक देबगाद का ही निकृष्मण है। पुराणों की देवरूपोद्भावना (अर्थात् Iconology को प्रतिमानतत्व Iconography की जननी है) का मुलाधार येंदिक सुवायें ही हैं। परन्तु प्रतिमान्त्रण (जो अनामों की प्रतीकोषासना के गर्भ से उदिव हुई) विशुद्ध यदिक संस्था नहीं थी, श्रत्य इमने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन कोतों में वैदिक वाडमय का उल्लेख नहीं किया ।

श्चन प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपार संकेत शिया गया है कि घास्त-थिद्या की शास्त्रीय-परम्परा ( जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिश्वित है ) के उदमायक ग्राचार्यों में वैदिक ऋशियों की ही प्रमायता है-उसका क्या रहस्य है ! मत्स्यपराण, बहत्तंहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठायक शालायों की एक महती संख्या है / दे० भा० या । गा ) जिनमें यशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्म, बृहस्पति, श्रमस्य, स्पर्ण, काश्यप, भूग, पराशर श्रादि वैदिक-कालीन ही नहीं वैदिक-वाडमय के विधाता भी हैं। बारा-कला के समान ही प्रतिमा-गारत पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ बृहत्संहिता में 'प्रतिमालक्कण' के श्रवसर, ( दे० १० ५७ वाँ ) यराइमिहिर ने नग्नशित तथा वशिष्ठके तद्विषयक पूर्वाचार्यस्य पर संशेत किया है। नग्नशित के चित्रलक्षण पर्य प्रतिमान्तकण कामक दो अन्यों के प्रामायय पर किमी को सन्देह नहीं। बहरसंहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पन्त का प्रामायय ( देव रुलीव १७वाँ, घाव ५७वाँ ) ही पर्याप्त है। वशिष्ठ का सम्थ स्त्रपाध्य है। काश्यप के शिन्पशास्त (स्रंशुमद्मेद) तथा ग्रास्त्य के सक्लाधिकार से इम परिनित्त ही हैं। श्रतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्लवित हो जुकी थी कि नहीं १ यहत सम्भय है यास्त-विद्या की ग्रम्य विद्यार्थों के समवत्त प्रतिष्ठार्थ ही इन ग्रतीत महापुरुपों की परि-कल्पना की गयी हो । अठारह व्याली की परम्परा से इम परिचित हैं । वैदिक ऋचाओं की संकार की तो बात हो क्या अध्यादश प्राणी एवं विशालकाय महाभारत के रचयिता स्यास की जैसी परम्परा है, सन्भव है येंगी ही परम्परा इन प्राचीन सारतु-झाचायों की हो । इस समीक्षा से इतना तो निष्वर्ष प्रवश्य निक्लता है कि जिस प्रकार से प्रनिमा-पूजा एक द्यति प्राचीन परम्परा है यह वैदिक्काल में भी विद्यमान थी (दे॰ पू॰ पी॰ ) उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी श्राति प्रयतन परम्परा है। मापा श्रीर स्याकरण का ग्रन्योत्यापेती जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है।

श्रस्तु, इत श्रीपाद्पातिक सकेत के अनग्तर श्रव प्रतिवानिर्माण-परम्पा ही दोनी भाराखी-- राक्षीय दर्व स्थापस्यासमञ्ज्य ही समीवा का श्रवतर श्राता है।

#### शासीय

पुराय — पुरायों के शिल्पशा-स्त्रीय विवरणों वर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्य में कुछ चर्चा की है। यहीं वर रिस्तार मय से पुराणी की एमुल गामग्री वा रिस्ट्रानमात अभीष्ट है। प्राय: पुरायों के मारत-प्रचानों को दी विभागों में बादा जा शक्ता है— भयन-कृता वाम मूर्त-क्ता । यथम में दे-मान और जन्मग्रा— दोनों के साथ गाय जनावास— पुर-मान, वान, वान, मान, कुछ कारि का भी पिनेक्लाम होता है। यहीं पर इस मामग्री के हितीय रिमाय— अपने मुन्ति-किसान सम्बन्धी प्रश्चनों वर रिदेशम दृष्टि बालिंगे।

धेने तो प्रायः तानी पुराण्यं से देव-प्रतिमान्यूनन एवं देव-प्रतिमानिर्माण पर प्रपुत निर्देश प्राप्त होने हैं परन्तु सत्त्व, श्रानि, हरन्द, गहरू, लिज्ज, मिनप्प एवं निरम्तु (विजेश कर 'दिन्तु-भर्मोत्तर')—गुगण क्रिकेश उल्लेगनिय है। हनमें मत्त्व श्रानिन एवं पिन्तु-भर्मोत्तर की कुछ गरित्तर चर्चा झायहरक है। महेरबुपुराण्—इस पुराख में यास्तु-जाहन पर बड़ाड़ी महत्त्वपूग प्रविवेचन है। श्रीन की श्रपेता मत्स्व श्रिकि प्राचीन माना जाता है। श्रतः इस पुराण की एतद्विपक सामग्री से मृति निशान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। निम्न लिखित १० श्रप्याची में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णुरूप से प्रविधित प्राप्त होता है:—

| सं० | चिपय                       | গ্ন০    | e₩ | विषय              | য়৹    |
|-----|----------------------------|---------|----|-------------------|--------|
|     | देयाचीनुकीर्तन-प्रमाण-     |         | Ę  | लिङ्ग-लच्यम्      | २६३ वा |
|     | कथनम्                      | २५२ वा  |    |                   |        |
| २   | प्रतिमालव्यम्              | ,, उप्र | ৬  | कुषडादि-प्रमाशम्  | २६४ п  |
| ą   | ग्रर्थंन।रीरयरादि-प्रतिमा- |         | 4  | अधिवात्तन थिधिः   | २६५ ,, |
|     | स्य हपक्थनम्               | २६० "   |    |                   |        |
| ٧   | प्रभाकरादि-प्रतिमा-कथनम्   | ?६१ "   | 3  | प्रतिप्ठा-प्रयोगः | २६६ п  |
| ¥,  | मी उिका-कथनम्              | २६२ "   | १० | देवता मानम्       | २६७ ,, |

सरस-पुराश की निशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है। प्रतिमा-द्रव्य एवं प्रतिमा लज्ज तो स्थापरवानुरूप एवं परपरोद्यावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्ठता इत बात की है। कि रीना प्रतिमा जा में लिह्न-मूर्तियों के व्यवितिक आपम प्रतिक-तिह्नोहिन्य-मूर्तियों एवं शिन की पुरुप-प्रतिमाओं (दे० २६० वा अप्याय) में वर्धनारीस्वरादि-प्रतिमाओं पर मी प्रविचेचन है। लाथ ही लाथ शिव-गारायण, सब्द, क्रवर, क्रांत्र, वार्तिय, वालान गर्येग, कारवायनी, मिशानुस्वरीदेनि, इन्द्र और इन्द्राखी की प्रतिमार्खी का भी वर्षन है। प्रतिमानमान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-रूपना में विभिन्न तलामान (Standards of measurements) प्रतिपादित है जो इतका स्वर्षीयक वैशिष्ट्य है।

क्षानित्युः।स्यु—पुरायो में क्षान्त का मूर्ति निकान वर्षेत्रेष्ठ है । शिल्पशास्त्र पर इसके १६ क्षथ्यायों में निम्नलिपित १३ श्रथ्याय मूर्ति-विकान पर हैं—

| ď. | विषय                     | প্তা০  | सं० | विषय                               | য়৽           |
|----|--------------------------|--------|-----|------------------------------------|---------------|
|    | प्रासाद-देवता-स्थापन     | ४३ वां | 5   | चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा <b>०</b> | 4.5 11        |
| 2  | यामुदेव-प्रतिमा          | YY 33  | 3   | लिङ्ग प्रतिमा-लद्मख                | чξ "          |
| ą  | पियि <b>ड</b> का-तत्त्व् | Y¥. 11 | ₹0  | लिङ्गमानादिय थन                    | чγ п          |
| 8  | शालग्रामादि-मृति-लंबण    | Vξ III | 3.5 | पिरिडका-लक्त्य कथन                 | чч "          |
| ¥, | मस्यादि-दशावतार कथन      | YE ,,  | १२  | वासुदेवा दि-प्रतिष्ठा-विधि         | Ę0 7,         |
| Ę  | देवी प्रतिमा-लच्च        | 4 o 33 | ξş  | त्तस्मी-प्रतिष्ठा-विश्वि           | ξ <b>૨</b> ,, |
|    | सर्वदि-प्रलिमा-ल्च ग्र   | प्र वा |     |                                    |               |

श्रानि-पुराश के श्राश्यायों की इस तालिका ने स्पष्ट है कि इस पुराश की प्रतिमा सामग्री फितनी व्यापक एव समृद्ध है। प्रायः स्प्री गृच्य देवों एवं देवियों की प्रतिमाशां का वर्षन है। एवं की प्रतिमाशां, विष्णु के यगह, नुर्मे व्यादि दशावतार पूर्तियों के श्रातिस्क बासुदेव श्रादि वैष्णुयो पूर्तियों पर भी प्रविवेचन है। शालशाम मूर्तियों पर इतना सविस्तर प्रतिपादन श्रायत्र बुर्लम है।

रेंगी प्रशिमाओं में खिद्व-मूर्तियों वा को रुग्छ वर्षान प्राप्त है यह भी श्रपने दंग का निराक्ष है। इन सन्द्री सविस्तर वयास्थान (दे॰ प्रतिमा लात्य ) समीदा की आवेगी। प्रतिमा-तत्त्वय (Iconoplastic art) पर भी इन द्रापण में विस्तर प्रतिपादन है (दे॰ ४३ वा श्र॰)। शालप्रामादि-सत्त्य (४६) मामक श्रण्याय में लगभग २४ प्रनार के आलमाम का वर्षन है जो वैप्यव-प्रतिमा- लाल्य में मतियाय है। इसी प्रकार कि लाह्य सिलावय (५३ वें) में सरमार २० प्रकार के लिक्कों का वर्षन है जिनकी चर्चा लिक्काव्य ई श्रमीर है। विस्तर प्रतिप्त है जिनकी चर्चा लिक्काव्य में श्रमीर है।

विद्यापु-धर्मोत्तर---मास्य एयं खरिन के खनन्तर विष्यु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशान गर्पोधिक तमुद्ध एथं ७२पूर्ण है। विष्यु-पुषाण का यह परिशिष्ट प्रतिवा-विद्यान-ठाश्त्र के प्राचीन प्रत्यों में खरवन्त प्रतिद्धित स्थान रखता है।

प्रतिमानीमाँगु-स्ला के साथ स्था इतका चिन-स्ला पर शिवेचन तो प्राथीन प्रस्परा मं झिंदितीय है। वास्तु-शारनीय एनं झ वास्तु-गारनीय दोनां प्रकार के वास्तु प्रत्यों में चिन्न-कता पर विधेचन करने याले इने गिने मन्य हैं। नियम् प्रयोचर, नत्मित्र, का चिन लक्ष्य की प्राचीन विभूति के बाद समग्रहण को ही नियम कत्म र स्थित्य विधेचन करने का केय है। चित्र कता यनगि प्रतिमा विशान का ही एक द्योग है , पित्र क्रम्य मुनियों में पित्रजा मुनियों का परिसंख्यान क्षेत्र हुझा है तथादि हमने इने अपने वास्तु-ग्रारनीय झध्यनन में एक इत्तर प्रत्य में स्थान है एता हैं (जो इस अस्य के श्रनन्तर प्रकार्य है—प्रेम कला एवं चिन्नहता—भारतीय यास्त्र शाहन-अस्त्य यद्या )।

दिप्तु.पर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ झप्यायों में विश्व करा तथा झिल्म ४२ झप्यायों में मृतिकता पर विस्तर पूर्व आस्त्रीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विप्यु-सर्मोत्तर की ६व भागमां पर क्षेत्र (इत ) कुमारी स्टैश शामिण (भृत पूर्व कर्ताचार्या क्ष्माना मृत्य हिल्म हिला है। Introduction & Translation of Visna dharmotara) ने स्ट्राय कार्य विद्या है।

रिप्तु बर्गानर में निम्मतिनित लगभग आहं दर्जन मृनिशे वा वर्णन किया गया है जिनको देखदर यह नहव निष्णं निक्ता है कि विष्णु धर्मोत्तर का यह मूर्ति निकास प्रित्मानित निकास की प्रमाण का भी पाता का सुवक है बाज हमने उपस्का-वर्णसा का भी वासोक्ष्में हिएता है जा में हैं जिल में हैं जो देशियों ही पूज्य नहीं, दित्याल, नास, बज, मन्त्री, नावस, कारिस की उसस्का मी अस्म पेंद्र, राज्य, दर्शन, सुराण, हतिहास आहि सा में परिकरण में परिकरण पर्यं पूज्य हैं:—

|                           |                                 | e Dune                      | संब विस                         |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| र्धः विषय                 | र्गं - नियम                     | में विषय                    | ge, निस्ता<br>-                 |
| १, माह्यं विष्णु-मृति     | ६६, मान्त्री                    | ६५ मुनि                     | EQ. (1770)                      |
| ર, રીટી " "               | ३४. गासमापि                     | 86. VX                      | हद व्यावस                       |
|                           | ३५. गररपती                      | ६७. क्रीवा                  | EE, ERT                         |
|                           | १६, श्रामन्त                    | ६ <b>=.</b> दस              | १००. लोजि                       |
|                           | २७, अगः<br><b>१७, रो</b> प      | ६६, युपा                    | १०१, मीमना                      |
|                           |                                 | পুন্ধ কাণ<br>কিছলা          | 4 2                             |
|                           | ३८. गुग्उर                      |                             | . 69                            |
| ७, काल                    | ३६. चन्द्र                      | ७१, गुरमि                   | २०३, धरी-शास                    |
|                           | ४०. ग्रं                        | ৬২° এগ্র                    | ६०४, प्राश्य                    |
| ह. इन्द्र<br>१०, मम       | ४१. मीम                         | ७३. भुग                     | १०५, इतिहाम                     |
| ११, यहरा                  | ४२. <b>गु</b> ष<br>४३. युरस्पति | ०४ ज्या                     | १०६. भनुषेद                     |
| १२. कुवर                  | ४४, शुरुवात                     | ७५. वल<br>७६. व्योरमना      | १०७. श्रायुर्वेद                |
| १६. सुपर्या               | ধ্য, হানি                       |                             | १०⊏, फलनेद                      |
| १४, ताल                   | ४६. चेतु                        | ७७. नल-कुवेर<br>७⊏, मलिभद्र | १०६, गृत्वशास्त्र               |
| १५, चक                    | ४७. राह्                        |                             | ११०, पत्रराम                    |
| १६. स्म                   | ¥≈. सनु                         | ७६. पुरीजव<br>≤०. यर्चस     | १११, पाशुपत                     |
| १७, सरहेव                 | ४६. कुमार                       |                             | ६१२, पातजन्त                    |
| <b>१</b> ८. ऋर्घनारीश्वर  | ५०. भद्रवासी                    | द्धाः नन्दि                 | १११. साख्य                      |
| १८. ऋग्नि                 | प्र. भ्रह्माका<br>प्र. थिनायक   | =२. यीरगद                   | ११४. धर्यशास                    |
| २०. निश्व <sup>°</sup> ति | प्र. १४नायक<br>५.२. विश्वकर्मा  | ⊏३. धर्म                    | ११५. कलाशस्त्र                  |
|                           |                                 | ८४, ग्रर्थ                  | ११६, लिंगविधान                  |
| ११, वासु                  | ५६, बसु-गग                      | <b>८५. माम</b>              | ११७. व्योम                      |
| २२. ईशान                  | ५४, साध्य-गय                    | =६. शुम्हा                  | ११८. नर-नासयख                   |
| २३. स्वाहा                | <b>५५</b> , श्रादिस्य-शस्       | ८७. भीमा                    | ११६, घर्म                       |
| २४. विरूपाद्य (कारत)      |                                 | ==, <b>यह</b> या            | १२०, शान                        |
| २५. मेरब                  | ५७. श्रंगिरस-गण्                | <b>८६.</b> ज्वर             | १२१, वैराज्य                    |
| २६, प्रभिनी               | ५६, काश्यप                      | ६०. धन्वन्तरि               | १२२, देश्वर्ष                   |
| २७, झम्पर                 | ५६. श्रदिति                     | ६१. सामवेद                  | १२३, काल धीर उसकी               |
|                           | . 0.0.                          |                             | १६ पशिया                        |
| रूद, शदमी                 | ६०. दिवि                        | ६२. ऋग्वेद                  | १२४. वृतिह                      |
| श्र. पृति                 | ६१. दनु                         | ६३. यजुर्वेद                | १२५, गाराह                      |
| इ०, कीर्ति                | ६२. साधा                        | ६४ अथर्ववेद                 | १२६. शेष                        |
| ३१. पुष्टि                | ६३, दनाय                        | ६५, रिादा                   | १२७. इयमीव                      |
| .इर. श्दा                 | ६४, विहिस                       | ६६, परूप                    | <b>१२</b> ८. हिरएया <b>न्तु</b> |
|                           | allere reference                | man C.C                     |                                 |

बाराही मुह्तसंहिता—पविद्र ज्योविषानार्य वराह मिहिर की मुहत्संहिता एक मकार से कार्य-दुराण है। खतः उनकी समीदा यहाँ उचित है। इसमें प्रतिमानगद्ध पर चार श्रध्याय हैं—प्रतिमा-लावण (भ्रत्वा) वनसम्परिशाध्याय (प्रतिमा-निर्माण में श्रावर्यक द्रवय— काष्ठ — ५६वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पश्च-मश्चपुरूप लावण (६६वा) । इनमें प्रतिमा-लावण में प्रथम प्रतिमा के श्रंग-अर्थग-विवयण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिभागों के लावण लिखे गये हैं:—

१. दाशरथि राम ११. बुद २. वैरोचनि यलि १२. श्राहत-हेब ३, निन्तु (दिसुन, चतुर्भन, ग्रष्टसुन) १३. रवि ४. कुम्य-मलदेव (मध्ये नन्दा देवी) १४. लिइ १५. मातृ-गर् भू, प्रयम्न १६. रेवस्त ६, शास्य ७. ब्रह्मा १७. यम १८. वहण इसार (स्कन्द) E. इन्द्र (सैरायत) १६. कुबेर

१०. शिव (वामार्थ-गिरिसुता) २०. प्रथमाधिव गरोहा

काराम-कारामां की प्रतिमा-विकान की प्रभुल सामग्री का राय महाशय ने (cf. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। द्यत: उस सब सामग्री का यहाँ निवस्तर निर्देश स्त्रायश्यक नहीं : प्रतिमा-लत्त्रश मे उनको विशेष स्थान दिया जाँबेगा। श्रामम पुराशों से भी श्रधिक पृथुल एवं श्रधिक संख्यक है। पुराश १८ हैं ग्रागम २८। उप पुराणों के सहश उपागम भी हैं जिनकी सब संहितायें मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तु शास्त्र का इतना विस्तीर्थ एवं सागोपाग विधेचन है कि उन्हें बास्त शास्त्र के प्रथ ही कहना चाहिये-उदाहरण वामिनागम (दे० लेखक ना भा० वा० शा०) के ७५ पटली में ६० पटल पास्त शास का विशेषन करते हैं। कामिकायम के झतिरिक्त जिन द्यागमी में प्रतिमानविशान (तथा पासाद-वास्तु) की विशेष विवेचना है उनमे कर्णांगम, सुप्रमेदागम, वैदानसागम तथा श्रंशुमद्भेदागम विशेष उल्लेखनीय है। इन भागमों का वैशिष्टन यह है कि इन में शिव की तिक्षोद्धव मूर्तियों पर घड़ा ही षागीपाग वर्धन है । सालमान की विवेचना इनकी सर्व-प्रमुख देन है । प्रार्खी में तालगान नगवर है। इस प्रकार मूर्ति-विशान एवं मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण विदाती (canons) का जैसा समुद्र्याटन इन श्राममों में मिलेगा बैटा पुराची में श्रमाप्य है। पुराख प्रतिमा-क्षोद्धायना में बैशिष्ट्य रखते हैं श्रामम प्रतिमा-रचना प्रक्रिया का कौशल निधाने हैं। श्रवएव दाविणात्य मस्तर-कना में इन श्रागमों को शिल्पियों की इस्त पुस्तक (Handbooks and guidebooks) के रूप में परिकल्पना है।

तान्न—वैसे तो हैन-तन्त्रों को श्रामम तमा नैप्दन-तन्त्रों को 'उद्धपन' मी भंग में संभीति किया जाता है परन्तु गर्दों पर तेनों से तत्त्रों उन मंदों से है भिनमें शिक्ष-पूना एवं उसमें सम्बन्धित होती एवं शक्त-देवी की मृतिनों का कियेन पियेनन हैं। सानिक साचार एवं तानिकी देव-प्रत-प्रदृति वैदिक एवं नैनारिक श्वासार एवं श्राची पड़िता में विश्वस्य है।

पुरालां और कागमां के सहण तंत्रों में भी प्रतिमा विशान ही पूर्णम्य ने चर्चा है.।

हमने अपने भारतीय-यान्तु-राक्ष' में जिन रक्ष तंत्री ( दे० पु० २२ ) का उनुसंत किया

है उनमें प्राया समी में इच विषय की बतुमुनी सामग्री मिस्ती है। मरानिर्वाण, गीतमी,

माली आहि तंत्रों में भैतासनक उपायना का भी विरुद् रहस्य पर्व प्रतीवस्य उनुस्तिति 
एपं प्रतिपादित है। पीछे शास-धर्म से ममौता में सामिक आचार पर छुछ संदेत किया

ही जा खुका है। तंत्रीय प्रतिया प्रविचेचन में 'हयशीर्य-प्रदापन' नामक तंत्र नी मरती देन

है। विहानों ने अभी दरका अल्यान ठीन तरह में नहीं विया और म इसका ठीक तरह से

मनावन पूर्व प्रकारन ही हो यका है।

दित्य-साम्म-रिश्य-राम्म के दो वर्ष है—दाविचारय रिश्य-मण्य एवं उस्ती वारद्य-साम्म (यं उस्ती वारद्य-साम्म (यं उस्ती वारद्य-साम्म (यं व्यक्ति) में के विषेक में भारतीय वारद्य-साम्म में हमने देन होंगे परम्पराक्षों के मिलिमि मण्यों का निर्देश किया है। वहीं पर रिकर्ता मण्य में स्वय की खनवाराया अभीड नहीं। दाविक-रोजी का मिलिमि मण्य मान-मार है। इसी रीजी में ख्यारव्य का खरुवारियार, कार्य-प का श्रंद्यान्त्रमें श्रीर श्रीकृषार का मिलिमि मण्य मान-मार है। इसी रीजी के मण्यों में सारदाराक्ष के तीन ही मण्य विशेष मध्या प —विश्वकर्म-यारद्य-राज्य (विश्वकर्म-यारद्य-राज्य (विश्वकर्म-यारद्य-राज्य (विश्वकर्म-यारद्य) के मण्या में सारदाराक्ष के तीन ही मण्य विशेष मध्या प —विश्वकर्म-यारद्य-राज्य (विश्वकर्म-यारद्य) के प्रकारान ते उत्तरी परम्पर की एक ख्रयन्त महस्त-पूण मण्य हत्ताव हुआ। इन उत्तरी मण्यों में वहाँ मदम-पित्याण, मावाय-प्यमा ख्रारि सारद्य-राजीय विश्वय वहें ही शामोगाङ्ग एवं विस्तृत रूप में प्रतिपतित है वहीं मूर्ति नामान्य के व्यवस्त के प्रवाद के महें निमान्य का प्रवेश के अवस्ती है। इसका प्रधान कारख इस प्रदेश की मृति निमान्य-वाल की वादसी है।

विन्तु ने अुव-वेशक्रों एवं शिर की लिहें इत-पूर्वियों का इस प्रदेश में प्रवार नहीं। साहित्य समान का दर्शक कहा गया है, तो निर स्थापपण शाक (साहित्य) समझ अवशद नै रह सकत है। हरके अतिशिक्त उत्तर सम्पन्नाय एवं अवश्वीन समय में स्थापस्य मीनदं ने प्रतुत्ता जितनी दिवया में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसस स्थापस्य मीनदं ने प्रतुत्ता जितनी दिवया में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसस वास्तर प्रकृतिक है। दिविख उत्तर भी अपेदा सम्पन्नातोंन एवं उत्तर-सम्पन्नातीन आफ्रमणों से कुछ बचा रहा। अतः प्राचीन साहतिक मगिल्यों (Roligio cultura) trenda) उत्तर में विशेष सुरित्त रह सकी। अद्युत अव ग्विय में इन स्वित्र-अपने हैं। मूर्ति-निर्माण में सम्यन्तित सामग्री मा निर्देश आकर्षण है।

#### इसिगी मन्य

मासदार—सतवार के कुन ७० जाणायों में प्रथम ४० व्याणाय महत-हता (Architecture) पर हैं और अनिवा २० वाणाय मृति कता (Sculputre) पर है। इन २० जायायों की प्रनिवा-कामग्री निम्न हैं-

प्रदा ग्रन्थाय ११ गवद-मान निधाः ६१ या शब्याय १. (नमृति लक्षण निधान १२. वृषम लक्षम्-निषा० ६२ २. लिप्ने निधान 48 .. ११. विंद लवश-रिधा॰ पंड-लंबरा विधा० 4.8 m . १४. प्रतिमा निघाल 88 v. शक्ति-लसग्ग-विधा• WY M 23 १५. दश्वास विधा० u जैन-लज्ञया-विचाo E9. ,, 44. 11 33 १६. मध्यम-दशताल-विचा०६६ ॥ ६, বী**হ-**জলন্ম-বিখা 46 ,, 13 १७. प्रतम्य-सदाय-निया । ६७ ,, मृनि त्तवश विधा॰ 4L9 .. यत विद्यापर विघा० १८. मध्यिष्ठष्ट विषाव ₹C 1. 72 १६. श्रद्ध-तृपण-विधा E. मक्त-लत्त्व-विधाः 48 ,, २०. नयनोत्र्योखन स० वि० ७० 🕠 १० यादन-निधाने ईंत्रलत्त्य ६० अ

स्व अव्याशों के प्रशिक्त के बता लागा। कि वह प्रत्य कहा प्राचाद-व्यवा में उत्तर स्वाह्म के प्रिकृत के विकास का प्रतिक्रियान के स्वाह्म के प्रतिकारियों के स्वाह्म के प्रतिकार के कि कि स्वाह्म का प्रतिक्रियान के स्वाह्म के कि प्रतिकारियों के प्राचीन परिवादी का निकरीन प्रतृत करता है 
है। इसन अस्मत के कि क्षांचित्र उपया कार्यकी प्रश्नावर्ध है (निक्ट का तायवर्ध सहाचार्य ने उत्तर कथा क्षांचित्र के उत्तर क्षांचित्र के अपने क्षांचित्र के प्रतिकार के

ष्ट्रीयपिक विनेता विवासक रिल्प्यनों का प्रतिमा शिनेनन मानसार की इतिप्रिक्त निनेनना ते वर्गमा निन्तुष्ट पूर्व व्यक्तिक व्यक्तिन माने हो है। इस काम की सरावा ज्ञाने के व्यक्तिक के वक्तिक्ति और नारवक के ब्रह्मुमद्देन है स्वतः प्रकृष्टि

श्चासरय-पक्ताधिकार-व्यवानाम सङ्खं (धानमा ) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

## निम्नलिखित अध्याय श्रवलोकनीय हैं :--

३.' मध्यम-दश ताल ४. सोमास्फन्द-लज्जब

| ~   | _ (#I)          | <ul><li>चन्द्रशेसर-लक्ष्य</li></ul>   |
|-----|-----------------|---------------------------------------|
| ₹.  | मान संग्रह      | ६. वृष्यभन्वहिन-सः                    |
| ٦,  | उत्तम-द्श-ताल   | ७. त्रिपुरान्तक ल०                    |
| ₹.  | मध्यम-दश ताल    | <ul><li>कल्याग-पुन्दर-ल०</li></ul>    |
| Y,  | श्रधम-दश-नाल    | <ol> <li>श्रर्थनारीश्वर-ल॰</li> </ol> |
| ч,  | प्रतिमा-लद्गग   | <b>१</b> ^, पाशुपत-तत्त्वख            |
| ۹.  | वृषम-वाइन ल०    | ११. मिबाटन-सच्च                       |
| 9,  | नटेश्वर-विधि०   | १२. चरडेशानुमह-ल॰                     |
| ⊏.  | पोडश प्रतिमा ल॰ | १३. दिवणा-मूर्ति-ल॰                   |
| ٤.  | दारू-गैमह       | १४. पालदहन ल॰                         |
| ₹0. | मृत्सेरकार      | १५—१८ ( श्रयाप्य )                    |
| ₹₹. | वर्ण-संस्कार    | १६. प्रतिमा-सञ्ज्य                    |
|     | (ष)             | (₩)                                   |
| ₹,  | मान चँप्रइ      | २०, उपपीठ-विघान                       |
| ₹.  | ভবন-ব্যা-শাল    | २१. शहामान विघान                      |
| ₹.* | मध्यम-दश ताल    | <b>२</b> २, रज्जुनन्ध-र्यंत्कार-विधि  |

हि॰—इन झध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमार्थे और लिहोद्भव-प्रतिमार्थे प्रति-पादित हैं। अत. शैव-प्रतिमा-यिकास का अर्थाचीनत्व उससे स्वत. अकट है।

२३, वर्ण सस्कार २४, छाजिमोद्यण

काश्यपीय-अञ्चामदुलेद्द्र—इस विशालकाय प्रत्य में द्र्य खप्पाय हैं जितमें प्रथम पृत्र अप्याची तथा ख्रत्तिम दो अप्याची (कुल ४० अप्याची) में भावाद वास्त Temple Architecture—का विवेचन है तथा शेष ३६ अप्याची में प्रस्तर-क्ला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्ता-कला—प्रतिक्षा निर्माय-कला का ऐसा ग्रीद प्रतिपादन अप्याच हुलेस है। चूंकि यह श्रंग्रुमद्रिय श्रंग्रुमद्रमेदायम का ही अनुगायी है और आगमों के स्पास्त का प्रधान चन्द्र-विन्तु सैनी-प्रतिमार्व हैं, अत. श्रेन्य-प्रतिमाश्री एवं श्रेच परिवार देशी और ग्रोश आदि की प्रतिमाश्री का ही इसमें मागीवाग वर्णन है। निम्नतिक्षित अप्याप-विषय-तालिका में यह क्षपर स्वष्ट है:

| ₹. | सप्त-मातुका-लज्ञ         | ४६ বাখ্≉    | ٠.   | उत्तम नय-ताल    | 45 " "    |
|----|--------------------------|-------------|------|-----------------|-----------|
| ₹. | विनायक-जन्म              | 10 ,, ,,    | Ξ,   | मध्यम ,,        | 4.5 m 2.2 |
| ₹. | परिवार-विधि              | Y5 ,, ,,    | ε.   | श्राधम , ,,     | W n n     |
| ٧. | <u> निङ्गतत्त्रणोदार</u> | YE 31 37    | to.  | श्रष्ट ताल      | 44 ,, ,,  |
| 4. | उत्तम-दश-ताल-पुरुप       | मान५० हर 🖽  | 2 8. | सप्त वास        | ¥ξ 71 Π   |
| Ę  | मध्यम भ भ म              | ,, 4.8 ,, m | १२   | पीठ-लज्ञणोद्धार | y,        |

| <b>? ?</b> . | सफल-स्थापन-विभि             | ¥5 ,, ,,         | ₹.          | इर्यर्ध इर-ल॰              | ٠٤ ,, ,,  |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| ₹¥.          | मुखासन                      | 4E 37 37         | ₹७.         | धिद्यादन-मूर्ति-ल <b>॰</b> | ۳ با ۶و   |
| ₹4.          | <b>3</b> 1 <b>2</b> 3       | €0 33 33         | रद.         | चर्छेशानुप्रह-ल•           | u " fe    |
| ₹₹.          | चन्द्ररोत्म मूर्ति-लक्स     | ξ ξ 13 33        | 35          | दिवणा मृति-ल॰              | 9Y ,, #   |
| ₹७.          | <b>गृपम-याइन-मृति-ल</b> ञ्ख | n ec 53          | ₹0.         | <b>कालइ मूर्ति-ल</b> ॰     | ٠٠٤ ,, ,, |
| <b>₹</b> ⊏,  | मृत-मृति-लज्ष               | 11 tt 83         | ₹१.         | निद्वीद्भव-स०              | ٠٠ ۽ ۽ و  |
| ₹8.          | गंगाधर मूर्ति लन्नण         | EX 11 II         | ₹₹.         | য্ল-নৱম্ব                  | v= " "    |
| ₹0.          | त्रिपुर-मूर्ति ल <b>०</b>   | ξ4 " "           | 11.         | शल पाचि-ल॰                 | 10E 11 11 |
| 24.          | कल्याण सुन्दर-ल॰            | ξ <b>ξ</b> ,, π  | ₹¥.         | रत्जु-बन्ध-ल•              | To ,, s,  |
| २२.          | श्चर्य-नारीश्यर-ल॰          | €10 m m          | 14.         | मृत्र्यंश्वार-ल•           | Et n n    |
| ₹\$          | गजद-मूर्ति-ल०               | ξ <b>=</b> ,, ,, | ₹₹,         | करूक-ग्रेदकार-ल <b>ः</b>   | ER ,, ,,  |
| 21.          | पाशुपत मूर्ति ल॰            | n " 37           | ₹v.         | वर्ण-मंहशार-लः             | ա կրս     |
| ₹¥.          | षंकाल-मूर्ति-ल०             | 19 pg gg         | <b>₹</b> ⊏, | बर्ण-लेपन-मेध्य-ल•         | CY " w    |

दिः — ७ उमं श्रः — "इत-मंब्रः" प्रतिमान्तवया वे वातासम्प्रियत न होने के कारण इस स्तितक्ष में नहीं चिम्मिलिन किया गया। श्रन्य दिवशी जन्यों जैने मयमत श्रादि की श्रवतारणा यहां पर श्रमावश्यक है। प्रतिमान्यिशन की दो भाराशों — प्राचीन पूर्व श्रवांचीन दोनों के ही प्रतिमिधिन्मन्यों (मानसार श्राचीन पूर्व श्रः व राज्याः तथा कार्यक संग्रुक श्रवांचीन) के इस निर्देश के श्रमन्तर श्रव उत्तरी प्रन्यों के श्रार मुक्ता चाहिय।

### वत्त() प्रन्थ

दिश्वकर्म-प्रकाश—नागर-शेनी वा मर्ग-वाचीन याहरु शाल 'रिस्तकर्म-प्रकाश' है। इच्छी दो प्रतिवां प्राप्त दुर्द हैं—पिश्वमीय-शिल्ट झाला दिश्व वर्गीय-शिल्ट झाल तथा विश्व वर्गीय-शिल्ट झाल तथा विश्व कर्मा विश्व विश्व कर्मा विश्व कर्म विश्व कर्मा विश्व कर्म विश्व कर्मा विश्व कर्म विश्व कर्म

- विश्वकर्मीताचि , कर्म विकानभेदेन क्याहत-मञ्जक्यर्यवयादि-स्वाद-मृत्यानिश्य— स्पारीयो के वर्ग-विकास ।
  - २. गायःदि-मुग-जात मरोक्यता प्रमाण्डम्—प्रतिमान्यात ।

- तत्रकस्य गर्भाषानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च श्रर्थात् मूर्तिनिर्माता \$. तत्तन।दिकों के धार्भिक-संस्कार।
- शिव लिङ्गार्थ प्रतिष्ठार्थं सभा-निर्माणादि-सभा श्रर्थात मन्दिर । ٧.
- ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमार्थः, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च-ग्रह से सात्पर्य नवч. महों से है।
- रथ-निर्माण-विधि-कथनम् । ٤.
- रथ-प्रतिष्ठा विधि । Ġ.
- ब्राह्मी-पाहेश्योदीना स्वरूपादि-वर्णोदि--देवी प्रतिमा-लक्षण । ᢏ.
- यज्ञोपबीत-लबसम 1 Ε
- सवर्ण-रजत-मञ्ज्यादि-निर्मित-यहोपवीत-क्यनं, दिग्भेदेन देयस्थापन-प्रकारादि, मेरू-20. दक्षिण स्थित-हेम शिना-कथनादि च ।
- लच्मी बाह्यो माहेश्वर्योदि-देवीन्द्रादि-दिक्षाल-महादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः । 22.
- १२- ३, मुकुट क्रिट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
- स्थावरास्थावर सिंहासन निर्माण प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाट पहिकादिŧ٧. निर्माण-प्रकार: देवताया: मन्दिरस्य च जीखेँदार प्रकार: ।
- लिइ-मर्ति-मन्दिर हारादि-कथनम् । 24.
- प्रतिमा मर्ति भन्दिर-द्वारादि-कथन्य । 28.
- विश्तेश-मर्ति-मन्दिशदि विधि ।

· 0 5 भारतीय यास्तु शास्त को उत्तरी शाया के प्राचीन ग्रन्थों की नगरयता है। मध्य-कालीन प्रत्यों में समग्रहरण सूत्रभार ही सर्व-प्रवृत्त एवं सर्वश्रेष्ठ प्रत्य है । मयहन के बास्त-शास्त्र में भी प्रस्तर-ग्ला (प्रतिमा-विद्यान ) का पूर्व श्रमान है। श्रंत: उसकी यहा ध्यातारणा व्यर्थ है। समराङ्गण के प्रतिमा प्रतिपादन की स्वल्पना पर हम ऊपर संरेत कर मा है हैं। स्त्रमी हाल में प॰ स्र॰ मानकद ने 'श्रपशक्ति प्रच्या' नामक घारत शाहत का उपे क्षात प्रश्तर शम्पादन कर प्रशक्ति कराया है। इस ग्रन्थ से इस शारा में इस श्रंग ( प्रतिमा शास्त्र ) की यही मुन्दर पूर्वि प्रतीत होती है । विशेष अनुगन्धान लेगक के स्प्रेजी प्रश्व Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रह्म होगा।

कार्यातिन प्रस्ता ममराज्ञा श्रोर श्रापानित-प्रच्या—दोनो की बारा-विद्या का एक ही स त है । सगराह म की वास्तु-निया की मीमांमा में (देव लेगक का भाव बाद शाव) इस कह आये हैं कि विश्ववर्मा के चार मानस-पुत्र!-जय, विजय, विदार्थ और अपराजित में जय (नर्याप्रज) में जिशानित बास्त प्रश्ना का उत्तर समगद्भाग बास्त-शस्त्र है : उमी प्रकार द्याप्रतिन ( गर्भोतु न ) के द्वारा जिल्लासित प्रश्नों का उत्तर 'श्रपराजित प्रन्दा' बास्त-शास्त्र है। ब्रापशक्तित एँ रचिवता भूषनदेश की भी मानवद ने विश्ववर्धी ही माना है। ब्रतः उसरी बाहर-रिया के प्रथम प्रतिष्ठायाक विश्वतमां के पारम्परित प्राप्तनी की ही प्राप्ती क्षपनी मेथा में धारावित महाराज भे ज ने ११वीं राताब्दी में समराक्षण-सस्य-पारत के रूप में तथा १६भी शताब्दी में संप्रति खरात विद्वान ने भुवनदेव (विश्वकर्मा) के नाम मे क्षापराहित प्रन्या' स्था । बारतः अपराहित की प्रतिमान्यास्त्र-विपरिणी निगन सालिका से

लिक्ष-मूर्तियो पूर्व श्रन्य जाम्मर-मूर्तियों के श्रायन्त विश्वर् वर्षान के साध-हाम श्रम्य देवों की मूर्तियों का मी मर्थीन मिलेगा जिमसे पाठक की तुलनप्तम दृष्टि से बह निष्कर्ण निमानने में देन न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विश्वर् व्यापक एवं मर्थमानित्य (देय, शाह्य, वैष्य्य मर्थमानित्य, विश्वया हास्त्र विश्वया स्वाप्त के श्रनुरूप ) प्रतिथा-मिविचन श्रन्थम श्रायाय है :---

िल सूर्तिक त्रण—(दे० ग्.० १६६-२०७ १० र.०५-२२) में लिहेलाति, नेम्ह नेमिशित, सनक-तिज्ञ, अप्य-पायुव विज्ञ, दायम-रिक्स सम्स्टेन्द्र-सादि नव लिह्न, ने तर तिह, वर्षार्टिनस्थिला के वर्णनायम्ब तिह्न-रागेवा ह्युद-रिक्स — सम्मार्ग्य निर्द्धा-त्रिह्म-साद्य में, स्वयनेष एवं सम्बद्धा-देशों का मत्रियान्त है। युव्य स्थानस्थान विश्वी किन्न निष्य में वज्रावक दिविष पार्थिय-रिक्षों के निष्यंत्रेयस्य अध्यक्षतिहीं से तथः, सामदेयः, अप्रेरः, सायुव्यः, इंशानः म्युप्र-तिहीं के वेन्द्र-पु-श्वर सुन्य-यत-तिहीं पद प्रवास शता गया है। तदनन्तर याव-तिहीं स्थानि प्रथं सत्त्वन्त्रण अविषदित है। तिह पीठ के सत्त्वण में स्थियित, वार्षी, वही, वेदी, स्यवस्था, पूर्णनन्त्रा, वज्ञी, वधा, प्रथमंत्रम्हा, पिक्कोषा—इन दश्ये पीडिकाशों का वर्षन है।

शास्त्रवःमृति-कृष्या—( वे० नृ० २०=, २१२ पृ० ५३१, ५४० - ४२'— में गन्दोश्य, चपडमाग, प्राव्या प्रस्—मधोशा, पासदेन, अधोर, त्याद्वय, हिरान, म्युपुष्य, दिश्वत, क्षारामाग, अभेगरण पूर्व सहोदेर—के लावणों के साथ-ताथ द्वादा का नृत्यूष्य हरिया मा कलावण भी मिवाधित हैं। अन्य सामाग मुन्तियों में हिरिय-सूत्ति यूर्व वेवनाम मृति के लावणोवपान्व नियुगन्तक अर्थ-नाधीश्यर—उगामहित्यर—कृष्ण्याद्वाद हिरिय-कितास —हिरिय-दिश्यमार्थ (के न्यू २१३) आदि मृतियों के भी लावण दिये गरे हैं, तथा हो तथा शिवा पित्र के आठ विकारी—निव, महत्त्वस्ता, दिराव, धृत्री, तुर्वाल, वायहर, निता क्षार अभित—के भी शह्तवण तिरित्त हैं।

वैक्शव-सूर्ति-सञ्चल—(दे॰ य.० ११४-२१६ १० ४४६-६६)—में यागुदेग, धर्वण, ममुन, भनिरद्ध, कं पृथव रावार्षों के माथ इसके पृथय-पृथक विक स्रतित हादर-पूर्ति-जारण —क्योबिड , इच्छा, भावित्य, पुरशीसन, महरूपन, स्वत्यन, उपेन्द्र, जयता, नागिदर, सनाईन गोरधन श्रीर इतिकृष्ण—भी विकृति हैं। सन्य वैष्णयी मूर्तिन में विश्वपन्य, सन्तन, तेतावनाहन, जनागी, वसह, वेंद्वपत्र स्नादि साम्याची के साथ पृष्ण मूर्ति के विश्वपन्य, सम्याच्या, सप्ताचन, अनागी, वसह, वेंद्वपत्र स्नादि साम्याचे स्वत्य प्रदेश स्वत्य में विश्वपन्य, विश्वपन्य, विश्वपन्य, विश्वपन्य, विश्वपन्य, वस्त्य स्वत्य होताव, सम्याच, वस्त्र होताव, पात् विष्याच, सम्याच, वस्त्र होताव, सम्याच, सम्याच, वस्त्र होताव, सम्याच, सम्यच, स

माहा मूर्ति-ल्रह्म —के ए॰ २१४ —में कमतामन, रिरिय, तिहानह, हता री मूर्तिनों के लाग तथा के भी चाठ विद्यागे (दे॰ ६० २२०) — स्थ, धर्मक, विद, उद्यय यदा, वहक, वद सीर स्थिर—के वर्णन है।

सीर अनिमा-साहाल -- में नवसह-शहित मुध्येमिन्य को के बर्गन है। मारहर के चाठ प्रतीहारी के साम है--- दरही, निक्रत, कामन्द, नन्दक, निष, विशिष, विराणा कीर सतीवन।

वारहपुरव प्रतिमा अध्यम - दे॰ यु॰ १११-में गरायति, यरोर, हेनायति स्वावि-

तसहरूप गर्भाषानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च – श्रर्थात मूर्तिनिर्माता ŧ. तत्तकादिकों के धार्मिक-संस्कार।

शित्र लिडार्थ प्रतिष्ठार्थ सभा-निर्माशादि-सभा श्रर्थात् मन्दिर । ٧.

ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमार्गः, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च-- ग्रह से तात्पर्य नवч. प्रहों से है।

रथ-प्रतिप्राविधि। d. ब्राह्मी-पाहेज्योदीना स्वरूपादि-वर्णादि-व्हेवी प्रतिमा-लक्षण ।

€. यशोपचीत-लक्षम् । 3

स्त्रण्-रजत-महाज्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथनं, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरू-₹0. दक्तिण स्थित-हेम शिना-कथनादि च ।

लच्मी ब्राह्मी माहेश्वर्यादि-देवीन्द्रादि दिक्पाल-महादि-मूर्ति निर्माण प्रकारः । ٤٤.

१२- ३, मुकुट क्रिंड-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।

स्थानरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जुलाद पहिकादिŧ٧.

निर्माश-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीशोंद्वारं प्रकारः ।

लिइ-मूर्ति-मन्दिर हारादि-कथनम् । 14. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि कथनम् । 2 E .

रथ-निर्माण-विधि कथनम् ।

€.

विक्तेश-मर्ति-मन्दिरादि विधि । શ્હ

कालीन प्रत्यों में समगङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । मरहन के वास्त-शास्त्र में भी प्रस्तर हला (प्रतिमा-विकान ) का पूर्ण श्रभाय है। श्रतः उसकी यहा ब्रातारणा व्यर्थ है । समसङ्गण के प्रतिमा प्रतिपादन की स्वल्पना पर हम ऊपर सनेत कर

भारतीय वास्तु शास्त्र को उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगपता है। मध्य-

च के हैं। स्त्रभी हाल में प० अ० मानकद ने 'स्त्रपर जित प्रच्छा' नामक वास्त-शास्त्र का उपं बात प्रश्तर लगादन कर मारशित कराया है। इस मन्य से इस शाला में इस श्रंग ( प्रतिमा-शास्त्र ) की बड़ी सुन्दर पूर्नि प्रतेश्त हाती है । विशेष अनुसन्धान लेदाक के अप्रेजी प्रत्य Handu Science of Architecture Pt II, में द्रह्म होगा।

लिद्ध-मृतियो एरं अन्य नाम्मबन्यतियों ने अध्यन्त विशद् वर्णन ने साथ-काम अन्य देशों नी मूर्तियों का भी वर्णन मिलेमा जिनसे पाठक को तिलानमार दृष्टि से यह निम्मन निमाति में देन न लोगी कि सम्मनत ऐसा जिसद्द क्यापक एवं सर्गयानित्य (सेय, साल, वैप्पा निमाति से अनुत्य, भी एवं बाह्य खादि जपानना-अभ्यतायों के अनुत्य ) मतिमा-अपियेवन अस्यत्र अपाप्य है:—

िक्ष सूर्ति कल्ला—(दे० स० १९६६-२०७ ए० १०५८-३२) में लिहोत्यति, १०इ. संत्रियि, सन्तर-किङ्क एष्ट-आद्र विह्न मकरेन्द्र-आदि तव लिह्न, दोनहित्त के वर्षयोग्नयान निद्ग-सचित्र प्रकरित्त्र-स्त्रिक के वर्षयोग्नयान निद्ग-सचित्र प्रद्य-विद्य-प्रमाध्यप्त विद्य-विद्य-प्रमाध्यप्त स्त्रिक स्त्

शास्त्रवस्तु निकल्या—( वे॰ स्व. ०० =, २१२ प्र. ० १३१, ५४० - ४२)— से नन्दोरप, वरहमाण, व्यवसाण, वर्षास्त्र कर न्यान, सम्बद्ध मानदे, व्यवसाण, वर्षास्त्र कर न्यानदे, वर्षास्त्र कराया स्व. व्यवसाण, वर्षास्त्र कर व्यवसाय कर व्यवसाय कर व्यवसाय कर निकल्या कराया कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर कर निकल्या कर निकल्या कर कर निकल्या कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर निकल्या कर कर कर कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर कर निकल्या कर कर कर निकल्या कर निकल्या कर कर कर कर कर कर कर कर

मादा मूर्ति त्रएण—दे॰ ए० २१४—में कमलागन, विरक्षि, तितामह, झद्धा की मूर्तिनों पे साम द्वद्या के भी त्राठ प्रतिहारी (दे॰ ए० २२०)—सर, धर्मक, विष, उद्भव पर, मद्रक, मय द्वीर रिक्षर—क वर्षन हैं।

भीर प्रतिमा-सहाय-चे सदघट-गृति गुर्य प्रतिमाझी के वर्णन है। मास्कर के शाठ प्रभारमों के नाम है—रक्दी, भिद्रत, स्थानन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, विराणाझ श्रीर पुनोबन।

यात्पदस्य प्रतिमा श्रवता - दे॰ मू॰ २१२ -- में मन्पति, गरोग, सेनापति स्यामि-

कार्तिनेय के वर्णन साधारण श्रीर निशिष्ट दोनी हैं—विशिष्ठता गर्धेश-पतिहार—श्रविध्न, विध्न-राज, सुवत्रर, वजदर, ग्रजनर्थं, गोनर्थं, सीध्य श्रीर श्रमय-दायक ।

देवी-जन्म (शाक-प्रतिमा)—दे॰ ए० २२२-२२३ —में भीरी की दादरा मूर्तिमों मं जमा, पर्वती, गोरी, लिलिश, क्षियोजमा, क्षम्या, हेमवती, रम्मा, स्विवज्ञ, विश्वाचमा, क्षम्या, हेमवती, रम्मा, स्विवज्ञ, विश्वाच और निपुत के वर्णनों के साथ पञ्चलकीय मूर्तिमो —ललीया, लोला, लीलाइते, लिलिश और क्षेत्र जोलावती तथा नव-सूर्गा-मूर्तियां—महाल्ल्मी, नन्दर, च्लेमवरी, शिवदूती, महारवहा, असरी, सर्वमञ्जला, रेवती और हरसिद्धी के विश्व वर्णनोपरान्त चामुरवहा, क्रास्यवानी आदि समान्य देवियों के साय-जाय क्ष्म्य मान्य स्वाच्यान, रेव्ही, नारही, क्ष्मारी, क्षायां, वैष्ण्यी, और सावस्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं। दृशि-द्वार-पालिकार्य (अर्थात, मिला, मिला, विजया, क्षम्य स्वाच्यान, निम्ता, महता, मिला, विजया, विश्वाच, प्रविच्चा, क्षम्य स्वच्यान, निम्ता, महता, मीरिनी और स्विच्चानी, विश्वाच, क्षम्य स्वच्यानी के के के उत्तर द्वी के जेव उत्तर द्वारात्र हैं द्वारवाल हैं—वेताल, केटर, विहाल, क्षम्बीट, धूलक, क्षकर, रताल और सुनीचन।

पृद्धायदम—के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्ति-सत्तव के राय-साथ जैन प्रतिमा सत्तवा भी बड़ा विराद है। बौद-प्रतिमा-सत्तवण का अभाव एउकता है। राम्भवतः यह प्रन्य प्रव्यवासीन होने से उसका लेखक तक्तालीन बौद-बर्म-बार से प्रपायित होकर भारतीय मुर्ति-विशान के इस अस्वन्त उदाव अंग के प्रति उदार्शन हो गया।

जैन-प्रतिमा-क्षक्या—( दे० ख० २२१ प्र० प्रदे लि०) — में २४ तीर्यक्रों उनकी २४ शासन-देविकाओं तथा उनके २४ यहां के भी पूर्ी सदय लिखे गये हैं। इनकी नामावली जैन-प्रतिमा-कहण के अध्याय में स्पष्ट है। बीतराग जिनेन्द्र के ब्राट प्रतिहार है—इन्द्र, दन्द्रकय, महेन्द्र, विजयेन्द्र, क्रायोन्द्र, क्षाक सुनाम और युरवुन्द्रमि।

दि॰—इस ग्रन्थ में प्रतिमा विशान के श्रन्य महत्त्वपूर्ण मिद्रान्तों (Canons) जैसे हस्तद्वरा, श्रायुण, श्रादि पर भी प्रमुख समग्री है। विश्वश्वा पर भी समग्रङ्गण के समान इस्का भी प्रतिपादन-वैशिक्या रखता है। इसकी समीदा—लेखक के इस श्रम्यपन के पनमा प्रश्—र्थनन्त्र पने चित्र' में द्वारक्ष्य है।

पूजा पद्धितयों, मिल्डा-मन्यों तथा व्यव्यान्य धामिक प्रन्यों — में ईशान शिव-गुरू-देंग पद्धित, इरिम'क्ष-विलाम, अभिलावितार्थ विन्तामणि ( मानगोल्लाम ) रघुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धित वेगाद्वि-वर्तु गं-विन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार आदि आदि प्रन्यों में मित्रमा विश्वान को अपार धामार्थी मरी पड़ी है; जिनमें कृष्तिस्पियों विरिश्विक स्परास्पर एवं असामिक तथा तानिक वर्ष्यराओं की ही स्वय्ट खाप है। किन्दी-विन्हीं मन्यों में कुछ ऐसी भी विचेचना है जो उनकी विशिष्टता है जेसे विश्व-का की लेप्य सामग्री अपना प्रस्तर-कना के यम्र लेप आदि बन्ध जिनका आगे यथानमर सनेत किया आयेगा।

ग्रस्त, मितमा-विकानोचान की शास्त्रीय-ग्राप्त के इन इरे-मरेपल्लवों, मनोह गन्याक पुष्पों एवं सुस्वानु फनो की स्वल्य में इस खटा पर सरसरी दृष्टि ढालने के बाद कुछ द्वाणों के लिये स्थापत्य-केन्द्र-कुछों में बैठकर कुछ विश्रम श्रीर विदार करें !

#### स्थापस्यारमक

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्पर के इस निर्देश के उत्तरान्त स्नय स्थापस्य में उसके तमन्यय एवं निद्दीनों की मीमाला का खयसर आता है। यरन्तु इस विषय की मन्तीर-जनक समीदा के लिखे न ती झामी तक सामग्री का पूर्णस्प से बंकतन हो पाम है श्रीर न इस धोर विद्वानों के अनुक्यान एयं गर्वश्वाण ही पय-प्रदर्शन करते हैं। राज सहाय ने श्रामम-प्रति-पारित ने ज्याय मुनवेराओं का दाविलास्य स्थापस्य में मनन्य एवं दिस्त्रीनी पर एक नतुत्व प्रवस्त किया है। डा० वैदाओं ने भी इस समस्य की छोर क्षेत्र किया है तथा कतियत ऐसी मृतियों का भी निदंश प्रस्तुत किया है जो स्थापस्य में मिलती है परन्तु शासन में मितयादित नहीं हैं। इस प्रकार सक्त एवं काव्या का यह समस्य एवं सन्त्रास्य मारतीय प्रतिपारित नहीं हैं। इस प्रकार सक्त एवं काव्या का यह समस्य एवं सन्त्रास्य मारतीय प्रतिपारित नहीं हैं। इस प्रकार सक्त एवं काव्या का यह समस्य एवं सन्त्रास्य मारतीय प्रतिपारित नहीं हैं। इस प्रकार सक्त एवं काव्या का यह समस्य एवं सन्त्रास्य मारतीय प्रतिपारित की प्रयापन मारतीय प्रतिपारित की प्रयापन मारतीय प्रतिपारित की प्रतिपारित की प्रतिपारित की स्तिपारित की स्वर्ण में स्त विपय की पूरी यमीवा का न तो खबर है श्रीर न सामन ही है। इस मारतीय होता (Indology) थी इस सहस्यपूर्ण ग्रीवरणा की और प्यापन आकर्षित करते का एक गांव में अपने आपर खारे के अनुसन्धान की खी रेस प्रतिपार स्वर्ण स्वर्ण है। कारत स्वर्ण है।

मारतीय वारताशस्त्र वर्ष वारत्यक्षा की दो प्रचान शैकियों का निर्धारण जिस प्रकार समान्य है उदी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन को प्रमुख सैक्षियों से नाम नहीं चल सकता। मारतीय वारता-एका (Architecture) के वर्गीकरण में भौगोशिक एवं तार्रहितिक सिरकीए का अनुगमन किया जा वकता है; अवएव नागर, द्वावित, सार, हैराड, आत्म, किला, वेसर आदि शैक्यों केगत होती हैं। परात्र प्रतिमान किला को एट-भूमि पूका-परम्परा है और प्रजानरम्परा एवं पूर्व देवों की कल्पना मिन्न प्राण्य कि सम्प्रदायों में एक-भी नहीं हैं। तानिक उपावना एवं तानिमक देवों की उद्भावना, पीराणिक पद्मावनान परम्परा है स्वेद प्रजावना एवं तानिमक देवों की उद्भावना, पीराणिक पद्मावनान परम्परा है सर्पया विकास विकास विकास प्रवासन परम्परा है सर्पया विकास विकास प्रतिमानिकार प्रमावित नहीं हुआ है। बीडो एवं जैनों की उपायना परम्परा में प्रतिमानकार मो समय-समय पर सुनात्वकारी परिवर्तनों से प्रमावित रही। खप्पच अर्चापहो—तीयों और मन्दिरों के निर्माणानेव प्रतिमान्यित्व के लिये को विभिन्न कानपदीय तीर्यश्यानीय एवं क्ला-कहान परमान्य निर्माल प्रतिमान्य है। होर न खंचा पर क्ला-कहान से सिरक्षित भी क्यान्य निर्माल हुआ विकास करती है। स्वर्था पर क्ला-कहान से सिरक्षित भी क्यान्य हम उपमुक्त तथ्य का समर्यन करती है।

ह्यतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विशान की स्थापत्यात्मक परम्परा की मोमाश का कीन-सा माप-द्यंव निर्भारित करना चाहिये । भौगोलिक एवं मारकृतिक इप्टिकोश से स्थापत्य-परम्परा के दो भगान विभाग---दिश्यो एवं उत्तरी Southern and Northern) ह्याने यहने के लिये मले ही उपकारक हो, परन्त इस समस्या के माम्यन्तरिक प्रतेश के विश्वेय साम्या के स्थापत्य-परम्परा है जहा किये साम्या है जहां किये साम्या है जहां परन्त हम स्थापत्य की मिन्दर-पीज-भीगी ही हो सहती है। इस विशास प्रतिमार्थ मही मत्या पृत्मा है जहां पर मध्य से मध्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिम्हालीक प्रतिमार्थ में मिलती ! यसि पर्वा पर मध्य से मध्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिमार्थ हो गयी है बरम् मूर्पता की

र्श्य मी पर दी गयी हैं, संपापि इब छोर छन्तन्यान के लिये मन्दिरमीहों की प्रयोग-जालायें छात्र भी हमारे मामने जित्रमान हैं। मन्दिरमीठ इस इप्टिसे हमारे प्रतिमान मेपहानय है।

श्रप श्रन्त में एक तथ्य की श्रोर प्यान यह श्रावर्धित वरना है नि प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्सा के प्रकाशक जिन बन्धों —पुराण, श्रामम, सन्त्र, शिल्स्साहन श्राहि— मा अपर निर्देश है उनने पेतिहाधिक महत्य मा मुल्याहन यया है। येते तो इन अन्यों के विधि-निर्मारण में पर्याम कार्या का श्राह्म है। परन्तु शृह्दश्वेदिया, मरन्यपुराण श्राह्म प्रन्था की प्राप्ता है कि मने ही पुराण, श्रामम, अपेशहुन श्रवां की निर्मा का बैमस्य नहीं। समारी तो प्राप्ता है कि मने ही पुराण, श्रामम, अपेशहुन श्रवां कीन हों, परन्तु उनकी परप्या श्रित पुरातन है किसने लेखन व्यक्त करने में, मन्यम्य देने में यहा ममय नणा होगा। गुपन्या की पुरानन है किसने होत्यान श्राह्म होता पा प्रतिमान्त्रास्य इतना विश्वित है। इंतर्म यह श्रवमान श्रवंगत नहीं कि प्रनिमा विश्वान की परम्परा इस हैना विश्वित है। इतने यह श्रवमान श्रवंगत नहीं कि प्रनिमा विश्वान की परम्परा इस हैरा में ईश्वाय शनक ने पहुत प्राचीन है—न्यह इस कपर विश्वत वरही सुने हैं।

श्रायच जहा तम प्रतिमा श्यापत्य के श्रापिमींग का प्रश्न है यह भी हैंसतीय इतक से बहुत प्राचीन है। शिनको एनं मुद्राम्ना पर चिकित प्रतिमार्थ एवं विभिन्न सृत्मयी प्राचीन प्रतिमार्थ इस तथ्य के रन्तत्त उदाहरण हैं कि प्रतिमार्थ वस्त्र हस देश की एक श्रायन्त प्राचीन परभग है। हैश्मीयोच्यर-शालेन विशेषनर गुणकाशीन प्रतिमानियरंत प्रताकानियय में प्राप्त ही हे शुन्न है। श्रा प्रतिमानिर्माण की परभगत है शाल प्रतिमानिर्माण की परभगत है शाल प्रतिमानिर्माण की परभगत है प्रतिमानिर्माण की प्रश्न प्राचीन है। पर प्राप्त की वर्ष प्रप्तन है के सा पाच हनार—हस प्रताब का का ति की रण श्रायन है है सा पाच हनार—हस प्रताब का का ति की रणम्मत उत्ती स्रतिमानि हो सा पाच हनार—सम्प्रप्त परकारित है । सम्प्रप्त प्रताब स्राप्त स्थित स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

# प्रतिप्रा-वर्शीकरण

(Classification of Images)

रमभावतः किमी भी वर्गीकरल के कतिप । मुलाधार होने हैं ! श्रातः प्रतिमा-पर्गीकरण के कीन-मे मुलाधार परिकल्पित होने चाहि । मारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विशान जिसका प्रमुख प्रतिपाय विषय है। का उद्गम मारतीय वर्ष के महाखीत से दुखा, यतः जैसा कि पूर्व पृष्ठी से स्वस्ट है, प्रतिमा-विज्ञान का प्रयोजन इसी धर्म की अक्षि भावना अथवा उपासना-परम्परा के साधन-हर में परिकल्पित है। अथच, यह उपासना-परम्पग अपने बहुमुखी विशास में माना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मनौं एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपी में दक्षिगोचर होती है । परिगामतः भारतीय प्रतिमात्रों के नाना वर्ग स्वतः सम्भत रूप । भारतीय स्थापत्य-शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापस्य कता रेन्द्रों में भी प्रतिमाश्रों की इस अनेक. यगंता के दर्शन होते हैं : श्रतः भ रतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बहा कप्ट-माध्य है । प्रतिमाश्रों के वर्गीकरका में बकाध मलाधार से काम नहीं बनता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पत के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमान्यगों करणों का निदेश करेंगे पुनः शिद्धान्त पत्त के रूप में इस ग्रध्ययन के प्रतिमानवर्गीकरण पर संनेत करेंगे।

(ब) प्रतिमा-केन्द्रानुक्षपी वर्षीकरण--भारतीय प्रस्तर-क्ला के श्राधुनिक ऐतिहा-तिक ग्रन्थों में प्रतिमान्यगोंकरण का ग्राधार प्रतिमा-क्ला केन्द्र माना गयः है, चतएव कला-केन्द्रानरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है :---

शास्थार-प्रतिसार्थे

२. मगध-प्रतिमार्थे नैपाली-प्रतिमार्थे तिन्यती (महाचीनी) प्रतिमार्वे दाविही-प्रतिमार्थे

मथरा की प्रतिमार्थे

परन्तु यह वर्गीकरण वैशानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि इन विभिन्न वेन्द्रों की प्रतिमाओं की एक ही शैली हो सकती है बात: इस वर्गीवरण का स्रतिन्याप्ति-दोप (overlapping) स्पष्ट है।

(य) धमानुक्त में वर्गीकरण - से तात्पर्य वैदिकधर्म में देव-भावना का क्या रूप था. पौराणिक देवव द में कीन से लंडल एवं लाइडन ये. एवं तान्त्रिक मान एवं काचार से श्चनशाखित होकर देव-पृन्द का कैना स्वरूप विकतित हुआ-इन प्रश्नों का समाधान करने-याला वर्गो का ए है-- १ वैदिक २ पीराशिक तथा ३ तान्त्रिक . भारतीय प्रतिमाझी के इस वर्गाकरण में श्रव्याप्ति-दोप निश्चित है-वैदिक, पौराणिक एवं सान्त्रिक धर्मानस्य हेव-प्रतिमात्रों के अतिरिक्त बौद एवं जैनप्रतिमात्रों की एक लम्बी सूची है : सदीर्घकालीन परम्परा एवं सुविख्यात कला भी । यदि यह कहा जावे, बौद्धों एवं जैनों के भी तो पुरास श्रीर

तंत्र \xi सो बात नहीं । बौद्धों एवं जैने। की पौराखिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्राह्मखों की पौराखिक एवं तान्त्रिक प्रतिमात्रों से सर्वेधा विलक्ष हैं ।

- (स) धर्म-सम्बद्धायातुरूपी वर्गीकरण् जैते शैव, बैद्धाव, सौर, शास्त, गाणपस्य ग्रादि भो ठोक नहीं क्योंकि वह वर्गाकरण भी विशाल नहीं, शब्दाप्ति-दोप इसमें भी है। ग्रात: यहत से बिहानों ने भारतीय प्रतिमाशों का निम्न वर्गीकरण् प्रस्तुत किया है:—
- प्राह्मण प्रतिमार्थ र बौद्ध प्रतिमार्थ ३ जैन प्रतिमार्थ, परन्तु इस वर्गाकरण में भी कुछ दोप है। ब्राह्मण प्रतिमाश्री एवं यौद्ध प्रतिमाश्रो—दोनों में ही पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाश्रों की रूपोद्भावना में वड़ा वैललक्ष्य है, खतः इस वर्गाकरण को इस प्रकार से विशिष्ट रनामा चाहिये:—
  - १. ब्राह्मसु-प्रतिमार्थे (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक
  - २. बीद्ध प्रतिमार्थे 🤧 🔑 😹
  - B. जैत-प्रतिमार्थे ...

प्रतिमाध्यों के इस ब्यायक पूर्व बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त क्षय सूक्ष्मकर से कुछ अन्तर्दशन करें । यब महत्त्वय ने (See E. H. I ) ने आक्षया-प्रतिमाध्यों के निस्न तीन प्रयान वर्गीकरण परिकल्पित किये  $\delta$  :—

- १. चल ग्रीर ग्राचल प्रतिमार्थे
- २. पूर्णभीर अपूर्ण ,
- ३. शान्त और श्रशान्त ..

चताचत प्रतिमाणों — के नगीं करण का आधार यथानाम प्रतिमाणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो आया जा सकता है कि नहीं — अर्थात् चालनीयस्व था अव्यालनीयस्व portability or otherwise है। चला प्रतिमाणों के निर्माण में ऐते इच्में (materials) का प्रयोग किया बाता है जो इनके हों— ग्राह—चर्चण रजत, ताल ख्रादि तथा ये अपेनाज़त छोटो होती है। खन्ता प्रतिमाणों के निर्माण में पायाण प्रयोग स्थामा विक है और वे यकी, तानी, विशाल और सक होती है। अर्गुवेलानताम के अनुतार कला जीर प्रवास प्रतिमाणों के इस्ता अर्था होता है। स्थान कीर प्रतिकृत्य किया प्रतिमाणों के इस्ता करा कीर प्रवास प्रतिमाणों के इस्ता करा प्रतिकृत्य किया में स्थान किया प्रतिमाणों के अर्थ होना निम्म मेर परिकृत्य किया प्रतिमाणों के इस्ता करा प्रतिमाण कीर प्रतिकृत्य किया में स्थान किया प्रतिमाणों के स्थान किया प्रतिमाण कीर प्रतिकृत्य किया में स्थान किया प्रतिमाणों के स्थान किया प्रतिमाण कीर प्रतिकृत्य किया माणा किया प्रतिमाणों के स्थान किया प्रतिमाण कीर प्रतिकृत्य किया माणा क्षा स्थान क्षा क्षा स्थान प्रतिमाण कीर क्षा क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा क्षा स्थान स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान स्यान स्थान स

चना प्रतिसारीं-टि॰ 'वेर' शब्द का शर्थ मनिमा है।

- t. की तक वेर -- पजर्थ
- उत्मव-वेर अस्तवार्य —पव-विशेष पर बाहर ले जाने के लिये
  - . यसिन्वेर दैनिक अपनारात्मक पूजा में उपहासर्व
- र. स्तपन-वेर स्नानार्थ

स्त्रमला-प्रतिमायें—श्रापीत् मृत विग्रह श्रापता भुव-वेर प्रासाद-गर्भ गृह में स्थापित की जाती हैं श्रीर ये गदेव यशस्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्म भेद परिकृत्यित हैं:-- स्थानक — पाड़ी हुई
 श्वासन — बैठी हुई

शयन — विश्राम क्रती हुई

टि॰ १ इस वर्गाकरण का शाघार देह-मुद्रा posture है।

हि० २ इस वर्गावरण की दूबरी विशेषता यह है कि वेवल वैच्याव-प्रतिमार्वे ही इन मुद्राष्ट्रां में विभाजित की जा सकती हैं अन्य देवों की नहीं। अयन-देहमुद्रा विध्युकी छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये विरुक्त्य नहीं। अयब, वैच्याव-प्रतिमात्रों के इस वर्गाकरण में निम्मलिखित उपवर्ग भी आपतित होते हैं:—

## १. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिवार

प्रथम प्रकार व्यक्ति योग-सृतियों की उपावना श्राध्यासिक गिःश्रेयत तो प्राप्यपं, भोग मृतियों की उपावना ऐदिक व्यन्प्रदय-निकारनायं, बीर-मृतियों की व्यवों राजन्यों—स्र-बीर योदाश्रों के तिये प्रश्न-शिक्त तथा मेन्य-शिक्त की उपावन्य प्रं व्यक्ति शासिकारिक-मृतियों की उपायना क्राभिकारिक इत्यों—जीसे शतु-मारख, वित हन्त्वरी पराज्य, ब्राहि के तिये विदित है। श्राभिचारिक-मृतियों के संपंप में सारत का वह भी क्षारेश है कि इन्ति प्रतिक्या नाय का स्थानियार की त्रिक्त प्रतिक्या नाय का स्थानियार की त्रिक्त प्रतिक्या नाय का स्थानियार की त्रिक्त की नाय प्रदेशों पर इनकी इपायना विदित है। इन प्रकार क्षारकार की त्रिक्त की स्थानना क्षारका की विवास की विद्या की विद्या

शान्ताशान्त प्रतिवासे

इन प्रतिमास्रों का श्राधार भाव है। उन्छ प्रतिमार्थे शैद्र स्रथवा उप्र चिनित की जाती हैं और शेप शान्त अथवा सीम्य । शान्ति-पूर्ण उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमान्नों वी पूजा का विधान है: इसके विपरीत ग्रामिचारिक—मारण, उचाटन ग्रादि के लिये उम्र प्रतिमान्त्रों की पूजा का विधान है। ग्राशान्त ( उत्र ) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह--तीन्य-नल, दीर्षदन्त, बहु मुज, श्रख्य-शख-सुनजित, सुरहमाला-विभूषित, राहाभ-रफ़्रिजिगोज्ज्यल-नेत्र-- प्रदर्शित किये जाते हैं।

बैंब्एव एवं शैंब दोनों प्रकार की मुर्तियों के निम्न स्वरूप खराम्त प्रमेद के निदर्शन हैं :-

बैष्णव - विश्वरूप, नृसिंह, बटपत्र शायी, पाशराम आदि ।

शीय-कामारि, गजह, त्रिपुरान्तक, बमारि आदि ।

थिभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिमा यगींकरखों का उल्लेख करने के उपरान्त श्रय उनकी सक्षेप में समीक्षा वरते हुए अपनी घारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गीकरण देना है। समराङ्गण में प्रतिमा-वर्गाकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया है, ऋत्य वास्तु शास्त्रीय प्रस्थों में भी ऐता ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोस के अनुरूप पीछे का बाह्यस, श्रीद्ध तथा जैम-- यह प्रतिमा वर्गीकरण वैता ही है कि कोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि यह कहाँ रहता है सायह उत्तर दे--गंगा के किनारे । मगरती भागीरथी का बड़ा विशाल किनारा है । शतशः विशाल नगर, पुर, कानन, आश्रम, विद्यासठ तथा सन्दिर बने हैं। ऋतः स्थान-विशेष का उत्तर न देवर शामान्य धंकेत से जवाब देना कहाँ तक संगत है ? असाल देवों तथा देनियों की शतशः संख्या है तथा उनकी जो प्रतिमार्थे बनी हैं. उनकी तो संख्या हजारी ही नहीं, लारों पहेंचती है। पुनः विशाल बाह्मण धर्म में बहुसंख्यक श्रवान्तर सम्प्रदाय प्रस्कृदित हुए, िभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को श्रयना इष्ट-देव परिकल्ग्ति किया। किसी ने विष्णा को, तो किनी ने सूर्य को, पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना । खतएय शैव, वैष्णव, शीर, शाक तथा गरापतः छ।दि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पल्कवित हुए तथा विक्रवित हो कर इद्धिगत हुए। पुन शैवों श्रीर बैप्एवों ने जो ्राधना पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले —वस्तुरूप नाना मृतियाँ सम्बद्ध हुई। प्रायः पद्धी गाथा सर्वत्र क्ष्मी धार्मिक अथवा उत्तरना सम्प्रदायों की है। रिक है ए, बीद, जैन-यह विमाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश-

श्चीर श्वनी प्रकार केन्द्रों के अनुरूप प्रतिमाश्चों का वर्गीकरण जैमे- गानधार, सगम, नैपात,

ोड़ श्रादि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे वा श्रतुगमन है।

थ है कि प्राचीन मारत में विभिन्न जन-पदों में स्थापत्य-वेन्द्र थे। उन फेन्द्रों ैं। शितियाँ थीं । आजकल के ऐसे यातायात तथा ज्ञान-प्रसार के न तो शायन रेभी अपस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने विभृतिशाली प्राप्त स्थपतियों की रै. । एवं परम्परागत शक्त के अनुसार निभिन्न शैलियों को जन्म दिया। Y. का विकास हथा तथा भारत के प्रमुख जनपदी श्रयवा भूभागों के अनुरूप का नाम-एंकीवंग भी हक्का-जैसे हाचिह, नागर, येगट, येसर धानप्र तथा

की जाती हैं परिकल्पित

श्वतः जित मकार ते लेलक ने प्राचीन भारत के गन्दिरों की निर्माण करता में द्राविह तथा नागर शादि केलियों के विकास का उल्लेख किया है—चैने ही प्रतिमाशों के सम्बन्ध में बिद्धानों ने निर्माण कामपद-प्रतिमानिर्माल-केन्द्र के श्रद्धसार प्रतिमाशों का नामंत्रक तिसा है। सीमुन् कृत्यावन जो ने सम्बन्धः इसी दृष्टि-कोख को लेकर प्रतिमाशों के केन्द्रात-पूर्वी-वर्गीकरण को श्रपूर्ण बजाते हुए श्रपने Indian Images में लिए। है:—

"परन्तु ये पिमान (गान्चार, मानघ, नेपालीय, तिक्सीय, द्राविक आदि) न क्यल एक रूपरे को overlap ही करते हैं यन्म बला की दृष्टि हो मां अपने-अपने वैयलिक श्वस्तित्व के रच्या में भी समर्थ नहीं। मारत के प्राचीन कलाकारों में शैली-विपक्क सिमाश्य होता रहा है तथा मत्यव निदर्शनों में इन्हर्की स्वक-स्वामामी भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माश्य की तिक्सी-शैली तथा द्राविकों शैली दोनों ने एक दूबरे को वमायित ही नहीं किया, कई दृष्टियों से ये एक है। इसी प्रकार मधुना तथा गान्घार की शैलियों का भी पार-स्पिक श्वादान-पदान प्रकट है। दिमय महाग्रय ने लिया ही है कि जिस कलाकार से सारनाथ के प्रमेश रूप की रचना की है उनकी कृति में सिंदलहीयीय स्थारय-परम्परा का सेसने विद्यमान हैं।"

इशके श्रविरिक्त इस तमीज़ा में एक तथ्य की श्रोर पाठकों का प्यान श्रीर श्राकरित करना है। यह यार यार यता चुके हैं कि अरसीय यास्त्रकला का जन्म मारतीय धर्म की श्लोक में हुआ। मारतीय स्थापन (यायाए-कडा—मिटर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) धर्माश्रम से ही स्वातन से अनुप्राणित नहा । क्षित प्रकार वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला में राजाश्रम के योग यर हमने लिता उसी प्रकार प्रास्त्र वथा प्रतिमा के विकास में में महान योग-नात रिष्ट हमने लिता उसी प्रकार प्रास्त्र वथा प्रतिमा के विकास में भी महान योग-नात दिया है।

छतः मारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में वर्ष के सर्व-प्रमुख घटक का मूल्याङ्कन छवर्य इं.ना चाहिये }

झता प्रतिमाध्यों के वर्गोकरण के कुछ झाधारभूव विद्यानों के बिना स्थिर हिचे कोई भी प्रतिमान्यर्गोकरण पूर्व अथवा अधिकाशपूर्व नहीं हो उकता । इन दृष्टि से इमारी तो चारणा है कि प्रतिमा वर्गोकरण के निम्मलिजित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका ' झाश्रय लेकर प्रतिमान्यर्गोकरण पुष्ट हो सकता है :---

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ४. शैली

२. देव-नाझ, बेष्ण्य, शैव, सीर, तथा गाणपस्य

दि०---श्रन्य देशों की प्रतिमाश्रों को इन्हीं पश्च प्रधान देशों गतार्थ किया जा सकता है।

#### ३. द्रव्य-१--मृश्मधी

२—दावना

२—धातुना या पाकजा ( नाञ्चनी, राजती, ताम्री, रैतिका, लोइजा ध्रादि ) ४—रहोद्भवा

8-401

+—लेप्या

६—चित्रजा

मश्रजा
 टि०—इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य प्रकरण (दे० श्रागे का श्रथ्याय ) में हैं।

४. शास्त्र —प्रतिमान्याहित्य ही नहीं चमत्त्र वास्तु-माहित्य की दो विशाल पाराकों का हम निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं। क्रतः उस दृष्टि-कोण् से प्रतिमाग्रों की शास्त्रीय-प्रमागतकर प्रीच श्रवानान्यर्ग किये जा सकते हैं:—

१. वीराग्विक २. द्यागमिक

र. श्रामान ३. तान्त्रिक

३. तान्त्रक

४. शिल्पशास्त्रीय तथा

प. मिश्रित

४. होंडी—प्रतिमा-निर्माण में प्राणद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैतियाँ— द्वापिड श्रीर नागर—नहीं हैं। प्रतिमा-स्थापस्य पर विदेशी प्रमाय मी कम नहीं। बौद-प्रतिमा का जन्म है। गन्धार-रुता (जिल पर विदेशी प्रमाय स्पष्ट है) पर खाश्रित है। श्रात मित्रम-निर्माण की परम्परा का शैतियों के ब्रानुरूप स्वरूप-निर्धारण निर्मान्त नहीं है। इस विषय पर कुछ विशेष संवेत छागे (दे० स्थापस्यसमक-परम्पर) के ब्रध्याय में किया जांग्रेग।

## प्रतिमा-द्रव्य

## (Iconoplastic Art)

प्रतिम-नगीं रख्य म विभिन्न प्रतिमान्नों के विभिन्न वर्गों म श्रवला प्रतिमान्नों के सम्प्रक में इतने देता — उन हो निर्माण-गरम्या म बहुत काल में पायाल-इत्य का ही प्रयोग होता झाना है। वास्ता में क्षापुनिक स्थापत्य Soulpture का तास्य पायाल-का हो प्रयोग हों हो। इसने अपने इस अप्यत की नगर आदि रिलियां की रामीला में लिला है कि पायाल-कहा का प्रवार भारत में लायों की यरक्या में — उत्तराययीय नार्य-तेली में अपेवा-इत शर्वाचीन है। आयों की परक्या में — उत्तराययीय नार्य-तेली में अपेवा-इत शर्वाचीन है। आयों की परक्या हो। उत्तमें पाय. मुक्तिका, तथा काष्ट का ही प्रयोग हाता था। मुक्तिका तथा काष्ट या दाक में ही प्राचीनतम सबन-निर्माण के द्रष्य हैं। यास्तव में विकासवाद तथा दिखाद दोनों की ही ही श्रवों से मानव के प्रथम भ्यत के तक एये पाइपित हर इत्य था। तथा दाक ही हो छकते थे—वे ही उतके विश्व द्रष्य प्रयोग इस्तिका स्था प्रविक्त है — विकास के प्रयोग हम प्रयोग मानव-अन्यता के विकास का सुरापेदी है। विना तिच्य हिंगा के प्रयाण-क्षण कैते छन्य ही छकता था—कर्त मानव की भवन-त्या कहानी में स्थामायिक, सुला एव सुकर द्रष्य दाक तथा घरा ही थे।

- इंदों भी शाताओं ने ही मानव के खादिम निवास की रचना भी। देनों के भी तो नन्दन-निवेतन--क्लब्हुत भी क्रीड़ म ही पनपे में --इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर सुके हैं (दें भार यार शार प्रन्य दित य)।

वयां-वर्षा वन्यता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-महन, विचार-प्राचार में ह्या व्यवहार श्री व्याप्य में बहुती हाती गयो, स्था-त्यो उठक जीवन में पेहिक उठाति तथा परामार्थिक उत्तरित की विभिन्न साथनाथों का जन्म हुआ, नयी-नयी करनायों, कलाएँ, विद्यार्थ, श्रास्त्र, विकान तथा विचार उत्तम हुए, रोजें हुई, अन्वेप्य हुए। अनुवश्य न तथा मनोग के परीज्यों ने यहान्यत्य के अधीम भायदार के अद्याप्य रन्तों वी जानवारी तथा मूल्पाङ्कन हुआ। एक शब्द में उत्तके जीवन में अतिर्वजना, कलात्मकता एवं भूद्र रिक्ता के जन्म एवं विकास के साधन एवं विद्वार्थी उपरिध्यत हुई। याने याने, उत्तके मत्येक कार्य-रावार तथा जीवन स्थापर में आमूल परिवर्तन हुए। इन सभी वी कहां दिल्ला कराने हुन्नाने हुन्न-मानव-शिवहान में राजाओं वी विकास एवं परावर्थों से कहीं अपिक महस्य के ये हुत्व है नित्तमें मानव की सम्बन्धा की उत्तरीयस उत्तरित की कहानी हिस्सी यूपी है।

मानव-सम्मता की उन्नति का स्वर्णावृत्ती से लिगा हुट्या वह पृष्ठ है जिसमें उसने दिक्य चेतना के द्वारा देवी की कल्पना की । देवत्व की कल्पना ने ही उस वर्बरता से वोसी दूर हटा दिया —देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही माप्ति कर ली--शियो भूत्वा शिव यजेत्—इस माचीन श्रापे-सिद्धान्त का यही मर्म है ।

श्रतः इस उपोद्धात के श्राधार-भूत भिद्धान्त के समैं के श्रनुक्त मानव के रहन-सहन एवं विचार-श्रावार को उचरोत्तर उसति के श्रनुपद्धतः मवन-निर्माण-का—बात्तुकता पे निर्माणक हत्यों में भी उचरोत्तर हिंदि होती गयी, इसी प्रकार वहाँ वितमा-निर्माण के द्रम्य पहले दो हो ये—दाह तथा श्रुविका वहाँ कालान्तर में चीगुने हो गये। विभिन्न प्रन्यों में इन हत्यों की संस्था का जो उद्योग है वह प्रायः ७- से कम नहीं है।

समराष्ट्रण-सूत्रबार ने खपने प्रतिमा-जलग (दे॰ परिशिष्ट) में निम्नलिग्ति प्रतिमा-

| मैंख्या | द्रुख्य   | <b>पल</b>          | मेख्या | द्रहव        | <del>प</del> ल |
|---------|-----------|--------------------|--------|--------------|----------------|
| ₹,      | सुवर्ण    | पुष्टिकारक         | ч.     | दार          | श्रायुष्य      |
| 9.      | रभत       | कीर्ति वर्धक       | ६. लेप | । (मृत्तिका) | धनावह          |
| ٦.      | ताम्र     | सन्तान वृद्धि-दायक | 9.     | चित्र        | 17             |
| •       | प्राक्तरण | भ-जयावह            |        |              |                |

मिष्प भ्रादि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रष्य साने गये हैं। श्रतः समराहण के ये द्रस्य पौराणिक परम्पर के ही बतुशर परिकल्पित हैं, जो खामाविक ही है। मिनप्र-पुराण में जिन सात प्रतिमा-द्रम्यों का संकीतन है वे हैं:—

१, फाञ्चनी २, राजती ३, ताझी ४, पार्थिवी (४० स्० लेप्या) ५, शैलना ६, बार्ची (४० द० दावजा) ७, धालेख्यका (४० द० चित्रना)

'शुक्र नीति-वार' में तो मूर्ति-स्थानी—प्रतिमा-निर्माख-द्रव्यों की सख्या बात से यह-कर खाठ द्वीगयी है। तथाहि:—

> प्रतिमा सैकती पैद्यी सैक्या सेप्या च स्वयमग्री । बार्ची पापायासात्रुका रियस ज्ञेग प्रयोक्तरा॥

खर्यात् सैकती—सिकता-बाल् हे विनिर्मिता पैशे—पिद्य द्रध्य (वावल धादि को पीसकर पीठा धादि) हे विनिर्मिता, लेख्या (विवका ) लेख्या (वे॰ झारे को यतदिपरिवणी समीदा) म्यूययी— मृतिका हे बनाई हुई, वार्ली क्षयेत् कावजा, पापाया हे निर्मित क्रोर धादुझी (होना, चादी, पीठल, जाना, लोडा खादि) हे मनाई गई श्रष्टवा-मिता इच्यादुकर उत्तरोत्तर रिसर हार्यात् बहुत दिनो तक टिकाऊ समकनी गाहिये।

द्यस्तु, श्रव समराङ्गण के प्रतिमान्द्रव्यों की सप्तथा सूची के सम्बन्ध में दा॰ जितेन्द्रनाथ बेनर्जी ने श्रपने Development of Hindu Iconography) में लिखा है:---

'This list (i.e. of ward— dets) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lekhya and citra? यैनमं महोदय का यह प्रवचन समग्रहाथ के म्रष्ट पाठ के श्रमुसार को डीक है परन्तु लेखक की सम्मान में शास्त्री (डी॰ गयपार्थी) जी ने जो हकको ख़ुद्ध करके लेख्य पाठ दिया है वह डीक कहेंद्र —लेख्य के स्थान में लेख्य होना पार्थिय। 'लेख्य' में स्थानका का मी प्राथान्य होने के कारण उसे हम जिन्न से पृथक् दूषात झ्ल्य मान करने हैं। लेखक की धारपाय के निम्मलिपित तथ्यों पर पाठकों का प्यान खाकरित किया जाता है।

एक तो स॰ स्० ने अपने 'लेप्य-फर्मादिक्में' नामक ७३वें ऋष्याय में लेप्य का द्रव्य मुक्तिका साना है (दे॰ परिशिष्ट स )

बनराह्मय-कालीन भोजत स्थापस्य-कता में बन्मवतः पायाया ही स्थापस्य का हर्ष-प्रमुख स्भूत-प्रतिमान्यक्रस्थमां का हत्या हो। लेप्या तथा चित्रका प्रतिमार्थे वयापि एक ही कोटि में प्राती हैं परना हाथ भेर से ठमाने भेर शवदय मानता चाहिये—लेप्याना प्रतिमाधी के हत्य मुक्तिका के लाय-वाय चायल का थीठा स्थयमा ह्यी कोटि के प्रस्य हत्य तथा चित्रका मुक्तिका के प्रस्य विभिन्न साथ-चर्या—नंग और रख हो सकते हैं।

स्रवन, समराहाय का यह पाठ एक नवीन वरस्पर का उद्मावक है—यह नहीं हहा जा सकता। कपर उद्भाव प्रक्रितीत सार के प्रतिमाद स्थों में लेख्य, लेख्य—इम दो स्रता-प्रकार प्रयों का विभाग्य इसने देगा ही है। लेख्य स्थान्ति हिम में लेख्य एक विभिन्न स्रता-प्रकार है—यह गुरुनीति ते स्पष्ट है। जाव वैनाई महोदय में भी इस स्रवतरण को उद्भाव किया है तथा लेखा स्थान की स्थान की स्थान-स्थान हम्य माना है।

हरके प्रतिशिक्ष टा॰ वैश्वभें महोद्य में भोगलमह (देखिबे हरिमोक्तिविद्यात ) के द्रशादुकर प्रतिमाणों के निम्मलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है :— प्रथम प्रकार—पदार्थिया प्रतिमां—

- १. पित्रजा २. केल्यजा ३. पाकजा ४. शकोहरू:याँ द्वितीय प्रकार-सध्यक्षा प्रतिमा--
  - १. मृष्मयी २, ब्राइपटिता ३. सीर्जा ४. सनजा ४. शेलका
  - ६. मन्धना ७, कीमुबी

'क्षेप्पजा' को रूसने बैनजीं महोदय ने उसकी स्वास्त्वा में 'made of olay'— मून्मवी—यह किया है। छतः क्षेप्या प्रतिमा की हमने मृत्यपत्री माना है यह स्वयं बैनजी महोदय को भी इध्द है। श्रतः यदि इम सम्ए इस्य के पाठ कं श्लेख्य' के स्थान पर श्लेप्य' पढ़ें तो यह दोय—जो बैनजों ने उपर्युक्त श्रवतरस्य के श्रदुश्वर देखा है—वह मार्जित हो जाता है। समराक्षय के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की अध्यता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर सके हैं।

मूर्ति-स्थानों की इस सप्ताथा या अध्या संख्या में गोपालमह के द्वारा प्रदत्त सप्ताथा मूर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा वीसुमी—इन चार प्रकार के ऐसे द्रव्यों का परिपण्त है जो मथि॰ पुरा॰ अथवा स॰ सु॰ के प्रतिमान्द्रव्यों में परिपण्ति नहीं किये जा सकते। शुक्रनीति की धानूत्या प्रतिमान्त्री में लोहजा, स्वर्यंजा, रावती आदि सभी प्रतिमान्त्रों का परिपण्त हो सकता है परन्तु समग्रहण तथा भविष्य-पुराण् के अनुसार तो रत्नजा, लोहजा को सलवावगं से पृथक ही रतना पड़िया। रही गण्यजा तथा कीसुमी—इनमें से गण्यजा को सलवावगं से पृथक ही रतना पड़िया। रही गण्यजा तथा कीसुमी—इनमें से गण्यजा को समग्रहण तथा शुक्रनीति की लेप्यजा में आशिक्ष-रूप में परिप्राणित अवस्य कर सकते हैं परन्तु गण्यजा को कहीं रक्षें, अतः प्रतिमान्द्रकों की प्रत्या पंत्रा परिप्राणित अवस्य गरी।

श्री ग्रेशीनाथ राज महाशव ने खपने अन्य में (See E. H. I. P. 48) धागम-प्रतिपादित प्रतिमान्द्रक्यों में निम्म-लिखित द्रव्यों का उल्लेख किया है :—

१ दाव ४ घाउ

२ शिला ५ मृत्तिका तथा

३ रस्त ६ सिश्र द्रव्य

जो झिक्क वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काळानी, राजती ताझी आदि प्रतिमाझों के झब्द चाढ़ के झन्तर्गत क्या है जाते हैं उन्हें स्वक् स्वक् इंट्रक् क्र के क्य में परिकल्पित करने की झपेता चाढ़ के झन्तर्गत करना चाहिये। राजत, स्वक्षं, लोह, ताझ, झादि एक ही चाढ़-यां के विभिन्न झवान्तर उपवर्ग हैं। राज ने रतनों के सम्बन्ध में आगामिक सूची में निम्म-लिदित रानों का परिगणन विचा है।

स्फटिक—चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मिण्याँ

२. पद्मराग ५. विद्रुम

१. यज् ६. पुष्य

र. वेदर्य ७. सन

उपर्युक्त पड्वमं के श्रितिनिक निम्न प्रव्यों का भी राव मे उल्लेख क्या है :--

१ इध्दिका १ कहिरावेरा एवं दन्त (गज)

मानभार में सुवर्ष, रजत, तैसम, शिना, दान, सुवा, ग्रार्था, श्रामान, स्तिका—इने इस्मों का नो उल्लेख हैं यह पीड़े की वमीचा से वैशानिक नहीं परन्तु इस सूची में सुवा ह्रीर झामास- वे दो इस्प ह्रीर हहतगत हुए। सुवा को श्किटिशकेंग्रे के झन्तर्गत निविष्ट स्थिता सा स्वता है परन्तु झामास दो इस्प न हो कर मितमा-यर्ग है किएकी मीमासा इम पीछें (दे० प्रतिमा-गर्ग) न र आमे हैं। टि॰ — मत्त्य-पुराय, अन्ति-पुराय, महानिर्वाय-त आदि के मूर्ति-स्रोटक। art परिशिष्ट में द्रष्टत्य हैं।

श्ररतु, प्रतिमा-हर्ग्यों की इस श्रीबोद्धाविक समीचा के श्रनन्तर श्रव प्रत्येक दिने जा "मांख "मांख स्विस्तर प्रतिपादन श्रावरणक हैं।

दारू—काष्ट

क्लात्मक दृष्टि से संवार में यथन-निर्माध-क्ला ( जिसका विकास मन्दिर--प्रासाद तथा प्रतिमा श्रादि के निर्माख में मी प्रस्त हुआ।) का वर्ष-प्राचीन दृष्य दाह ही है। वृद्धी की शादाओं से समम मानव-मवन की परिकल्पना की गयी--वह हुम 'मयन-मटल' में शाल-भवनी के जन्म एवं विकास के श्राप्यन में प्रतिपादित कर सुके हैं।

हमारे सर्वेशाचीमवाम साहित्य-विदेक साहित्य में टारू के सम्पन्ध में को ध्यापक करना ऋग्वेद के ऋषियों ने की है वह दारू-द्रय्य की गौरव गांधा का नवंश्रेष्ठ प्रमाय है।---

"ई हिबद् वनम् च उस चृद्ध झास यतो चावा-पृथिवी निष्टतसुः" (ऋट्•दरा०=१'४) अर्थात कौन वन के कित वृद्ध से पृथ्वी तथा अन्तरिल्— इन दोनों का निर्माण हुसा १

देदिस्यम में निर्माण-प्रभ्यों में (यह-पानों का निर्माण अपथा वेदि-स्वना )दो ही मुक्त होते वे—दारु तथा मृत्यिका (इष्टिका—ईंट, यह वश्ची या पक्षी— मृत्ययी हो है) । वैद्रिकानिय को सर्ताना के अनुरूप ये ही दो सामान्य हम्य स्वभावतः निर्माण- हम्य स्वभावतः को सर्ताना के अनुरूप ये ही दो सामान्य हम्य स्वभावतः निर्माण- हम्य त्रिकाल्यतः हुए । प्रमो-यते जीवन जरित हो होते से त्रा त्राच्यों में बाहिता का तो गांना । निर्माण-इत्यों में दोरु हा का की स्वत्यप् स्थान होते के कारण हिन हम्य की की से भाग की सक्त्री प्रतिमा अपवा स्वत्यप् अप्य अप्य अप्य स्वनामों के प्रोप्य है, किस तिथि में पन-प्रयोग करना चाहिये, नृज को कैने काटना चाहिये- क्या क्या अप्य इस सम्बन्ध (दारु-आइर्स्स) में आवर्षक है वह सब विधि पूर्व विधान प्राप्य इस सम्बन्ध (दारु-आइर्स्स) में प्रमाणित स्वत्यप्त के अनुकुष्य क्याव्ययोग हो। स्वत्यहण प्रपूप्त में मो दारु-आइर्स की श्री पुरापन परम्यत के अनुकुष्ट व्यवक्र अप्ययन में यह वाक्ष प्रप्यम में मह प्रतिप्रयिक्त सामाने के वर्षण होते हैं। एस्तु उत्वक्त अप्ययन में यह दारु-परीचा— इस-परीचा—म्यनोधित दारु के क्षित्य है। वह अपनिवालिता—

## प्रारंगोद्रावापि गेहार्थे द्रश्यं विधिवद्रानयेत् । शस्तव्यसेव धिरवर्धेषु सूद्धियनरेसु ए॥

उसके विश्रीत मुहस्यदिवा, अविष्य, अस्य, विष्णुयमीत् र श्वादि प्राण्यो एवं भानसार श्वादि प्रेक्त्यास्त्री में वत्रविद्याध्यात्र में अधिमोनित दास्त के संग्रह्या के लिये इतन्यिता एवं इतन्यति एवं इतन्यति पर विश्वस्त प्रतियादन है। इसना नया रहस्य है र सम्यक्ताते अधिमानित्रवां न्याहम् प्रमुख्य के आप्ते प्राप्त माना न होतर श्वास्यत्व नेपाद हो या था। भाषा प्रमुख्य के अनुद स्थाय का श्वाद समय था। श्वाद अन्यत्व के नित्रवां पर्व सम्यक्ति नेपाद हो या विश्वसिक्त मिला के प्रमुख्य का स्थान स्थान निर्माणार्थं एवं प्रक्रिमानिमाणार्थं इतस्त्रवाह्य एकं प्रमुख्य स्थान स्थानित हो गया था। श्रस्त, दाल-सर्वाद एवं दास्त्रव्यत की स्थानित में स्थान के दिवीन अन्य। में योवस्तर प्रतियादन है। यहाँ पर स्थान स्थान स्थान के दिवीन अन्य। में योवस्तर प्रतियादन है। यहाँ पर स्थान

'This mode of the preparation of clay however's hows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound it similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 6th century A.D.; if we are to understand that the lime stone is meant by the word Parana, then the similarity becomes greater'.

इत्यांन् प्रतिमा-निर्माणोचित मृतिका थी यह विधि वाधारण मृत्यायी प्रतिमाशी की इत्येच कहीं अधिक स्थायी है, वयों कि इतका विधान लीह एवं वावाण के चूर्ण के विमाधण से वायम होता है। यह मिश्रण एड्सूर इत्य के ही वहरा है जिलको गाम्धार के हेलेनिरुक कलाकार तीतरी ते लेकर वाँचयी ईरावीय शक्त कर प्रयोग में लाते रहे थे। अथच यदि वायाण से हम मुखा (limostono) तात्रयं मार्ने तो हवका रहको से वाहरय श्रीर भी हद एवं स्वस्ट हो जाता है।

प्रतिमान्द्रक्यों में पाँच प्रमुल इत्याँ—काष्ठ, मृतिका, रिश्ता, पानु एवं रख-के इतिरिक्त मिश्रन्द्रस्य का को धेवेत क्यर किया गया है, यह इस प्रिया का उदाहरख माना जा करता है। मृतिका, लीह, नुभा छादि के शम्मिश्य से शम्म इस मिश्र इस्य शा भारत के प्राचीन स्थायस में अस्परिक प्रयोग किया जावा था।

प्रतिमाद्रव्य के ग्रामान्य बर्गीकाण् (classification) में राजोशिकी तथा पाकता इन दो प्रकार की द्रव्यका प्रतिमाश्चों का ऊपर धेपेत किया गया था; उनमें राजो-रक्षीणों में तारार्य घातुका प्रतिमाश्चों से है उनकी शुवित्तर ग्रामीसा कार्य द्रवृत्य है। यहाँ पर पाकता के ग्रामान्य में थोड़ा सा निर्देश क्रीर आयर्थक है।

पाकृता मित्रमान्नी (cast images) के स्वयंख्य निर्दर्शन माधीन पुरातत्वाहेन्यच में उपलब्ध मृत्यमंगी मित्रमान्नी (terracotta-figurines) तथा मायहो,
सुप्रान्नी में रियमान है जिनमें हिन्दू-मित्रमा-विश्वत के स्वयंध्य की एक वड़ी सुन्दर मामग्री
हृत्याव होती है। मुद्रान्नी पर स्वद्वित देवी पूर्व देवियों के विषय में सत्तान्नीन मित्रमानिर्माण की समुद्र परप्रता का विकाग हुद्द होता है। हम मुद्रान्नी विपय्ता स्वर्ति माचीन
है। निर्मु मत्त्वत में तो देने निद्दर्शनी की मसमार है ही, यनपा, राजपाद, मोदा स्वरित स्वर्तीन द्वारी परप्रता से सी मित्रस्वी (है - पीठ का स्वर्ण ४) से यह परम्या उपरोत्तार

काता था। श्रतः पाकजा प्रतिमात्रों को हम मिश्र हन्या प्रतिमात्रों के रूप में परिकरियत कर सबते हैं। शक्तीरकीर्णा श्रयवा पातुचा प्रतिमार्थे भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सिविष्ट हो सकती हैं।

शिला-पापाए

प्रतिमा-निर्माख में पापाख का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। प्रास्तर में प्रतिष्ठाप्य खबला प्रतिमाखों के निर्माण में पापाख का ही प्रयोग विहित है।

दारू-परीजा एवं दारू-शाहरण के समान शिला-परीजा एवं शिला-माहरण मी प्राचीन प्रत्यों में मिलगदित है। विष्णु घर्मोचर में शिला-परीजा की दिगद मीमाला है। शिला परीजा के माचीन विषरण कर्म कारडी (ritualistic) तो हैं ही वैशानिक भी कम नहीं हैं। धर्मप्रम करियारि किशी महत्यात पर्वेत पर मध्यान करे एवं माझणादि-यणीक्ष शिला-चयन करे। शुरुण, रुक्ता, पीला, कृष्णा शिला माझणादि चार पणों के यणोक्स मशस्त मानी गयी है। मिला-मक्त्यन के लिये जिय शिला का चयन हो वह क्य मकार से निदोंच होना चाहिये। निम्म श्रवतरण में प्रशस्ता शिला के परीजण में पूर्ण पर-मदर्शन है:

#### प्रशस्त-शिला—

एकार्यो समा रिमन्या निमन्ता च तथा चिती। यातारिमाप्रस्कुटनां इत्ते सुद्धाः मनोहराम्। कोमचा सिक्ताहीनां प्रियां इड्मयसीरिय। स्तरिक्षांकानिभू नां परिश्रां ता नक्षीपताम्। प्रमुक्तायोयगृद्धां च सीर्थाध्यसमन्वताम्। प्रावमागिरियादादां प्राह्मां प्राह्मनेरियाः। पिंण्यान् १०१३-१-१

चाप्रशस्त-शिला--

धमाद्वी यग्रवनावीयां वर्ता मास्करारिमाः. । सन्यक्षमीयुग्गे च वया चारामुम्युग्राम् । स्वयन्तीपद्वां च तु विश्वित्रीर्मार्थस्वराम् । रेग्नामयस्वसम्भागः वर्ताः विद्याः विस्तवस्वराम् । स्वयार्थस्वसम्भागः ।

इत्यादि (ति० घ० तृ० ग्र० ६०.६-७६)

रिला-परीतरण यहीं पर समाप्त नहीं होता । चिमित्र प्रकार के रिला लेपों से क्येंतो विग्रदा रिका की पहिचान की जाती थी । निवेश-विलास में लिला है :—

िनिर्मलेनारनाक्षेत विष्टवा धीफन्नावचर । विक्रिमं असनि काष्ट्रे वा प्रकटं सवहलं भवेतु ।"

ग्रमीत् निर्मल कांधी के साथ विल्व-मृत्त के पत्त की छाल पीमकर परधर वा लहड़ी पर लेप करने से सबदल (दाग) प्रस्ट हो जाता है। प्राय: सभी जिल्स-प्रत्यों में मण्डलों गर विचार है—दे० अपसन्तिनपुन्छा, स्० २०३<sup>-</sup>३०-३४ । वास्तुसार में एक श्रवतस्य है :---

> ं मधुभ-मगुद्रम्योग-कपोत्तसद्दशप्रभै: । मित्रहै रस्योः पीतैः कपित्नैः स्थामलैरपि ॥ चित्रीरच अहडलीरेभि स्तालेंबा व्याक्रमम् । वालुकारण-मेकोऽम्युगृहगोधिका ॥ दर्'तः कृष्णासूत्रच गोपासूसपग्रशिषताः। सन्तानविभवपाय राज्योग्जेदस्य साक्षत्रम् ॥19 <sup>शं</sup>कीश्विनादिवसचिर - चसवासनसम्बद्धाः । मयद्वानि च गारस्च महादप्रहेतवे॥ · प्रतिसायो दवरहा सरेयुरच कथसन ।

सदावको न दुष्यन्ति वर्कान्यरवेऽतिवृधिता ॥" श्रर्थात् जिल मस्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेप से श्रथना स्वमानतः ही मधु का जैवा मगडल (दाग ) देखने में आवे तो भीतर खबीत समभना चाहिये : इसी प्रकार भरम के मगडल में रेत, गुढ़ येवर्ण, श्राकारानर्ण, व यूतर के वर्ण, मंजीठ की श्रामायाले, रक्षथर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेपर्ण श्रीर चित्रवर्ण के मण्डलों में क्रमशः लाल मेंद्रक, मानी, खिपकली, मेंद्रक, शस्ट ( गिरगिट ), गोह, उ दर, सर्प, विच्लू भीतर नमभाना चाहिये गापाखा में फीला, छिद्र, पोलापन, जीवों के काले, सन्धिया मगडलाकार रेला या कीचढ़ हो को वहा दोष माना गया है। श्रथच प्रतिमा-प्रयोज्य पापाला में विसी भी प्रकार की रेखा (दाग ) यदि देखने में आवे और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है की निर्दोप अन्यथा श्रति वर्षित सममानी चाहिये ।

के शिल्परत्न में सुचित है कि प्रतिमा के पापाण श्रथवा काष्ठ में यदि नन्दावर्त, शेपनाग, ग्रह्म, श्रीवत्त, कच्छम, शैल, स्वस्तिक, गज, गी, वृषम, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्यजा. शिविता, सीर्या, हरिया, प्रासाद, नमल, वज, गरुड या शिव की जटा के सहश रेखा या

रेरतायें हैं तो शिला वड़ी ही मशस्त समझनी चाहिये।

हयशीर्प पद्म-रात्र (दे॰ हरिमिक्ति-वितास ) में भी शिला परीवा के कर्म-कायह ( Ritual ) पन और विशान-पन्न-दोनों पर ही विविस्तर प्रतिपादन है । रिका लच्च के प्रकरण में हयशीर्य का अप्रशस्ता शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है :--

> धारारससेविता या भदीतीरसमुद्रभवा । पुरमच्ये दिशवा या च संयापि तु बने स्थिता ॥ चतुःचये स्थिता याच सृष्टित्वापक्षये च या। अपरे च तथा सध्ये वल्मीके वापि या स्थिता ॥ सर्वरिमानकक्षा या या च दन्धा दवानिना। बान्यकरमीप्रका भन्यदेवार्यनिर्मिता ॥ कायादावेरूपहता वज्यां यत्नेन वै शिका। रेत केन्यिक मीता वर्जनीया सथा शिका ॥

शिका-परीतृष्ण में पापाख-खरहों की रेताओं, मरहलों (rings) एवं वर्षे तथा आमा (glaze) के द्वारा उनका पुंक्तिद्वार, क्रीलिङ्काल, मर्गुष्टकाल के साथ साथ उनकी आयु मा भी शान कर लिया जाता था। विलाओं की भूगर्म-विवातुरूत (Geologically) युवा, मध्या, वाला एवं इदा—ये चार खबरवार्थ निर्धारित की गथी है, तदनुरूर मथम दो नोटियों की शिलाओं को मितमा निर्माख में प्रयोग विदित है। प्रावाद में प्रतिद्वाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख कलेवर का निर्माख पुंक्तिज्ञ शिला है, उसकी पाद-पीठिका मीतिज्ञ शिला से और पिथटका (lowermost base) नपुंबकलिङ्का शिला से करना चाहिये—ऐसा इस संघ वा निर्देश हैं:—

"पुलिस है प्रतिमा कार्यो कीसिहैः पार्यगीरिका। विरिद्ध कार्य सुसा महारा दृष्य या प्रवस्त स्वामा।" परन्तु क्याप्य मं सम्मवतः इत शासादेश का सम्बन् यातान न होता हो बयोकि प्रायः एक ही शिता से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था।

पापाए-प्रतिमाओं के प्रवस्तम में वैसे तो देव-विशेष के शाख-प्रतिपादित लाच्छनों वा ही अनुसरण था पर-त उसकी भीडिका एवं पिषिचका की रचना में मूर्ति-निर्माता रणपित को ऊठ खात-च्य खारस्य था। सम्भवतः इसी हिट से पीटिकाओं एवं निविद्यकाओं की मेदपुरसर नामा रचनामें मक्षिण हैं—स्थिद्यक्ती, याझी, वेदी, मयहता, पूर्णचन्द्रा, यक्षा यसा, अधेशशी, प्रकेशणा— आदि। प्रतिमाओं की प्रवस्ता में उत्तरा उरिष ( ऊँचाई) प्रशाद-द्वार के अनुकर अर्थान् हार की उत्तराई के आठ मायां की जैवाई की प्रतिमा स्नाली चाहिये और प्रतिमा की जैवाई के बराबर तीन मायों में से एक माय की उत्तराई से विस्ता स्नाली चाहिये और प्रतिमा की जैवाई के बराबर तीन मायों में से एक माय की उत्तराई से विस्ता स्नाली काहिये और प्रतिमा की जैवाई के बराबर तीन मायों में से एक माय की उत्तराई से विस्ता स्नाली

द्वारोप्जायस्य यन्मानमध्या तत्तु कारयेत । आगद्वये प्रतिमां त्रिभागीष्ट्रस्या तत्तुन, । विश्वदकामागत, कार्या नातिनीचा न चोप्छिता ॥

स्थापस्य-कर्मे पश्चिम कर्म के समान बड़ी ही निद्धा, ध्यान मन्यता एवं शानितपूर्य वातावरण की श्रपेता रतता है। मस्स्य पुराण का श्रादेश है :—

> विविक्ते हंपुते स्थाने स्थवति, सम्तिनिद्धः,। पूर्वतद् काव्यदेशक शाधकः, शुक्रसूपणः॥ प्रस्तो नियताहारो देवताप्यानतस्यः। यजमानामुक्केन विद्वान् क्यं समायरेत्॥

समराहरण भी तो यही कहता है ( दे॰ परिशिष्ट-- ग्रयतरण )

श्वरत, पापाय-प्रतिमाश्ची के को स्थापय निदर्शन काँन मन्दिर-पीठों एवं प्राचीन-कला केन्द्रों में शत टुए हैं उनमें इन शाखादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है। घातु (Metals)

धानुत्या प्रतिमाश्चों को हम पाकजा वस में वर्योह्न कर सकते हैं। कुछ समय हुन्ना विद्वानों को घारण। थी कि घातुजा प्रतिमार्थे विशेषकर ताम्रोद्धाः प्रतिमार्श्चों की परावरा का प्रचार दसवीं शताही के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस वरम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु श्री गोषीनाथ सन् तथा अन्य विद्वानों ने इस पारणा को भ्रान्त किंद्र करने का सफल प्रवश्न किया है।

ताझादि घातुष्टों से प्रकल्पित प्रतिमाधों के संबन्ध में शतश्र संकेत पुरागों तथा धारामों में धार्य हैं जिनका निर्देश यथारथान प्रतिमान्द्रक्यों की सुनी में किये ही गये हैं। आताम तथा पुराख १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं— इक्से किसी का भी विद्येप वैमस्य नहीं। मानसार को बाक धावार्य महोदय ५.७ वीं शताब्दी के बीच वा सिद्ध परते हैं। खन्में थातु प्रतिमाधों के विध्यान में मधु (गोम की विमिन्नानुपद्विक विधियों) आदि का पूर्व मितियान्दिक विधियों) आदि वा पूर्व मितियान्दिक विधियों। सार्विक पूर्व मितियान्दिक विधियों। सार्विक विध्यों मित्र स्था है। स्थान मित्र स्था है। स्थान मित्र सार्व विकती पुरानी है यह स्था है।

साथ ही साथ विभिन्न शिला-सेराों में इन साझाद हम्यों का प्रतिसा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत हैं जिनका राव महाराय ने भी उत्तरंद किया है—(दे के E H, J, P, 51-55)। ख्रातः इच परएपर को अधेवाहृत अर्थांचीन मानना कहाँ तक दंगत है। इसके ख्रातिक्त साँ जिलाइने औ महिमानुर-महिनी ग्रीक, गरीश तथा नन्दी की प्रतिसाधों की मानित का उत्तरें को प्रतिसाधों की भावित का उत्तरें के Annual of the Director General of Archaelogy में इप्टब्य है। इसी मकार गुरुकाकीन बौद-तास-मिता की भी उपलिक से चातुःख्यापिताओं की प्राचीनता ही नहीं विद्य होती है बरन पारजा-प्रतिमानिमाणिक्ता की भीखानास्था की भी सुचना मित्रती है। येनर्जी महाराय ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' तिला है। मदस्य में निष्का को भीखानास्था की भी सुचना मित्रती है। येनर्जी महाराय ने अपनी निष्ठा के आप पार का ही बचाया गया है। इसके अविशिक्त बैनर्जी महाराय ने अपनी नथी रोजों के द्वारा यह भी किद दिवा है कि पौराधिक देव-देवियों के चिन्नेत पहुनंख्यक चातु-मुद्रामें (coins) प्रात दुई है जिनमे कुछ देश हो से पी पर्य मानों है। इसी प्रतर सभ्यशालीन यहत्वस्थक चातुरा प्रतिकाओं ही उपलिक से मारत को न्य चातु-नदाव कता (metal caster's art) प्रति निर्मात की निर्मात को विष्का के विष्का के स्वरान्य का लिएत्रसाथ है।

पादु-तत्तव-नला के ममें हो के खिबिरत नहीं है कि पातु-प्रतिमाणों का निर्माण वहुपरिक्षम तथा बहुद्रध्य से साध्य है। जाया बादि हत्यों से मिताम का निर्माण हतना कह-माध्य नहीं मितना चात है। जामे के मयजन में हचकी निर्माण-पिषि के सैने ते बद तथ्य विरोध राष्ट्र होगा। इसी तथ्य की टहिशेण में रत कर राज महाया ने तिला है 'Motal is rarely employed in the making of dhruva berns this material is almost exclusively used for casting utsava, snapana and bali images' व्योक्ति ये मितायों अपेदाहर होती तथा हरूनी होनी चाहिये। चलान्यतिमाणों की एमुल तथा मास्वाही बनाना मुश्चिम के मित्रकुत होगा।

कपर हामाद्रि चातुष्रों से प्रतिमा-निधान में भोग के साहुचर्य छपवा हापुरस का मंदेत किया गया है। 'बानमार' में मधून्छिष्ट विधान नामक ६८ वें खथ्याप में रूस निषय की चर्चा है परन्तु यह डा॰ श्राचार्य के राज्दों में ही पूर्ण नहीं है। प्यानशेल्लास में हर्ज विधि पर पुष्ट प्रकाश झला गया है। राज महाराय ने कर्जागम, सुप्रमेदागम तथा विश्तु संहिता के भी एतद्विप्यक श्रमतर्जों का उल्लेख किया है। श्रतः स्पष्ट है कि घातु प्रतिमानिर्माण-कला इस देश की ही क्ला है श्रीर वह श्रति प्राचीन है।

भातुमा प्रतिमाकों के निर्माण में मोम ना प्रयोग होता या ज्ञतप्य हल प्रक्रिया की एंडा 'मध्-िक्ट-विधान' संगत होती हैं — मथ-पहद से उन्छिट (निनाल लेने पर) जो रह गया उसक सापुट्य से चातु-प्रतिमा-निर्मिति । कर्जांगम (छ० ११ श्लोंक ४१) का क्यान है :---

## स्रोहज्ञत्वे मधूर्विष्ठश्मिग्ननाईक्तिं तु यत्। बस्त्रेण शोधयेत् सर्वं दोषं त्यवत्वा तु शिविपना।

श्रर्यात् पातुस्रों से प्रतिमा-विरचना में चातु-मोल्ड पर सोम को द्यानि से झाई ( melt ) करना चाहिये श्रीर उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को शाफ कर देना चाहिये । विष्णु संहिता का निम्म प्रयचन इस इध्टि से विशेष स्वस्ट है :—

खोडे सिक्यामयीमचा कारचित्वा छ्दावृतां

सुवयोदीन संशोध्य विदाग्यादास्यपुतः ह्याक्षेः कारयेद् यत्नाष् सम्पूर्ण सर्वतो प्रनम् । अर्थात् पातुक्षों से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा का पहिले मोम मे दाले पुनः उस पर मिटी चदा देवे । जिस चातु की प्रतिमा स्रमीप्ट हे उत पातु (सुवर्ष), राता, (तास आदि) को स्रार्ध (melt) कर उस मोस्ड पर चढ़ा देवे—इस प्रकार प्रतिमा संपन्न हो जाती है ।

कपर मानगोल्लास ( ग्रभिलपितार्थ-चिन्तामिख ) की चातुला ( पाक्जा) प्रतिमाझी की निर्माण-प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण प्रवचन का धंवेत किया गया है , तद्युक्त उसकी सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश त्रावश्यक है। मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर सांत्रपम भी सरस्वती जी (of S. K. Saraswati-'An ancient text on the Casting of metal images'- J. I. S O. A. vol. IV. No. 2 p. 189 ff.) ने विद्वानी का ध्यान आवर्षित किया। धात प्रतिमाधों के निर्माण में द्यागमीं की परम्परा एवं मानकार के निर्देश के अनुकार मानशेल्लास में भी मीम के मोडेल के दालने वी प्रक्रिया प्रतिपादित है। प्रतिमा के मोम के दाख्ये पर संस्कृता मृतिका के तीन तेप प्रतिपादित है। मृत्तिका के वे लेप अवकाश (intervals) देकर दिये जाते है-एक के सूनने पर दूतरा लेप। मोम के दाखें की भयम ठीक सरह से सील लेना चाहिये । पनः मृतिका-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प है, उसको भी भाग-विरोप में ही प्रयोग में लाना चाहिये। अर्थात् यदि प्रतिमा पीतल या साम्बे की बनानी है तो मोम से उत्तरा परिमाण दरमुना ( अथवा अठमुना ) होगा । चादी की प्रतिमा में यह भाग बारहगुना, श्रीर कोने की प्रतिमा में भीपहतुना होगा । पुन. निर्मारणीय प्रतिमा-शाप को एक मारिकेलाइति मृत्रमयी मूचा (crucible—दे । होगक का व्यवन-पास्तु'---म्पा-क्राल्प) में रहाना चाहिये। प्रथम धतिमा के द्वाद्यों ने मीम को त्याना चाहिये पुना रम

मूपा-रिथत थातु को इतमा तपामा चाहिये कि वह हव-रूप धारण कर ले फिर उठ डाड्रो पर इस द्रव को इस प्रकार लौह-राजाका में छिद्रित कर गिराना चाहिये कि सर्वन व्याप्त हो जावे। जब प्रतिमा पूरी तरह ठपडी पढ़जावे तो उसके दाख्ये की मृत्तिका को साफ कर देना चाहिये—परवाहुकवलतां नयेत।

श्रव एक प्रश्न यहा पर यह उठता है कि मोम का दाञ्चा खोताला बनाया जाता था या ठोश। जहा तक लग्गी मितामश्रों की प्रमुचना की वात है उत्तमें तो ठोस दाव्वें की ही परम्पता थी। यही मूर्तियों में तोखला ढाज्ञा ही श्रामियत हो सन्ता है, श्रम्यमा मूल्य एवं मार यह जाने से इस मित्रिया का सामान्य श्रमुक्तरण कठिन ही नहीं श्रम्भक भी था। प्राचीन स्मारक निदर्शनों में जेंसे महास्थान की मजुब्री श्रीर सुल्लानमंत्र की झुद्ध की यही धातु-प्रतिमायं इसी दूलरी कोटि का निदरान प्रस्तुत करती हैं। इन स्थायस्य-निदर्शनों का समर्थन देशसीय पोक्श-शतक-शासीन भी कुम्मर के 'शिल्ट-स्ता' नामक बारत शास्त्र दिल्ला प्रक्रिया (hollow casting) पर सुन्दर मित्रापदन है। निम्म श्रवत्यों को हेरियो:—

> मध्ित्रप्रेन निर्माय सकल निप्हल तु वा । बढ्वा मुद्दा **र**ेशुष्डमध्िल्युट बढिस् जेल ॥

इस प्रश्रण के खन्त में श्रीकुमार ने ठोन डाडों वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निर्देश दिया है। इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा व्यत-विषय से दी गयी है:—

> षमं चेत्लोहतं बिग्य मध्िद्रष्टेन केवल: इत्वा सल्जेपनादीनि पूर्ववत् कमतस्वरेष

अन्त में इस स्तम्भ में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापस्य में पास्त्रा प्रतिमाशो में पीएतली-प्रक्रिया (Holler Casting) की परम्पण अति प्राचीन है। पीड़े प्रतिमान्यूना की प्राचीनता पर म्युग्वेद के नाना वन्दर्भों में 'रारमय सुपितिय' मी एक वन्दर्भ है निवने रोख्ता प्रतिमा (Perforated image) ने वंदेत पर प्याम अप किंदि किए गया है। अन्तादि स्वितिकारी के प्राची में में इस कोटि की आतुक प्रतिमाना प्राचीपर पूर्ण निर्देश है—अप्रधी (परची-गामी) को द्वहस्वस्प प्राचित्वन में इसी प्राची साम्रो पर पूर्ण निर्देश है—अप्रधी (परची-गामी) को द्वहस्वस्प प्राचीच्यन में इसी

धातुमा-मतिमाश्री के इन आस्त्रीय निर्देशों के श्रीतिष्कि स्थापत्य में इन प्रतिमाश्रा के रिदर्मनों का इम कार धनेत कर ही चुके हैं। मानन्दा, कुर्किटर, भवेरी ( यिद्याय ) तथा पूर्वीय म रत के श्रन्य बहुएंस्टरक स्थानों में मान्त ताझ प्रतिमाश्री bronzo statues & statuttes) के ऐतिहासिक स्मारक-निदर्शनों से धातुमा-प्रतिमा की श्रास्पन्त निक्कित परम्पा प्रतीत होती है।

₹₹त

बैसे तो स्ताजा प्रतिमाशी वा सभी शानों में—पुराकों, शानमं, शिल्स-रासीय अन्यों में—चर्मन ही मैंवीवेंन है परना उनवी निर्माण की क्या विश्वि है हम पर प्रायः सर्गत्र ही मीन ही मीन है। सक्यत्र प्राचीन प्रत्यत के बीहरी तथा दन्तनकालों—इतिहत्त्वा तल्लक इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्मन्य में स्थापत्य-राक्ष्रों के श्राचायों ने इस के प्रतिपादन की विशेष श्राचयकता ही न समक्री हो या यह कला इतनी सहम है कि साधरणत्या इसका विचान शाक में क्ष्यांभ्य हो। श्रे के प्राचीन मारतीय कलाश्री—जैसे पंत-कला (दे॰ स० न्यु॰ का 'यन्त्राच्याय'—३१ वा) के शाक्षीय निर्देशों में रूप-रेता तथा सालिक मिलान्त का ही एक मात्र उल्लेख है—कौशल सो गुक-रीष्य की परम्या में निहित या। शास्त्रीपदेश से स्थूल विद्यान्ती के श्रावमान के उपयन्त एतदियमक चातुर्य, कीशल, दाव्य तो 'पारम्पवे' कीशल के नाम से मोज ने पुकास है:—

वारम्वर्षे कीशनं सोवदेशं शःसाम्यासो वास्तुकर्मोदासो थीः । सामाग्रीयं निर्मन्ना यस्य सोऽस्मिरिचन्नायदेवं वेत्ति यम्नायि कतुं म् ॥ (स॰ सृ॰ ३१०८७)

इसके प्रतिस्कि एक यात क्रीर है। रस्ती की प्रतिमान्त्रकराना सर्वशापारण जागें की सिक्त के परे होंने में कारण व्ययव दने थिने चितको एवं राजाकों को ही हन प्रतिमाकों को अपने संप्रहालय में क्रापका क्राप्त भावन-मन्दिर (family chapel) में शोभार्य व्ययवा प्रतिष्ठार्ध रतने की क्राप्तिलाया होती थी। वह तत्तकालीन दन्द जीहरियों आदि के बैन्वतपन से यह निर्मिति सत्तरा सम्पन्न हो जाती थी।

हागमों की प्रतिमा-निर्मायय रत-रूच्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा जुक। है। रतनों में स्कृटिक, पदाराम, यज्ञ, वैदूर्य, विद्वम, पुष्य प्रादि रहनों की भी भी प्रतिमार्थ निरम्ब की जाती थी — परेक्षी माचीन परम्य थी। भी भोगीनाय रवित्तरते हैं (800 E), H. I. P 50) 'देमें पहुत के निद्यंत हैं तिगमें रतनों का प्रतिमा निर्माण में मधीग काना जा सकता है। यमों के महाराज थीया के र नमहल में अववान हुद्ध की एक वड़ी वैद्वम-प्रतिमा थी— ऐवा उल्लितित हैं। विदम्बरम् के मन्दिर में स्कृटिक लिङ्ग की स्थापना हे सभी परिलय हैं। इसकी मितमा (स्कृटिक लिङ्ग की क्यां है ह इस तथा विद्यव्य की प्रकृत की अववाई ह इस्न तथा विद्यव्य की प्रकृत की क्यां की स्वर्मा हो।

डा॰ वैनर्जी (see D. H. I. p 242) ने भी यही निष्क्षं निकाला है कि इस्टिन-प्रतिमा-विरचन नका सुगम था। विषयवा के बृहदाकारतामान्यत्तर-वेड-प्रतीकों में एक वका ही मनोगम काटिन चपक (the excellently carved orystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हैन्डल मत्त्याकार है।

વિત્ર

चित्र भी वास्तु कला का विषय है। समग्रहण तो चित्र को सब कलाओं का मुख मानता है:---

## 'चित्रंदि सर्व-शिल्पानां शुर्व खोकस्य च वियम्'

'ह्रशीर्ष पदाराय' को निम्ना चिवका-प्रतिमा-मश्ना में भी चित्र सर्व शिलों का मुद्र ही नहीं भारतीय कला की भौतिक, दैविक एवं व्याच्यात्मिक भावना—'सत्वं, शिवं मुन्दरम्' की श्रीमिलित एवं समन्त्रित महाभावना की पुष्टि होती है:— यावन्ति विष्णुरुपाणि सुरुपाणीइ सेस्वयेत् ।
तावद्वुगसहरणि विष्णुरुनोके महीयते ॥
सेप्याचित्र इतिर्वय साम्रम महीयते ॥
सेप्याचित्र इतिर्वय साम्रम महीयते ॥
सेप्याचित्र वर्षाच्याचित्र वर्षाच्याच्याचित्र वर्षाच्याच्याचित्र विष्णुरुप्याच्याचित्र विष्णुरुप्याच्याचित्र विष्णुरुप्याच्याचित्र विष्णुरुप्याच्याचित्र विष्णुरुप्याचित्र ॥
सत्ताचित्राचित्र पुष्प स्पृत शत्तुष्य सुष्य ॥
विकास्य पुष्परीकार्ष स्विच्यास स्विक्षमम् ।
स्ट्या विसुष्पर्य पायेऽजेन्मकोटिसुस्राज्ञिते ॥
सत्माण्डुमार्थिनस्रित्र सुष्पर्याचित्रिया ।
पटस्य पुण्यानिष्या वर्षेय साराययो गञ्च ॥

इस प्रकार सम्पद्धणीय एवं इयशीपींय इन दोनो प्रवचनों से चित्रकला एक मात्र भौतिक चलुम्दृप्ति की ही विचायिका नहीं उसमें अध्यात्मित्र एवं देविक तृतिया भी अन्त-हिंत हैं। यदि काव्य कला जक्षानन्द-ग्रहोदर रखस्याद की विचायिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं।

चित्र की 'पडड़क' कहा गया है।

रूपनेदा. श्रमाणानि सावयय भावयोजनम् सारत्य वर्तिकामह इति वित्र' पहहकम्

रूप मेद से तालप्यें चित्रोहेशों से हैं । 'लावस्य' की योजना सर्वित-क्ला—Fine art (चित्रकता जिलका परंत निरदीन हैं)—का प्राप्त हैं। भावयोजना से चिन कला, कास्य क्ला की भाति रहास्वाह कराती हैं। 'छाइस्पम्' में निभ्णात क्लाक्शर के कीशत का मर्म छिपा है। ब्रितिकार्नी में चिन्नकार की रचना-नाहतें पर श्रेकेत हैं।

माचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाकों के श्रविधान पर, कुक्त और पात्र ही पिरोप प्रितिद ये—परे कुक्य चाप्र च चित्रता अविमा स्वता—श्रपीत् चित्रों के पर चित्र (paintings on cloth) कुक्य-चित्र (Mural paintings) श्रीर पात्र चित्र (हे- स्वाप्ती मित्रमाश्रों के पाकृत सरक्तरण में) ही विशेष उल्लेख्य हैं। 'परे पढे पूना' के विरूप श्रात भी स्वत्र विद्याना है। गीरी स्वीध की करन से कल्ला पात्रों पर श्रात भी स्वत्र विद्यान के श्रवस्त्र चित्र माने से विद्यान के स्वत्र पात्रों पर श्रात भी स्वत्र विद्यान के श्रवस्त्र चित्र प्रिता भा स्वत्र से कल्ला पात्रों पर श्रात भी हम प्रवानिवृत्य के श्रवस्त्र चित्र प्रतिमा भग सेति हैं।

िन्तला प्रतिमात्रां ने शास्त्रीय विद्यान्तों के प्रतिणदक मन्य बहुत स्वस्य है। सम्मवतः इही कभी को दृष्टि में स्वकर द्वा॰ ज्ञाचार्य पुरायों भी वास्त्र विद्या का विदेशावलोक्त करते हुए लिखते हैं —Soulpture is associated with Architecture, but painting is hardly mentioned in those works — प्रयात, वास्तु-विद्या च दोनो प्रकार के सन्त्री (वाद्य-शास्त्र ने मनवार, मयसन, विश्ववर्ग-प्रकार ज्ञास मानार, मयसन, विश्ववर्ग-प्रकार ज्ञादि तथा प्रम्न-विद्यान्त स्वार प्रदेश स्वार प्रमानित ज्ञादि स्वार भी पाष्टिक स्वार प्रमानित ज्ञादि स्वार प्रमानित स्वार स्वार प्रमानित स्वार स्वा

प्रतिपादन है, परन्तु निवकत्ता का प्रतिपादन इन प्रत्यों में वशी कठिनता से मिलेगा। किनी श्रंग तक दार ज्ञाचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु सम्प्रद्वाण की व्यापक मास्तु-विया (हे क मान्य वान वान ज्ञान ज्ञान है। में विवकत्त्वाण की व्यापक है। मंग-कला परं विवक्त करा का वास्तु ज्ञाक के व्यापक दिस्तार में सिलिश सम्प्रकृष्ण की एक महती एवं व्यदितीय देन (Unique contribution) है। रमपाइल की छोड़कर किनी श्रत्य वास्तु ज्ञासीय प्रत्य में ध्वंत' एवं 'विवन' पर प्रयचन नहीं। विभिन्न वर्गीय प्रत्य वास्तु ज्ञासीय प्रत्य का सेवेतमान मित्रता है— ज्ञासीय प्रतिपादन तो शिल्द ज्ञासों में मनराइण, पुराखों में विष्णु-धर्मोक्त । स्कर्त्य पुराखों में मिन्नु सेवेत हैं) तथा दत्या दत्य स्वयं में में नम्बित का विवक्त स्वयं (मृत श्रामाय्—विव्यती श्रत्या द्वी प्राप्य है)—ये ही तीन प्रत्य विवक्त विवक्त क्षार्य हैं।

शर्त, समराङ्गण की हमी देन की सिवस्तर समीता के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र मन्य ( इस श्राय्यका के पंक्षम मन्य-धन्त्र कला एवं वित्र कला?) में सेत्त्वण स्वात किया है। यहा पर हतना हो त्यव है कि 'कित्र' पर समराङ्गल में व इप्याय हैं— विश्वेश, भूतिन्त्रमन, लेप्पक्रमीदिक, अयङक-प्रमाण, मानोत्तरिक एवं सक-दिय-लात्य । सर्वयम विनोदेश नामक ७१वें द्यप्याय में वित्र की प्रशंसा (देलिये पीखें) करते हुए वित्र के झांचार (background)—सर्द, पड, कुड्य झादि पर संवेश करने के उपयाय सिवास के 'उद्देश' अर्थात वित्र ली प्रमाण के अत्वत साम कि उपयोगी श्री—वित्र मुस्ति वन्यन, लेप्प, रेता, वर्यां, महीना झादि अप्टाइ—का वर्णन है।

भूमि-सन्य' नामक ७२वें झप्याय में विजाधार के प्रमेदों की दिस्तृत विवेचना की मुस्दर मामग्री मिलेगी। 'क्षेप्यक्रमंदिक' ७३वें झप्याय में यथानाम प्रतिलाशी के विजया में उपयोगी क्षेप्य रह झादि तथा कुर्चन (मृश् ) झादि की प्रक्रिया एवं प्रमेद क्रमदा किया गये हैं। 'झरहक-प्रमाण' (७४) 'यानोस्पति' (७५) —इन दो झप्यायों में विजन्तका के माडेल्स की माज-स्ववस्था में विषिक्ष-वर्गीय उदेश-चित्रणीय पदार्थ- देव, मातुप, पशु, पद्दी झादि के कीन कीन क्ष्य हैं, होन कीन माज-स्व स्व पर विवरण देवने की मिलते हैं। इन वनकी विस्तृत समीशा थिय एवं चित्र' में इप्टब्स है।

श्रन्त में इस विषय का एक श्रम्याय और शेष रह जाता है—'रस इिट लल्ला' जो चित्र-कला में काव्य कता ने समान श्रमिनय योजना एवं रस-परिलाक कराता है। 'प्रतिमा विषान में रस हरिट' नामक आगे ने श्रनितम श्रम्याय में इस विषय की कुछ चर्चों श्रमीध्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मूचिका, नाध्य, पापाण, धातु, रूप एवं चित्र—इन नाता इत्यों की संयोजना से मारतीय प्रतिमा स्पाप्तय के विषुल विकास का ही श्रामात नहीं प्रतीत होता है वस्त् प्रतिमा-मूचा के श्रस्यन्त व्यापक प्रतार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, श्रीर साथ ही साथ पारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के मारत निवास का भी यह परिचायक है जिसमें न वेयल साय स्टार (तक क्र) मूर्ति-निर्माला

पापाण कार (स्थपित) का ही व्यवसाय दैनेदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् पान-कार कुग्म कार एवं कारय कार तथा लीह-कार और स्वर्ण कार के साथ साथ चिन-कार एवं दक्त-कुक्सस और रख-कार (जोहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अस्यिकि

माग से ब्रानाथास महान् प्रो साहन प्राप्त हुआ । प्रतिमा निर्माण ने इस महाप्रधार के अन्तर्तम में गौराखिक धर्म में प्रतिशादित

प्रतिमा निर्माण के इस महाप्रकार के अन्तर्तम में पौराष्ठिक धर्म में प्रतिपादित देर-गुण एवं देव-भक्ति के व्यापक अनुगमन का रहस्य दिशा है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदारां —वैष्ण्य, शीन, शाक्त आदि—के निकास से स्वत यह स्थापस्य-विकास प्राप्तुम्त हुआ। पौराणिक देव-गर के मौलिक स्वरूप में इस सम्प्रदारा की विरिष्ट करवनाओं ने जाता नये देवी की रचना की। अत-प्रतिण निर्माण भी नानारुपोद्धायनाओं से अनुप्तत प्रमायित हुआ। पिमिन कला-केन्द्रों में प्रतिमा-निर्माण-यालाओं की इतनी उन्नति हुई कि उन्नती अपनी प्रप्ती नियीन्त्री शिल्पा विकासित हुई। श्राच्यक्रलों की बदात्मता, मिक्त एवं प्रमाय एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुली विकृत्मण में सबसे अपनि कहारता प्रवान की।

## प्रतिसा-विधान

# [ मान-योजना रुद्गोपाद एवं गुख-दोप निरूपण ]

भारतीय प्रतिमा-विधान में जान-विद्धात (Canons of proportions)
मूलाचार हैं। इतरुष इस द्यप्याय में—देश एवं देनियों की प्रतिमा के द्या प्रसंग की
प्रकल्पना के सामान्य नियमों के उन्दुर्वादना में मान-योजना (Standards of
mensurement) वा इमिनायाँ इन्दुर्वादना में मान-योजना पर्य मान-योजना—दोनों मा एक लाग प्रतिपादन कामिग्रेत है। वास्तर में भारतीय चारवा के
इन्दुर्वाद कोई भी वास्त-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर इयपन प्राम, सभी को प्रेम?
होना क्रमिनाप है। नमराहुल खन-काम कहता है।—

#### "वध येन मवेद ब्रव्यं मेथं तद्वि कथ्यते ।"

स्रथम देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार श्रीनवार्य है। राष्ट्र में प्रतिवादित प्रमाणी के श्रुतुतार ही निरचित देव-प्रतिकार्ये युका के चीग्य बनती हैं। वि० ग्० (४०, ११६) का प्रचल है:→

'प्रमाणे स्थापिताः देशः प्रजाहौरच भवन्ति हि' द्यतः निर्वियद है कि प्रतिमा विधान यिना प्रतिमान्मान के पद्गु है।

प्रतिमा विधान में मान-थोजना के इस अनिवार्य अनुगमन पर क्रेन समान्य उपोद्धात के ग्रामन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य वर्म धार्मिक-वार्य-स्थाप-स्म के समान पायन पर्य दीला और तपस्या की साधना से श्रनुपाणित है। श्रतः प्रतिमा-विधान के लिये उच्चत स्थपति के लिये ऋपने श्रीर एवं मन, प्रक्षा एवं शील की प्रतिमा विरचन के योग्य बताने के लिये नतिपय साधना नियमों ना पालन विदित है। सैयम पर्य नियम के बिना जब देयाराधन तुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्मन हो सकती है। शास्त्रज्ञ, प्राज्ञ, शीलयान एवं वर्म दच मर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माण-शास में वर्श ब्रह्मचर्य का पालन श्रानियार्थ है। यह पूरा मोजन नहीं कर सकता, देव-यश करता एचा यहीय-रोप हिक्यास में ही उसे सारती सरीर-यात्रा सम्पादन करनी चाहिये। शास्त्रा का शायन धर्ज है। घरणी पृष्ठ पर 🕅 यह सो सकता है—गारमेट विधिना प्राफी सहस्वारी क्रितेन्द्रियः । हविष्यत्वियताहारी जपहोमपरायणः श्वानो चरणीपृष्ठे------- स. ७६.१.४। रम प्रकार की दैहिक शुद्धि, देवी साधना एवं अध्यात्मिक उपायना के द्वारा ही कर्ता स्थपति अपने इस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निमंत्र खारमा के नाथ संयोजित कर अपने इस्त-सापव का परिचय दे सकता है। प्रतिमा-शियान में स्थाति की यौद्रिक सोप्यता (दे॰ मा॰ वा॰ शा—'स्यरित एवं स्थापतः') के बाय-बाय नैतिक एवं झाप्नात्मिक योग्नता भी पामापरपह है।

श्रस्त, कोई भी कला-कृति हो उसमे सीष्टव-सम्पादन के लिये किन्हीं श्राधारभूत सिद्धातों का महारा ग्रावश्यक है। काव्य को ही लीजिये। निना छन्द-यन्य के काव्य प्रयन्थ का न तो मुन्दर स्वरूप ही निष्यता है श्रीर न उससे सहज एवं स्वामाविक रस-निष्यन्द ही सम्पन्न होता है । लगामान से पाठक द्यथना श्रोत। की इत्तन्त्री एवं समाक्ष्मिका प्रवत्ति म भी न तो एफरण ही उदय होता है श्रीर न प्रोवास । श्रवः चिरन्तन से प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई स्नाधारभूत भिद्धात कलाकारों के द्वारा स्रवश्य स्नपनाया गया है। श्रादि कवि का प्रथम कविता में इसी छन्दोमयी प्राणी ने भूतल पर काव्य की मृष्टि की। प्रतिमान्यकल्पन में ये आधार भूत विद्वात मान-विद्वात है। शतः प्रतिमानकल्पन में मान योजना सर्वाधिक महत्व रराती है। प्रश्न यह है कि सान का शाधार वया है । देव-प्रतिमा की कति के लिये कर्ता खां आधार है। मूर्ति-निर्माता स्थाति के सम्मण जो छ।धार-भत भावन। सतत जागरूक रही यह यह कि मानव के देव भी मानव के सहरा ही आकार रखते हैं। ऋग्वेद में देवों को 'दिक्षोनरः' 'ऋषेशः' कहा गया है। ऋतः देवों को मानवास्त्रित प्रदान करने में वैदिक श्रुपियों ने ही पय-प्रदर्शन किया। 'रहो वै स.' की वेद-पाणी ने जिल प्रकार काव्य मे रसास्वाद को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दियोनरः' शादि वैदिक गरेता से प्रतिमा कारों ने देव-प्रतिमाकृति को मानवाकृति से निभूपित रिया तथा मानव-मान को ही देव मान के निर्धारण में ज्ञाधार माना । बराइमिहिर ने देव-प्रतिमा के शाभपण एवं वल शादि के लिये को 'नेरानुरूप' व्यवस्था की शर्यात प्रतिमा में देवीं एवं देवियों के वस्त्र और आभूपण आदि की संयोजना में तसहेशीय स्त्री पहणी के बस्ताभूपण ही निमायक हैं। उसी ब्यवस्था को थोड़ा सा यदि कारों से जावें सी मितिसा में प्रकल्य देवों एवं देवियों के रूप ज्ञाकार एवं प्रमाख ज्ञादि भी मानवापार एवं मानव प्रमाण से ही निर्धारित होंगे।

देवों की मानवाकृति-नरुमा में इन बहिरह्माचार के छातियक एक धायनत धनतार हरूस भी धनताहित है। देव देव तभी वनते हैं का के मानवरूव धारण करते हैं ( प्रवतार पाद) ध्रम्यका देव तो निर्मू या एवं निरावगर है। इभी वाग्निक हित के मर्म की एतम्मने पात मानवर्ग निर्मू या एवं निरावगर है। इभी वाग्निक हित के कर ही प्रदात नहीं किया— मानवों की भूषा-विश्वम में ही उनकी प्रत्यों की मन्यों की भूषा-विश्वम में ही उनकी रिराव धारण पर मानवों की भूषा-विश्वम में ही उनकी रिराव धारण कर हित्या मानवों की भूषा-विश्वम में ही उनकी रिराव धारण कर किया कर के लगा के मानवाण पर प्रत्यों में मी उन्हें आध्यक्त दिगाया। ध्रमवान दिखा के मानविश्वम कृष्ण भी में की श्राव कर के लगा के प्रत्यों के स्वाव के भीषा विश्वम कर के लगा के स्वाव के स्वा

त्रादि सामान्या द्रव्यजा प्रतिमात्रों की श्रपेदा छोटी होनी चाहिय। दूसर शाकृत यह है कि वराइमिहिर का यह मान-द्यब महापुडप-लक्ष्य रे प्रभावित है। साधारण पुरुषों को दृष्टि में रज़कर जन-वास्तु वा प्रथम प्रतिच्छापक समराद्वण-प्राधार वास्तु शख्न जनता-जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ।

श्रस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में बृहत्वहिता के प्रञ्च-पुरुष लावायों में हैन श्रीर मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से श्रन्तममन देखा गया है ! इनमें प्रथम इस का मान मध्यम श्रम्या समयरिमाण बाली प्रतिमाशों का मान है । श्रष्ट-साल देवी-प्रतिमार्ग भी हैसमान से परिकल्प्य हैं | मालव्य का प्रमाय नव-तालमान से समित रक्ता है | यह प्रवर-गंग की प्रतिमाशों का मान है | मस्टप्याय भी इसका समयेन करता है—'श्रापादतलमस्तको नवतालों भवेतु यः | संदतालप्रपुष्ट देवतेरिम प्रयवीं—इसने स्वय्ट है कि यह महाप्रदेव-सव्या है। इस्सविद्या स्वयं कहती हैं।—

> मानव्यो नागाससम्भगनुपयो नातुर्वरासहरतो । मोतैः पूर्वाह्मसन्धिः सम्मनिषरतनुः सप्यमागे क्रग्रस्य ॥ पद्मारी खोश्वंसास्यं शुतिषिवरमपि व्यन्नकोत्रं। स्विपंतृदेशस्यं सम्बन्धेतं समसिवद्यनं नातिमोतायरोऽस् ॥

मुद्ध स्नादि सहापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल खादि देवों की प्रतिमा-कल्पना में पैसे ही लक्तण दिमाल्य हैं।

प्रतिमा विधान में मान-प्रकिषा को पूर्ण रूप से समझते के लिये कतिप्य मान-योजनाओं का इरक्षम आवश्यक है। मान के दो प्रकार है—अइगुल-मान तथा ताल मान। इनमें मो दो उपनर्ग है—स्वाअय (absolute) तथा सहायक (relative)। प्रथम का झाधार कतिपय प्राइतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है। और दूधरा मंग्र प्रतिमा के अद्य-भिशेष कवा अवय-निशेष की लम्बाई पर आधारित रहता है। सम्बद्धा (दे 'मानोत्याचि' नामक ७५ वा अ०) में स्वाअय-मान पदार्त (absolute कर्य-दिला) की तिमन सांविका प्रवय है:—

≡ परमाणुत्र्जों से १ रज निर्मित होता है। ⊏ रज से १ रोम ... ...

द्भ रोमो से १ विश्वा <sub>21 78</sub>

≡ तिलाशोरो १ युका » ॥ द युका और १ यथ ॥

द्भारताचे ६ वर्ष ११ ११ द्भारताचे १ श्रापुल <sub>११ ११</sub> निर्देश है--श्रतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है न्योंकि पुराण श्रीर वृ० महिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक अन्य है।

सहायक मान-पद्धति (relative systen) में मात्राहगुल एवं देहाइगुल र

परम्परा प्रचलित है।

मात्राहुल में ब्रह्म ल को नाप प्रतिमाकार स्वपति श्रवणा प्रतिमाकारक यक्षमान की मध्यमा ब्रह्म लि का मध्य पर्व है। देशहरूल की प्राप्त मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण क्लेपर को १२४, १२० अथवा ११६ तम भागों में विभाजन से होती है। प्रत्येक भाग को देइ-लाव्य-ब्रह्म ल क्ष्यया सेवेप में वेहाइ ल क्ष्य जाता है।

इन देहाह को की २४ वंहायें—परिशिष्ट (व ) वमराइय-वास्तु-कोप में हष्टव्य है। रिष्ट्य-शाल के विभिन्न अस्पों में मान-प्रतिया की यही ही चुद्म मीमावा है। प्रतिमान्मान के विभिन्न साथ-इवड हैं। माम-गर इन माय-द्वाडों को मान, प्रमाय, उत्पान, परिमाय, उपमान पर्व लम्ममान के पहचुनों में विभाजित करता है। मान ते तार्य्य प्रतिमा-कलेवर को लम्माई की नाथ से हैं और प्रमाया उवडी चीकाई का निर्देख करता है। उन्मान मीडाई (thickness), परिमाया परीवाह (girth), उपमान दो अवस्यों। वासे प्रतिमा के पैरी) के अन्वरायकारा (inter spaces) तथा लम्ममान प्रलाप-रेजाओं (plumb-lines) की नायों के क्रमशः परिवादक हैं। इय पहचुनों को विभिन्न लक्षाओं व्यतिमा-जल्ल को वमस्तने के लिये आवस्यक है। अतः इसके पर्योगी का पर्यालीचन परिसाय- दें।

देराहुत ( के अपैवाहत कामी आनमीजना है ) के अविरिक्त अन्य सहायक इन्द्र मानन्दरही में आदेश, वाल, विवर्षित और गोक्सा विशेष उल्लेख हैं। प्रादेश अंगुड़े और तबंती (lorefinger), को एड फैलाकर को कायला आता है उते कहते हैं। उती मकार अंगुड़े और मध्यम के अवकाय को ताल, अंगुड़े और अनामिका (ringfinger) के अवकाय को जितसित तथा अंगुड़े और कनिय्डा (little finger) के

श्चवकारा की गोकर्ण कहते हैं।

सालमान-चागमो एवं मानवार चादि शिक्ष-राखों में प्रतिमान्मान का तालनान से प्रतिबादन है। चतः विभिन्न देवों एवं देवियों में को तालन्मान विश्वित है उनका शोडा अध्यायों में ही इस अध्याय ना समायेश है और निजवा अनिमायें पापाल, मूहलिंदित आदि सामान्या हरूगवा प्रतिमाश्रों की अपेदा छोटी होनी चाहिये। दूमरा आकृत यह है कि सराहमिदिर का यह मान-दवड महायुक्प-लावण से प्रमायित है। साधारण पुरुषों को हृष्टि में ररकर जन-तास्त ना मणम प्रतिप्ठापक नमराहण्य-तुम्पार बाहत राख्न जन्म जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्बतः विशेष प्रमायित हुआ।

श्वस्तु, विभिन्न देवों एवं देकियें, अकिएडेय, गरह, रोप, तुर्गा, गुह (सुन्नसप्य),

पुरुष लक्ष्णों में हुंस और मान्न(ईहरति) आर्थ, नगडेश तथा चेत्रपाल

इनमें प्रथम नम मन्त्रवर तथा नव ग्रह श्रादि

हरू नवता॰ देस्य, बच्चेश, उगेंश, सिद्ध, गन्धर्व, चारख, निशेश तथा शिन की श्रास्ट-मूर्तियाँ

सन्यञ्ज्ञ नवता । प्रमहापुरुप (देवकल्प मनुज )

नयताल राजन, असुर, यज्, अप्नराये, अन्त-मूर्तियाँ और महरू-गण्

द्यष्टताल मानव

सप्तताल वेताल श्रीर प्रेत

पट्ताल घेत

प्रवसात

पञ्चताल कुन्त्र श्रीर विभिश्यर चतुप्ताल वामन श्रीर वधे निताल भूत श्रीर किन्नर

ानवाल भूत श्रार ।क दिवाल कृष्मायह

कयन्ध

हि०-तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का धंकेत वाल्य-कोप मे द्रव्यव्य है।

वालमान का खाघार सशीर्ष मुलमान है। ऊपर हमने देखा तालमान के दश वर्ग है— ह से लगाकर दश तक। पुनः उनके उत्तम, सच्च एव खबम प्रभेद में यह पद्धति और भी दीयें हा जाती है। उत्तम दशनाल में सम्युच प्रतिमा को १२५ सम-मागों में, मध्यम में १२० सम-मागों और खमम में ११६ सम-मागों में विमाजित किया जाता है। दशताल भी प्रतिमा का मान उनके सुख मान का दखनुगा, नवताल की प्रतिमा का नीयुना और खप्टवाल की प्रतिमा का अठगुना होता है।

ह्यागमों की प्रोहलवित ताल-मान की परम्परा कप से पहलवित हुई-उंक तरह से नहीं कहा जा सकता और मं 'शाल' दूस शब्द 'का प्राचीनतार प्रतिमा-गालों में ही उल्लेख है। इस श्राकृत पर डा॰ बैनजीं ने भी जिज्ञान प्रकट की देगरनु ममाधान नदी हो पाना। हाल-मान सम्मयतः दोज्ञियाल्य परम्पत है। क्षायगङ्गल आदि उत्तरी प्रन्यों में ताल मान का निर्देश दिलकुल नहीं मिनता है। इहस्मीहता और कनियम पुरावों में भी ताल-मान के पुष्ट निर्देश है--ग्रतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है भ्योंकि पुराख स्त्रीर रू॰ महिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक प्रत्य हैं।

श्रव श्रन्त में प्रतिमा-विचान में श्रावश्यक श्रम-प्रत्येग के सान विद्वान्तों (Canons of proportions) ना प्रत्य में विस्तार न कर वाक्तिसन्द्र प्रस्तावन ही विशेष श्रमीप्ट है। श्रत श्रामन विष्कृतमांत्तर, वृद्ध-विदेश, श्रुक-विति-वार, चित्र-तत्त्वय, उत्तम नवताल सानसार श्रादि अन्यों की वालिकार्य परिष्पुष्ट (श्र) में श्रवलोक्प हैं। यहा पर समग्रद्राय का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उन्हलेक्प है। विभिन्न विद्वानों ( का भी गोपीनाप राय, बाक कुमारी स्टेलाफामरिंग, बाक जितन्द्रमाथ वैवर्जा खादि महाशयों) ने हम मान-प्रक्रिया का श्रपने-श्रपने प्रन्यों में विभिन्न रूप से प्रतिवादन किया है। खत. ममग्रद्राय की इत असम्रा है ति समग्रद्राय का श्रेष्ठ विभिन्न होंग हो। खत. ममग्रद्राय की इत समग्र से स्ति से विभाग हो। से स्ति स्वाप्त से से विभाग हो। से से विभाग हो। से विभाग से विश्व का श्रम्य हो परिवाद से विश्व का श्रम्य होथ पोना हो। उपर्युक्त विद्वानों की ताल-मान तालिकार्य हम सम्य के परिवाद ( श्र) में प्रदृष्ट होगों।

#### समराज्ञका की प्रतिमा मान पद्धति ( ७० ७६ )

| समर       | । इस्स का प्रावमा मान पद्धात ( च० ७६ )    |                                |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| दि॰       | इस श्राप्याय का पाठ भृष्ट होने से मागीपाय | प्रमाख गद्दी प्राप्त होते।     |
| च्या      | चपाङ्ग-प्रत्यङ्ग                          | प्रमाण                         |
| (1) গ্ৰহা | नेत-अवरा-मध्य                             | ५ श्रंगु०                      |
| • •       | नेत्र ग्रीर भवण—सम                        | उत्सेघ से द्विगुणायत           |
|           | कर्श-निप्पली                              | १ ऋं∘ ४ य०                     |
|           | पिव्यती श्रीर श्राधात के बीच का सकार      | ज्ञाया 🗦 र्यं । रिस्तार १ ग्रह |
|           | 9000 0050 05 000P                         | सम्ब की गहराई ४ यव             |
|           | पिण्यली वे मृत पर भोत्र-छिद्र             | — ¥ 4°                         |
|           | स्त्रतिका                                 | र्दे श्रं° श्राय°, २ य॰ निस्तृ |
|           | पीयूपी ( लक् रावर्त-मध्या )               | २ थं० 🔐 🚦 थं० वि               |
|           | चार्र ( कर्ण-बाह्य रेगा )                 | ६ र्थं० (वह स्रोर शतायत        |
|           | म्लाश ( श्रीय-मृत यक्षश )                 | के श्रे॰ परिगाह (girth         |
|           | • , सध्यावशाश                             | २ य० , ,,                      |
|           | ,, त्ये                                   | १ य० ,, ,,                     |
|           | उदात ( सकारावर्तमध्य <b>!</b> )           | ,,                             |
|           | ( पीयूपी के श्रधीमाग पर )                 | <b>३य∘</b> ⊓ ं,,               |
|           | कर्ण क अपरी विस्तार                       | १ गोलक २ य०                    |
|           | , as area 33                              | नाल का दुगुना                  |
|           | n , मूल p                                 | ६ मात्रा                       |
|           | पूरा का पूरा                              | २ गोल का परिणाह                |
|           | नाल (पश्चिम)                              | \$ 57n                         |
| ~~        | 1 - 1                                     | I see it is                    |

|                         | _                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | नाल (पूर्व)                                                                                                                                                                                                                                       | ुैश्रं०का परि०                                                                                                                                                                                                               |
|                         | २ कोमल नाल                                                                                                                                                                                                                                        | १ क्ला ,,                                                                                                                                                                                                                    |
| (ti) चित्रुक            |                                                                                                                                                                                                                                                   | ২ আনু৹ লমা                                                                                                                                                                                                                   |
| , , ,                   | यधरोष्ट                                                                                                                                                                                                                                           | ₹ ## II                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | उत्तरोध्य                                                                                                                                                                                                                                         | ३ श्रं∗ ,,                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | <b>भा</b> जी                                                                                                                                                                                                                                      | र्वे ग्रं∙ (क'चाई)                                                                                                                                                                                                           |
| (iii) नामिक             |                                                                                                                                                                                                                                                   | ४ श्रंट लग्गई                                                                                                                                                                                                                |
| (****)                  | २ नासिकापुर-प्रान्त                                                                                                                                                                                                                               | २ श्र≉्य,                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | २ नासा-पुट                                                                                                                                                                                                                                        | शोष्ठ के प्रमाण का चौथा                                                                                                                                                                                                      |
|                         | नामा-पुट प्रान्त                                                                                                                                                                                                                                  | करवीरसम !                                                                                                                                                                                                                    |
| (1४) ललाट               | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                            | ८ ग्रं॰ विस्तृत, ४श्रं॰ ग्रायत                                                                                                                                                                                               |
|                         | वस गराप निगद से बेजाल सात है।                                                                                                                                                                                                                     | र श्रंगुल होता है। संवस् वह २६-२७                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | ुल क्रिसका प्रमाण है—पता नहीं।                                                                                                                                                                                               |
|                         | ्याग का पाठ अप्द हान स १६ अर्                                                                                                                                                                                                                     | ठ बच्च एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न<br>क                                                                                                                                                                                     |
| (वाकापराणा              | ६ रेड अगुल मातपादित ६ । जहां त                                                                                                                                                                                                                    | क बच्च एवं नशाम के समाय का प्रश्न<br>तामान नामि के मतन के दो भागों से                                                                                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | ा भाग नाम के सान के दामागास<br>स्माना गया है। दोनों जानुद्यों का                                                                                                                                                             |
|                         | ताया गया <b>है</b> —स० स्० ७६,२७-२६                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| તાન ૪ ઝાયુળ ઘ           | ताया गया ६—तरु तुरु ७६,९७-९८                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| /_\ m=                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 5 6 5 6                                                                                                                                                                                                                    |
| (⊽) पाद                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | १४ र्शं ० लम्बे, ६ र्शं ० चौडे                                                                                                                                                                                               |
| (४) याद                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीर ४ श्रं० ऊंचे                                                                                                                                                                                                           |
| (४) पाद                 | भादागुष्ठ                                                                                                                                                                                                                                         | श्रीर ४ श्रं० ऊंचे<br>( ५ श्रं० परीग्राह, ३ श्रं० सम्बे                                                                                                                                                                      |
| (४) याद                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीर ४ श्रं० ऊंचे<br>( ५ श्रं० परीत्वाह, ३ श्रं० सम्बे<br>श्रीर १ श्रं०३ य० ऊँचे ।                                                                                                                                          |
| (V) 414                 | पाद प्रदेशिनी                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीर ४ श्रं० ऊंचे<br>( ५ श्रं० परीग्राह, ३ श्रं० सम्बे                                                                                                                                                                      |
| (४) पाद                 | पाद प्रदेशिनी<br>,, मध्यमागुलि                                                                                                                                                                                                                    | स्रोर ४ घं० ऊंचे<br>{ ५ झं० परीगाह, ३ झं० सम्बे<br>योर १ झं०३ य० ऊँचे ।<br>५ झं० परी०, ३ झं०झायत                                                                                                                             |
| (४) पार्                | पाद प्रदेशिनी<br>,, मध्यमागुलि<br>, श्रनामिका                                                                                                                                                                                                     | श्रीर ४ श्रें० जंचे  { श्रें श्रें० परीगाह, ३ श्रं० लाने  श्रीर १ श्रें०३ य० जेंचे ।  श्रें० परी०, ३ श्रं० श्रायत  मध्यमा के प्रमाण में ३ कम                                                                                 |
| (४) याद                 | पाद प्रदेशिनी<br>,, मध्यमागुलि<br>,, ऋनामिका<br>,, कनिष्ठा                                                                                                                                                                                        | स्रोर ४ घं० ऊंचे<br>{ ५ झं० परीगाह, ३ झं० सम्बे<br>योर १ झं०३ य० ऊँचे ।<br>५ झं० परी०, ३ झं०झायत                                                                                                                             |
| (४) पाद                 | पाद प्रदेशिनी<br>,, मध्यमागुलि<br>, श्रनामिका                                                                                                                                                                                                     | और ४ झें 3 जंबे<br>﴿ ५ झें ० परीगाइ, ३ झं ० सम्बे<br>और १ झें ०३ य० जेंचे ।<br>५ झें ० परी०, ३ झें ० झायत<br>मध्यमां के प्रमाया में ॄै कम<br>धनामिका ,, ॥ ,,                                                                 |
|                         | पाद प्रदेशिनी<br>,, भप्यमागुलि<br>, श्रुनामिका<br>।। कनिष्ठा<br>श्रीष्ठ-नद                                                                                                                                                                        | श्रीर ४ श्रं० कंचे  ﴿ श्रं श्रं० परीगाइ, १ श्रं० सम्बे  श्रं श्रं० परी०, १ श्रं० श्रंव ।  ग्रंथ परी०, १ श्रं० श्रायत  मध्यमाके प्रमाया में ॄकम  श्रंगिक , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ , ॥ ,                                |
| (vi)                    | पाद प्रदेशिमी<br>, भप्यमागुलि<br>, भ्रानामिका<br>। कनिष्ठा<br>श्रीपुट्य-मध्य<br>श्रमुलि-मल                                                                                                                                                        | श्रीर ४ श्रं क जंचे  { भ श्रं क परीगाह, ३ श्रं क लाचे  श्रे परी १ श्रं ३ थ व जंचे ।  भ श्रं व परी १, १ श्रं व श्रं थ ता व<br>स्थान समाय में १ कम<br>श्रामाक प्रमाय में १ कम<br>श्रामाक ग ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ |
|                         | पद प्रदेशिनी  , भप्यमागुलि  , भ्रमाभिका  , किन्दा<br>ग्रीपुरु-गप<br>श्रमुल्ड-गप<br>श्रमुल्ड-गप<br>श्रमुल्ड-गप<br>श्रमुल्ड-गप                                                                                                                      | श्रीर ४ श्रं० जंचे  { श्रं शं० परीगाह, ३ श्रं० लाने  श्रीर १ श्रं०३ य ० जंचे ।  श्रं० परी०, १ श्रं० श्रायत  मध्यमा के ममाया में १ कम  श्रामाक्षा ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        |
| (vi)                    | पद प्रदेशिनी  , भप्यमागृत्ति  , स्वामिका  । किन्दा  श्रीपट-नद  श्रीले-नल  कहा-मण्य परीवाह  नानु-मण्य परीवाह                                                                                                                                       | और ४ झें ० उत्ते<br>१ भ झें ० परीगाइ, १ झं ० साने<br>और १ झं ०३ य० ऊत्ते ।<br>भ झं ० परी ०, १ झं ० झायत<br>मध्यमा के प्रमाया में १ कम<br>धनाभिक्ता , । । । ।<br>३ झं ०<br>१८ झं०<br>१८ झं०<br>११ झं०                         |
| (vi)<br>(vii)           | पाद प्रदेशिमी  , अध्यमागृत्ति  , अस्पमागृत्ति  , इतामिका  , किनस्टा इंगुस्टनाय इंगुस्टनाय इंगुस्टनाय वंद्यासिनाय वंद्यासिनाय वंद्यासिनाय वंद्यास                                                                                                  | और ४ झें० ऊंचे  ﴿ भ झें० परीणाइ, ३ झं० साम्ये  और १ झं०३ य० ऊँचे।  ५ झं० परी०, ३ झं०झायत  मध्यमां के प्रमाया में १ कम  धनासिका ,, ॥ ,, ॥ ,, ॥ ,, ॥ ,, ॥ ,, ॥ ,, ॥ ,,                                                         |
| (vi)<br>(vii)<br>(viii) | पाद प्रदेशिनी  , भण्यमागृत्ति  , भण्यमागृति  , भ्रामिका  । किन्दा  श्रीपुरु-मद्द<br>श्रापुरु-मद्द<br>श्रापुरु-मद्द परीवाह<br>नातु-मप्द परीवाह<br>नातु-मप्द परीवाह<br>भातु-क्याल<br>रुस मप्द-मरीवाह<br>क्पुपुष (sorotums)<br>भेटू ( पुष्य शंरियत ) | और ४ झें० उत्तेव<br>१ भ झें० परीणाइ, ३ झं० सान्वे<br>और १ झं०३ य० ऊँचे।<br>भ झें० परी०, ३ झं० झायत<br>सध्यमां के प्रमाया में के कम<br>धानामिका ,, ॥ ,,<br>है झं०<br>१८ झं०<br>१८ झं०<br>कात का है परीणाइ<br>१२ झं०<br>१ झं०  |
| (vi)<br>(vii)<br>(viii) | पाद प्रदेशिमी  ,, भण्यमागृति  , भण्यमागृति  , भण्यमागृति  , भ्रामिका  1 किन्दा  श्रीपुट-नाद  श्रीहि-नाव  श्रीहि-नाव  श्रीमन्य परीवाह  वानु-मप्य परीवाह  वानु-मप्य परीवाह  वानु-स्याव  दूपय (socotums)  मेदू ( प्रयुव वंदियत )  केरा               | और ४ झें० ऊंचे  ५ औ० परीणाइ, ३ झं० सामे  और १ औ०३ य० ऊँचे।  ५ झें० परी०, ३ झें० झायत  मध्यमां के ममाण में है कम  झनामिचा ,, इह ,,  है झं०  १८ झं०  १८ झं०  चात का है परीणाइ  १२ झं०  १ झं०  १ झं०  १ झं०  १ झं०  १ झं०       |
| (vi)<br>(vii)<br>(viii) | पाद प्रदेशिनी  , भण्यमागृत्ति  , भण्यमागृति  , भ्रामिका  । किन्दा  श्रीपुरु-मद्द<br>श्रापुरु-मद्द<br>श्रापुरु-मद्द परीवाह<br>नातु-मप्द परीवाह<br>नातु-मप्द परीवाह<br>भातु-क्याल<br>रुस मप्द-मरीवाह<br>क्पुपुष (sorotums)<br>भेटू ( पुष्य शंरियत ) | और ४ झें० उत्तेव<br>१ भ झें० परीणाइ, ३ झं० सान्वे<br>और १ झं०३ य० ऊँचे।<br>भ झें० परी०, ३ झं० झायत<br>सध्यमां के प्रमाया में के कम<br>धानामिका ,, ॥ ,,<br>है झं०<br>१८ झं०<br>१८ झं०<br>कात का है परीणाइ<br>१२ झं०<br>१ झं०  |

| (xn)  | २ स्तर्भा वा ग्रन्तर              | १२ र्यं ०                                      |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| (xn1) | २ कत्-प्रान्त                     | ६ ग्र॰ लम्बे                                   |
| (x1v) | पृष्ठ विस्तार                     | २४ छ।                                          |
| •     | <b>पृ</b> ष्ठ-गरीगाह              | वच्-सम                                         |
| (xv)  | मीना                              | ६ ग्रं॰                                        |
| (xvi) | भुजायाम                           | ४६ शंव                                         |
| ` '   | दोनो का पर्वोपरितन (wrist)        | रद्ध श्र                                       |
|       | बुमरा पर्व                        | १६ श•                                          |
|       | दोनों बाहुक्रां ना मध्य परीगाइ    | १८ ग्रं॰                                       |
|       | दोनो प्रवाहुक्यों का ٫ 🕠          | १२ श०                                          |
|       | ( श्रथीन् चतुर्मुजी प्रतिमार्वे ) |                                                |
|       | भुज-तल ( सागुलि )                 | १२ र्घं०                                       |
|       | , ,, ( निरमुलि )                  | ৩ হাঁ০                                         |
|       | <b>म</b> -यमागुलि                 | ય શ્ર                                          |
|       | प्रदेशिनी धौर धनामिका             | दोनों बराबर (परन्तु<br>मध्यमा से एक पर्वे हीन) |
|       | कनिध्ठिया                         | प्रदेशिनी में एक पर्व होन                      |
|       | इस्तनस ( श्रमुलि ) सर वर्ष के ऋषि |                                                |
|       | <b>उनका परीशाह</b>                | t                                              |
|       | इस्त प्रगुप्ठ-तमाई                | ४ श्रंगुल                                      |
|       | ,, परीगाइ                         | <b>૫. গ্ন.</b>                                 |
|       | श्रगुष्ठ-मस                       |                                                |
|       | •                                 |                                                |

हि॰ की-मितिमाको ने प्रमाण पर भी समसहण में सकेन है कि पुरूप प्रतिमाओं के हो मान की-मिमाओं में विदेत हैं—केन्स उनका बन्न और किट विशिष्ट प्रमालों पर काणारित है। उनका बन्न १८ व्यान और किट २४ व्यान ततानी गयी है। हमी प्रतिमान्मान ही उनसम्प्रमाणसम्भिद है तीन मान-प्रतिवर्गी गिरिष्ट की गयी हैं।

#### प्रतिमा का दीप गुरा निरूपण

देवल धनवक्तवा ही येला पारतु-राज्य का भैव है विवसे प्रविधा के दोए-गुच-निरुषण्य ही प्रवतारणा में इतना साहोगींग वैशानिक विवेचन है। दिवनी ही काई प्रतिमा सुन्दर बंदी न हो परनु यदि वह राम्यानुमा निर्मित नहीं है तो वह श्रमाण है— ऋपून्य है— यह स्टर्म में यह देव प्रतिमा ही नहीं है। शाव निक्रतों वा मह श्रमुनमन मारतीय स्थापाय का परम बहुत्य है कि यह हम पर्दे भी धेनेत पर आये हैं। शावतु, सांग्रयम मिताम होयीं स्थापाय का परम बहुत्य है जिन यह समा में तिमा-होयों स्थापाय है।

## प्रतिमा सोप

सं० दोव पल १. ग्राशिलश-मन्धि सर्ग

२. रिभ्रान्ता रथान-विध्नम न लह

१. यक

४. श्रामनता

वयस:स्य ५. छ रियता

यर्यंचय हद्रोग

६, डजता देशान्तर-गमन

७. वाक्जाता द्धः मत्यज्ञद्दीना

द्यनपरयताः ६. विवटाकारा दारुग भय

१० मध्यनान्धिनता श्चनर्थका

टि॰--- इन दोपों का श्रमाय ही गुख हैं तथापि निम्न वालिका द्रष्टम्य है:---

प्रतिमा-गुण

१. सरिलप्टसन्धि २. वाझ-लोइ-सुपर्ण-रजत यदा

 प्रमाण-ग्रविभक्ता ४. श्रज्ता

५. ऋपदिगा ६. श्रप्रत्यज्ञ-हीना

७. प्रमाण-गुज-मैयुता

= ग्राजियर्जिता

र्गं । दोप ११. उद्यद-विविष्टका मृत्य १२. श्रधामधी

११. कुविशाः TEFR VS

१५, पार्श्नाना १६. ग्रामन-दीना यन्धन ग्रीर स्थानन्यति

१७. शालय-शीना १८. धायग-विविद्या

१६. नाना-बाउ समायका ₹0.

पल

शिरोगेग

दर्भिन

गण्याशुभ

रोग

इ. मुविमस्त १० यथोरसेघा

११, प्रसद्ध-यदना १२. ग्रमा

१३. निगृह-सन्धि-करणा १४. समायती

१५, ऋजु-हिथता

## प्रतिमा-रूप-संयोग

[ चासन, बाहन, श्रायुध, श्राभूषण एवं वस्न ]

प्रतिमा-क्लेबर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारूगें एवं मुद्राश्रों का सिववेश भी श्रावश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा मा-तीय प्रतिमा निर्माण-विज्ञान (Indian Iconography) का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है । येमे तो मुद्राश्चों का सम्यन्य इस्त, पाद एवं शरीर में ही है जो कि मतिमा की मनोमायना के अनुरूप प्रशल्य हैं, परन्तु मुद्रा विनियाजन माझरा हैव-प्रतिमात्रों की अपेता बौद्ध-प्रतिमात्रों की विशिष्टता है। शैनी प्रतिमात्रा में यदापि बरद, शान, ब्याख्यान ह्यादि सुद्राह्यों के सिन्नवेश से आसण-प्रतिमायों में भी सदा-निनियान है-परन्त श्रन्य देवों की प्रतिमाओं म मदाश्रों की श्रपेसा नाना-पर-मयोग ही प्रमत्त-रूप से प्रकल्प हैं एवं स्थापस्य-निदर्शन में उनका समन्वय भी। मुद्राखों की सविस्तर चर्चा हम ग्रागे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवेषणा की ग्रोर पाठकी का ध्यान वहीं शाकरित करना है। मद्राश्चों के द्वारा प्राय: मानव एव देव दोगों हो भीन-ज्याख्यान श्रथवा भार-प्रकाशन करते हैं। श्रतः इस्तादि-मुद्रार्थे एक प्रकार से भाय-प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्द-प्रतिमाश्रों के रूप-संयोग भी मुद्राश्रों के सहश देव विशेष की जानकारी के लिये खुत्री पुस्तकें हैं। सरायत दैय प्रतिमा से तरन्त देवराज इन्द्र की छार हमारा ध्यान जाता है । इंस-बाइन, कमण्डल इस्त, ब्रह्मचारि-वेप की प्रतिमा को देखकर ब्रह्मा की महिटत स्मृति आ जाती है। कुपम बाहन, यतिवेप, निरात पारी, ब्याल-माल निनेत्र से शिव का किसे बोध नहीं हाता है । भिहवाहिनी देवी मूर्ति से भगतती तुर्गा के चरखों में कीन नतमस्तक नहीं हाता है ? इसी प्रकार खन्य देवों की गीरव-गाथा है । खत एक शब्द में हिन्द-प्रतिमाधी के नाना-रूप संयोग भी एक प्रकार से भार-प्रतीक हैं। जहाँ मुद्रायें प्रतिमान्ना के भाव-प्रतीक है, वहीं रूप-सैदीम भगवान् श्रीर भक्त दोनों के ही मात प्रतीक हैं। देवरात इन्द्र ना ऐरावत-सहचर्य उनकी राजसत्ता का प्रकाशक है-गजराज राज्यश्री (Royalts) का उ लक्ष (symbol) है। इसी प्रशार शन्य देवों ने श्रपने-श्रपने-श्रासन, प इन, शायप, शाभूपण एवं वछा कादि-नानारूप संयोगों भी नहानी है। शत: रूप मयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु पाम्परानुक्त हमने भी देव-सदास्त्री के इन द्विभिन्न संबोग का दी प्रयक्ष प्रमञ्जू अध्यायों में प्रतिपादन करना अभीष्ट सम्मा। सर्वेप्रथम इम रूप-हंबीय पर विचार करेंगे।

प्रतिमाशों के रूप में पींच प्रचान वेदोग हैं—शावन, बाहन, ब्रायुव, अभूपण एवं दम्ह । स्थानन

प्रतिमाझों के श्रामन-परिरत्पन में दो रहरर ठिपे हैं। प्रथम देशें की मानवाङति के सदुरूप उनके बैठने की मी तो कोई बस्तु परिकल्प है। जैसा देश नेमा श्रामन श्रीर वता ही उनका पाहन भी। दूगरे प्रतिमान्यूना का उदय ध्यान-योग की शिद्ध के लिये हुआ — यह हम पहले ही कह आये हैं — ध्यान योगस्य मंगिद्ध प्रतिमा: परिकल्पता: — अतः उपास्य एवं उपायक दोनों में एकात्मक्ता स्थापित करने के लिये न केयल उपायल पेता अधायन ही योगानुक्त हो वस्तु उपायक का भी आधात वेद-विन्तन में एवाप्रता अर्थात् विन्य-पृति का निरोध (योगादिवन्द्राधिनिरोध: ) लाने के लिये परमोपादेय हो। इस दृष्टि से आधन का अर्थ पाद-प्रता एवं वेठक (geat) दोनों ही हैं।

खासनों के सम्पन्ध में एक दूकरां तथ्य यह समस्यीय है कि विभिन्न श्रामनों का जी उल्लेख शाखों में मिलता है—उनमें बहुर्सस्थक मशुद्धों के नाम संकीर्तित किये गये हैं —उदाहरणार्थ सिंहासन, क्मीसन, क्मादि-आदि । हम दक्षि से श्रासन न पेचल पाद-सदा एवं येडक ही है सरन् आधन-योग्य वाहन भी । हिन्दू प्रतिमाशों के बहुर्सस्य करदोंने में ( विशेष कर चित्रका प्रतिमाशों में ) श्लासन के स्थान पर वाहन का ही विश्रण है ।

कपर इसने खासन को पाद-मुद्रा साना है, उसका सम्बन्ध येटक झंगीत आसन (Sitting), एवे रहना झर्यात स्थानक (Standing) तथा पढ़े रहना झर्यात स्थानक (Standing) तथा पढ़े रहना झर्यात स्थानक (Recilining) से ही है न कि झांग मुद्राच्याय में प्रतिवादित नाना पाद मुद्राय जिनका स्थान्य में में तिक आक्षानों (objective postures) ने न हो कर माशान्यक मनीगतियों (subjective attitudes) से हैं। आवन में बाहनों की स्वाप्येत का श्रीपुत हुन्याचन महावाये भी समर्थन करते हैं—"The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting, riding on either a vehicle or an animal and reclining. Strictly speaking the Asana ought to have reference to sitting only, but in point of fact, so far as Iconography as concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i. e. यहन and समन—तेंo )".

श्राप्तन के 'पीठ' श्रार्थ में पहाश्रों के श्रांतिरिक्त, पत्तियों ( इंत, पदक, ममूर श्रादि )
पुष्पों (कमल श्रादि) श्रापुर्धां (बग्न पूर्व चक्र श्रादि) प्रतिकों (स्वितंत्रक एवं मद्र श्रादि)
तथा श्रम्य नामा उपलवंशों ( symbols—श्रेर श्रादि ) की भी मकल्पना है जो
'मितिमा में प्रतीक्त्य'—Symbolsm in Images—के विद्यान्त की दर्पय्यत्
प्रशिक्ता है।

छातनों के उपोद्धात में एक दूगरा निरश यह है कि योग-शाल में बहुर्सस्यक एवं विभिन्न झातनों का को प्रतिपादन है उससे यदारे प्रतिमा-शाल एवं प्रतिमा-स्थापत्य भी कम प्रमापित नहीं हुआ है छोर तथा दो यह है कि छापार बोगावन सी हैं परन्त स्थापत्य की हिंद से उनमें झाकाएरि-एक्तिबेश एवं मानादि-शोबना विद्युद्ध स्थापत्यात्मक (soulptural) है। झातु, झागमी एवं शिल्पशास्त्रों के छनुरूप निम्नतियित खासन प्रतिमा-स्थापत्य में विदेश प्रतिकृतियत हैं।--- योगिक श्रासन—योगिकायनों की संख्या संख्यातीत है ! निवक्त-तन्त्र (दे॰ हाज्य-क्त्यद्वम ने अद्भार सो इन आननों की संख्या द्वर सत्त है। अहिंदुःच्य-संक्षित क असुसार निम्मलिक्ति एकादरा आवन नियोग प्रसिद्ध है निगमें बहुसस्यक प्रतिमा-स्थायन्य में भी चित्रित किंग्र गते हैं:—

₹. चक्र सन कौर्द्धरासन सिंहासन पद्मासन ६. बीससन ₹0. मुक्तासन कुर्मासन स्वस्तिशासन កបា ४. मयुरासन E. गोसम्बातन भटासन 22.

दि॰ इन ११ थोगिकावनों के खतिरिक्ष कत्त्वप ख्रम्य गीगिकावन भी प्रतिद्ध है तिनका पाजलि के योग-दर्शन में संकीतेन है—इप्डावन, सोपाश्रयासन, पर्यद्वासन, समसंध्यासमन काहि। झागसन, वज्ञसन, गोगासन, खालीडासन कीर सुवासन— इन गॉन प्रत्य गीरिकासनों का भी महत्वपूर्व स्वता है। इनमें कतिरय उन ख्रावनोंका विशेष समीदा ख्रामीय है जिनका प्रतिमान्यापण में विशेष चित्रक देवा यवा है।

पद्मासन- दरम्खे वामपाई पुनस्तइत्तिसं पद्म् । कामोरी स्थापियना त पद्मासनसिद सम्बन्धः ॥

ह्मपाँत दोनो कडक्षो ने मूल पर दोनों पादतलो को कमराः साम को दक्षिण एवं दक्षिण को नाम पर—स्थापित करने से यह झावन बनता है। प्रधायन का यह लत्त्वण पाद-मुद्रा के श्रानुरूद है झम्पया पय-पुष्प पर दमाधीना प्रतिसार्थ भी सो विषय हैं—उदाहरण— स्वार प्रधारनः।

कोहनुदासन—श्रथना कुपजुटावन पत्नाचन का ही प्रमेद है जिसमें रहीर का स्मूर्ण भार दोनों जातुत्रों के बीच से नोचे की श्रोर निकाल कर भूपर क्रिनिष्ट दोनों हाथों पर रखकर स्वीतस्य बनना पढ़ता है :—

चन्नासनमध्यस्याच जाम्बन्दरिबिनिच्छी। करी भूगी विवेरपैदद क्योमस्य, कुनब्दासनम् ॥ बीरासन— एकपादमधैकीमञ् विन्तरयोही च सस्यतः। कृतर्सन्मस्तयः पाद श्रीसासनभूदाहतम्॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीय शैयी प्रतिमा इसका निदर्शन है ।

योगासम-में बहुपंद्रपक प्रक्षियार्थे प्रवश्चित की गयी । यह एक प्रकार भी crosslegged position है जिस तरह हम सब पत्सवी बींच पर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हायों की मोह में रखना पड़ता है :-

> ग्रथ योगासमं वस्ये यत् कृत्वा थोगिवद् अवेत् । जवीः पादतक्षद्वम्यं स्वाह्वे बद्धमा करहयम् ॥

चालीडासन एनं प्रत्याकीडासन-यह एक प्रकार वी चनुष्टर की पाद-गृहा है जिसमें दार्यों पर कामे कीर गार्वी पीडे फैनामा जाता है। नाराही, महानदमी की स्थापन्त- निदिष्ट प्रतिमात्रों का इसी आसन में विश्वस है। इसका उन्नटा प्रत्यालोदासन है किसमें मिद्दि मर्दिनी ग्रीर कारयायनी तुर्गी मूर्तिभाँ चिनित की गर्भी हैं। श्रीमन पुरास म इन श्रामनी का निम्न सत्तस दिया गया है —

> भुग्नवामपद पश्चात् स्तन्धजानूस्दिखिणम् । वित्तस्य पद्मविस्तारे तदालीढ प्रकीर्तितम् ॥ एतदेव विपर्यस्त प्रत्यालीढ प्रकीर्तितम् ॥

क्षूमीतन—में पैरों को इन तरह माडे कि उनकी एडियाँ ( गुरुष ) नितम्य क नीचे व्युक्तम से ( यार्थे की दक्षिण और दिनिया की बार्ये ) थ्रा जार्ने —

> गृह निपीस्य गुल्फाभ्यां स्युत्कमेण समाहित । एतत्कर्मासन भोक योगसिक्षिकर परमा।

हा व मैनमीं (eee D H I, p 295) ने इस ग्रासन ना प्राथीनतम निदशन मीहे जदानों श्रोर हरणा की नित्रस्त मीहे जदानों श्रोर हरणा की नित्रस्त मुझाओं (seals) पर चिनित शिव पशु पति में मस्तुत किया है। याद मुद्रा के श्रातुक्त कुर्मानन की यह ब्यास्त्रा है श्रान्यपा पशु वाहनानुरूप नदी—देवी मृत्रना कुर्मावना ( श्रार्था कुर्मावना ( श्रार्था कुर्मावना ) विनित्र की गर्थी है।

सिंहासन ---

सीबिचा पाश्वयोगुँह्नौ स्युव्हमेण नियेरय च । करौ जा-बोर्नियायोमी मनार्य निखिखागुजीन् ॥ नासाम यस्तनयनो ज्यात्तवमृत्र्यगुरसुषी । पत्तरिकासन ॥ १० सर्थदेशमिष्ट्रिततम् ॥

यह ज्ञासन एक प्रकार से पूर्मीतन का ही प्रमेद है विशेषता यह है, इस्ततल ( जिनकी सभी अगुलिया प्रमारित हैं) बातु वियरन विशा है सुप खुना रहता है श्रीर खाँखों का नारिका के ज्ञामनाय पर न्यास ज्ञावश्यक है।

पयङ्कासन एव कार्यपर्यङ्कासन-मितमा स्थापस्य से पयङ्कामा का निदर्शन झनन्तरावो विप्तु हैं । अपपयङ्कासन म हर गीधे, सरस्वती प्रशोदरी के निदर्शन इष्टम्य हैं । अपियदङ्क की सित्तगान भी कहते हैं । विष्यु (देव यागवार ) में मत से यह योगासन का विभिन्न के अन्यास में गूर्तों (hams) पर वैठना हाता है । स्व प्रयुक्त सुद्ध स्वादिन आरे व अध्यास में गूर्तों (hams) पर वैठना हाता है । स्व पर्युक्त सुद्ध स्वादिन आरे व अध्यास में स्वी आरोज कमलासन के प्रमेद हैं । यागन हिन्दू प्रतिमा स्थापस्य म नमस्य है पर हा वीद प्रतिमा स्थापस्य म इसके प्रतिमा स्थापस्य में इसके प्रतिमा स्थापस्य के जी हैं ।

यीमिकासना में अस्कूटिकासन मी प्रतिमास्थापस्य में मिनिन हुन्ना है। इनको सोपाअयासन भी कटते हैं। इसम यथानाम एक आश्रय विशेष (अर्थात् योगपट)का महारा लेना पढ़ता है जाउठे हुए सुट ने को वॉप रस्ता है।

शयनासन

थाननां की विभिन्न मुझशों (postures) वे व्यापा आर्थ म शवास्त्रहा का भी क्रपर मेकेत किया गया था । शहनुरूष माचीन स्थापस्य में बैध्यूनी मूर्तियो का साथ कर धाय देवों की प्रतिमा में यह आक्षन अपाप्य है। अपेताकृत अर्वाचीन शाकन्यतिमाओं में यचिष सहायन-देवों में शयन-मुद्रा प्रदक्षित है जैने काली, अपस्यार-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाओं में विष्णु को शेप-शयन-प्रतिमा तथा सुद्ध की महापरिनिर्वाण-मृति ही प्रधान निद्देशन है। सल-सायी तथा यट-पत्र-गायी वैष्णुय-मृतियाँ शेप-यपन-मृति के ही स्हरा है। अपन-त-शायी प्रसिद्ध वैष्णुवी मृति का अपनिम एवं प्राचीन निदर्शन श्रीरहम के रहनाथ-मन्दिर में हृष्टय है।

| fel and well | MILL (1 /10 K +    |                          |                 |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| सं०          | षीठ                | चाकार                    | श्योजन          |
| ₹.           | <b>ग्रन</b> स्तासन | न्यश (triangular)        | वीतुक-दर्शनार्थ |
| ₹.           | सिंहासन            | श्रापताकार (rectangular) | स्तानार्थं      |
| ₹.           | योगासन             | भ्रप्टाधि (octagonal)    | प्रार्थनार्थ    |
| ٧.           | पद्मासन तथा        | वर्तुल (circular)        | पूजार्थ         |
| ч.           | विमलामन            | पडिश्र (hexagonal)       | वरूवर्थ         |

दि॰ इसी प्रकार के द्रव्यीय-ज्ञातन (material easts) के उदाहरण में शय महाम्म (see H. I vol. 1 p. 20) ने बार ग्रन्य पीटी का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिश का भी शास्त्रों में निर्देश है—अद्गर्नीठ ( भद्रातन ), फूमीसन, क्रिसासम एवं सिंहासन । यह स्मरण रहे, वे पाद-मुद्रीय खातन नहीं, ये द्रव्यीय-पीठ हैं। बाहन एवें यान

श्रासन एवं बाहन (या बान) हिन्दू प्रतिमा-विश्वान का एक मिनवर्गीय विगय (allied topio) है। पूर्व उपोद्धात में कतिक्य देवो एवं दैवियों के बाहना पर निर्देश कर कके हैं। निम्न वालिका कुछ विशेष निर्दर्शन मस्तत करेगी। ---

|    | देव                                                               |                          | 4-7-11   | देवियाँ                                                                                            |                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥. | ईसपाइन<br>गरुडारूढ़<br>वृषभासीन<br>गजारूढ़<br>मयूरासन<br>गुपिकासन | शिव<br>बद्र<br>बार्तिकेय | ₹.<br>¥. | तिह्वाहिनी हुगी<br>हरुकाहिनी सास्त्रती<br>कृपमताहिनी गौरी<br>गर्दमासना गीतला<br>उल्ह्रुकाहिनी गंगा | हि॰ यात में देवों के<br>विकास ही विजेश प्रसिद्ध<br>हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के<br>विमानों का प्रमाशः वैराज<br>विभिन्नप और वैलार-<br>नाम है। |

देवी भी मानवाहति में आयुवी का भंबोग भी श्रतीकत्व' aymbolism का निदर्शक है। देव-यदिमाओं की देविक वाद-मुद्राओं के तमान इस्त में निवित पदार्थ वे आयुव है अपवा पात्र या बाव-नेत्र या किर वहां और वहीं—वसी यह बकार ने हस्त- मुद्रायें ही हैं। श्रमय, सरद, शन, व्याख्यान, श्रादि नाना एस्त-मुद्राशों की चर्चा हम श्रामे करमे। प्रथम प्रतिमा-नल्पन में खाड्नोपाङ्ग रूप-पंयोग का विवेचस प्राप्त है; तदनन्तर उसही मावाभिव्यञ्जना— हस्त मुद्राशों में बहुकर मानाभिव्यज्ञन का श्रन्य कीन साधन है !

श्रामुघादि में श्रामुघों के श्रांतिरक्त पानों, वादा-वंनों, पशुश्रों श्लीर पत्तियों का मी कपर एवंच हैं । तदनरूप प्रथम श्रामुघों की निम्न तालिका निमालनीय है :

| 0111        | 314 61 443(14      | 440 30301111   | 4.4.41141.61 | 141411614114 | 6.                |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| संक         | द्यायुध            | देव-संयोग      | संब          | श्रायुध      | देव-संयोग         |
| ₹.          | चक्र (सुदर्शन)     | विप्शु         | ₹¥*,         | मुसल         | वलराम             |
| ₹.          | गदा (कौमोद मी)     | 21             | ₹₹.          | ह्य          | ,,                |
| ₹.          | शारङ्ग धनुप        | **             | ₹5.          | शर           | <b>ग</b> रितेने य |
| ٧,          | निशक्त             | शिव            | <b>१</b> ७.  | राह्म        | "                 |
| ٧.          | पिनाक धनुप         | 57             | <b>१</b> 4,  | मुसृषिङ      | 17                |
| Ę.          | <i>प्र</i> ट्वाङ्ग | 27             | .35          | मुद्गर       | 37                |
| ७.          | द्यग्नि            | 33             | ₹•.          | खेट          | n                 |
| ۳,          | परशु               | 37             | ₹₹.          | ধন্ত         | n                 |
| 3           | श्र कुरा           | गरोश           | ₹₹.          | पताका        | n                 |
| ₹ø.         | पाश                | 19             | ₹₹.          | परिघ         | दुर्गा            |
| <b>₹₹.</b>  | शक्ति              | सुन्रहार्य     | ₹¥.          | पष्टिश       | ,,                |
| <b>१</b> २. | बद्ध               | ,, (इन्द्र मी) | <b>२</b> ४.  | नर्म         | 93                |
|             | THE                |                |              |              |                   |

इन श्रापुधों में कतिपय पिरोप श्रायुधी पर कुछ समीदा श्रावश्यक है।

शंख--पुद्ध-नेत में शंख वजाने की प्राचीन प्रथा का कर से वहा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। धर्म जैन कुरु-बेह में कम्येत पुद्धार्थी किन-किन महाधीरों ने किन-किन रांखों को बजाया था—पह सगवदगीता हमें यताती है। यहीं पर ह्यांवेश मगवाल कुष्ण ने पाक कम्य नामक करंत बजाया था ''पाक कम्य हुपीनेतों पेक्दल पर क्षवतीयूं'। क्रत भगवान जब कापुत्रों के परिनाण तथा तुष्टों के दमन के लिये भूतल पर क्षवतीयूं होत्तर कमात्र पर्यं भर्म की विद्युत्त पर क्षवतीयूं होत्तर कमात्र पर्यं भर्म की विद्युत्त पर क्षवतीयूं होत्तर कमात्र पर्यं भर्म की विद्युत्त पर क्षवतीयूं को प्रता प्रवाद के कि की क्षति के क्षति है। विष्णु भगवान के हर शैंद की जो 'पाचक क्षत्र' की कहा है उन्नों प्रकान नामक अकुद के वस तथा उनकी क्षरिय ने निर्मित की गाथा दिवारी है।

शंखो की पापाया-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उनमें दो प्रकार विशेष उन्लेखनीय हैं। राव महाशय इनका उल्लेख इच प्रकार लिखते हैं।

"The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical lion, and having a cloth tied round it so that portions of it may hang on either side:"

भक्र—चक्र जैशा इम लिए चुके हैं, वैष्णुव श्रायुष है। विष्णु वधा वैष्ण्वी तुमी दोनों के हाथों में इस श्रायुष की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किंगा गया है। एक तो रथाद्व (पहिंचा) वे रूप में श्रयाया श्रवहरून चक्र (disc) ने रूप में श्रथा प्रस्कृदित कमत्र के रूप में जिशके दल श्रार (spokes) के स्वरूप भी क्यार करते हैं। दसको दूमरी भीना सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। यामन पुराय (देशिये श्रव ७९ वॉ) में दिश्य है कि इस तैमल चुरु को सम्बाद शंकर ने यिंग्सु की दिया था—

> तत, प्रीतः प्रमु: प्राइत् विष्णुचे प्रवरं वरम् । प्रत्यक्षं सेत्रसं श्रीसाम् दिश्यं चक्कं सदर्शनम् ॥

गद्दा—हस्त तथा गदा का सतत राजिप्य अमेवित है। यह एक प्रकार का हि-तुस्तानी मोठा छोंडा है और पूरी याँची अंशुतियों मे पकड़ा जाता है। रिष्णु जी गदा का नाम सीमोदकी (चें ० रिष्णुयाश्ययम्—नुरु तक ) है। डा॰ येनजों में पिचारातुसार प्राचीन प्रमुप्त मिता होता है। उट में भेंद्रे विमेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः पाचीन स्वाप्त प्रमुप्त में इट की अध्याप्त में स्वाप्त की स्वाप्त में स्वाप्त किया आने स्वाप्त ।

स्त्रह्म — भाष्मी या छोटी तलधार के रूप में इसे जिनित दिया गया है। एत्या तथा पोटक का साहचर्य है। पोटक काश्यय ख्यया चर्ममय — दोनों प्रकार का होता है। यह वर्गुत ख्रयमा चनुरक्ष दोनों प्रकार की आहित का होता है। हमके पीछे हैं डिक भी होता है। हुशी हैंडिल को पत्रज्ञा जाता है। विभिन्न देवों के खड्ग निभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। विभाग के राहम का नाम नन्दक है।

मुसल — किने इस लोग मूनर कहते हैं और मिलको मामीण लियों ग्रम कृटने में प्रयोग काती हैं, यह श्वुनाइति दवड-विशेष हैं। संग्येण यलताम मा यह प्रामुण है। युव ने इसने महार-मोगवा का निर्देश करते हुंग लिया है— 'an ordinary sylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon'

पनुष-शिव के पतुष का नाम पिनाक है। अन्यव उनका एक नाम निर्माण मो है। विष्णु के पतुष का नाम शास्त्र है। व्यु-म (सम्मन, काम तथा बीद मार) में पुष्प विनिर्मित (बीप) पतुष के हम परिवित हो हैं। पतुष की स्थापन में प्रदर्शन करते विति आहोतियों का स्वत्य ने उन्नेत किला है—The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a sting or thong taking the place of the chord. In the second variety, it has three bends .................... the third variety has five bends and belongs to a much later period in the evolution of this weapon.

परशु—यह एक कुल्हादी के आवार का होता है। कुल्हादी वा प्रयोग लक्दी चीरने में और इसका प्रयोग सुरामनों की सोपड़ी चीरने में। वह आधुप गरीएा का विशेष माना गया है। राथ के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन है वे हलके और सुरिलच्द तथा मनोरम हैं। बाद के परशुओं का गदाकार विज्ञीमत दुआ।

हल--- क्यान लोग हल को जीवने के काम में लाते हैं। यब ने इसे "probably extemporised as a weapon of war" लिया है। अपीत् युद्ध की आहिस्मकता में इससे काम लिया जाता होगा। हल के नागों पर हली, शीरी, लाहली आहि संनाओं से हलायुव यलग्रम के विभिन्न नागों को हम जानते ही हैं।

राट्यांग—के सम्बन्ध में राव गोपीनाय के एसहिषयक वर्णन का विवरण देते हुए डा॰ बैनर्जी प्रवने ग्रंथ (880-81) में लिएते हैं—

Khatvanga is "a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm." Rao) "This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseeus shaft by a well carved and ornamented wooden handle."

यह छायुच देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे चामुयडा तथा भैरवी के हायों में, प्रदर्शित किया गया है ।

क्याग्या है।

टंरु—यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाय-तत्तक परयर काटने के काम में लाते थे। 'टंक' शिव के शायुष में सर्वीर्तित है।

क्षान्त—के दो रूप थाये जाते हैं—यक्ष-मतीक तथा युदायुप-मतीक। धानि का पुरातनतम मदरीन (representation) महीय अभि के रूप में ज्याला-नाल-स्पृटित-पाप के रूप में तथाला-नाल-स्पृटित-पाप के रूप में तथाले पूर्वीय गोपुर-द्वार पर माप्त होता है जहीं पर गीतम हुद्ध काश्यप को मौद- धम में दीतित करते समम एक चमत्कार दिस्स रेहे हैं। बा० यैन-ऑ महाग्रप के मत में मम्पनालीन क्ला में यह शिल-पार्यतों के यिवाह में प्रदर्शित है। शिव की क्ल्याण-मुन्दर-मुर्ति में भी यह गित्रीन इस्टब्ल है।

दूधरे रूप में श्राम्न को श्रीम-मोलष-रूप में नरपजनीयन के हाथ में मदरित किया गया है। डा॰ बैनर्श्री महाशय लिएती हैं---'it may also be depicted as a torch serving the purpose of an incendiary weapon.' पात्रादि

से सहा देव संतर्ग प्रशीय पात्र (leddles)

: ধ্র দল বলবার (reductes

| ₹.  | कमएडलु      | महा           | जलमान-शिव, पार्वती तथा श्रम्य देवी का भी संवीग         |
|-----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ٧.  | पुस्तक      | ,,(सरस्वती भी | गाड मय-पतीक, पिता-पुत्री दोनों ही बाड मय के श्रविष्ठात |
| ٧.  | श्रन्माला   | 17            | षद्राच, कमलाच, वैदुर्यादि-विनिर्मित-सरस्वती श्रीर      |
|     | या श्रद्ध्य |               | शिन का भी संबोग।                                       |
| ٤.  | कपाल        | शिव           | शिव के निमिन्न नागों में-क्यालपृत-तानिक साधना          |
|     |             |               | में मानव-रथाल-पान में पान की परम्परा ।                 |
| ७,  | दरह         | यम            | प्रभुता, शासन एवं इमन का प्रतीक।                       |
| □.  | दर्पग       | देवी          |                                                        |
| ε,  | पद्म        | लक्षी         |                                                        |
| ₹a. | भीपाल       | ,,            |                                                        |
| 22. | ग्रमृतघट    | 22            |                                                        |

६२. सीरफ गणेल पर-पदी--मितना के क्रन्य हस्त-धेवेगों में कतियय प्रमुखों एवं यदियों का भी निषेश पैला गया है, परन्तु यह परपपरा व्यापन न्यून है। बढ़ुओं में खान, हरिण तथा नेदा-चित्र की ब्रद्धमत मितना के लाव-उन हैं और पविचों में काउट रक्तर कार्तिक का

| वार  | ( <del>-</del> 473 |                        |     |        |                    |
|------|--------------------|------------------------|-----|--------|--------------------|
| ម៉ូន | संश                | देव-भंसर्ग             | યં• | संशा   | देव-मंसर्ग         |
| ٤.   | बीख                | <del>स्ट्रस्</del> वती | 4.  | घगटा   | बुगा तथा कार्तिफेय |
| ₹,   | वेशु               | कृष्ण                  | €,  | मृदङ्ग | 17 11              |
| ₹.   | डमरू               | शिव                    | ø.  | करताल  |                    |
|      |                    |                        |     |        |                    |

४, शेरा (पाञ्चनन्य) विध्यु

भाग्यम दया दस (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थायस्य में प्रतिमाश्रो को विविध श्राश्यायों एवं बखों से मी सुरोभित करते की प्रसम्प्य प्रतावित हुई तथा झस्यन्त विकित्त तथा कतिन भी हुई। यसस्मिदिर ने झयनी बुदर्स्वदिता ( ५८,२१ ) में लिखा है :—

"देशातुरूपभृष्यवेशालेशास्त्रिक्षः कार्या" द्ययच मस्त (दे॰ नाट्यसास्त ) ११ मी ऐना ही प्रवचन है :— भववानां विकल्पं च प्रस्कालकाम्रवस् ।

भूवशाना विकर्ष च पुरुपजासमास्यम् । मानाविधं धवरपामि देशजातिसमुद्भवम् ॥

श्रुक: क्षिद्र है कि देशकालानुनार नामाज में क्राभूतको एवं बचनो की जो मनुष्यों एवं कियों में भूत-व्यक्तियों जनकित थी उन्हों के खुन्य है की भूनियों में भी उनकी विशिष्टका। परिकरिता की सभी। श्रुव्य नामाज के निभार करा नामान में मिल करा नामान में सामाज करा नामाज में सामाज के स्वाप्त की माने में योग, कोई यनी नामाजी है जो कोई स्वाप्ता । सामाज-माना की निभाज-स्वाप्ती का जो सामेज जिसाजन माचीन क्षायों ने व्यक्तिस-भार के खुनार स्वाप्ति किया, उती के क्षायार स्वाप्ति किया, उती के क्षायर स्वाप्ति किया, उती के क्षायर स्वाप्ति किया नामाजी ने समल दिन्दू-संस्कृति के करोबर की

श्चनुवाणित िया। देवबाद में भी तो वर्णाश्रम-स्थारत्या के श्चापारमृत गिद्धातों के मर्म छिपै हैं —ब्रह्मा ब्रह्मचारी के रूप में शित्र वती —सन्याती के रूप में, तिम्सु राजा के रूप में स्तरन्द मेनानी के रूप में परिकरिपत किये गये हैं।

एक राज्य में भूषा भूष्य के खतुरूष हो। खताएव विष्णवी प्रतिमाणीं (नारायण खयवा वानुदेव) के राय-पाय रज्ज, कुनेर खादि देर प्रतिमाणें राजभी भूषा में, दिरा, ब्रह्मा, ख्रानि खरिदे रों की प्रतिमाणें खराने तपश्चरणाजुरूष (स्वाग तपश्चरण एवं तपोजन ) यति भूषा अपना भीगिन्छन में, पूष, रज्जन्द खादि अपने भीनिङ कार्य-ख्लारों के खनुरूप नेतानी कार्य (uniform) एवं ख्रम्थ-राज्यों की भूषा में तथा तुर्यां, लहमी, श्री, काली खादि महादेशिया खरवर्षांय मान्य महिलाक्षों की भूषानुरूप बहुविव खर्लनारीं, रक्षों ख्रादि की भूषा में विष्यत की गर्यों हैं।

इसी प्रकार परिचान का वर्ण देव-पर्यात्तरूप परिचारत हुआ। गैपश्याम विष्यु पीताम्म, भीरार्ण रीहिष्य इलचर-ज्ञाग नीताम्बर, तुर्व ब्रहा, क्षमी, हुगी, रहाम्बर विभिन्न किये गर्व हैं। परिचान की क्षेपटना (matching) परिचाना के वर्ण की सरापेकी हैं।

सानव समान के इतिहास पर यदि इन दृष्टि आहें तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन मनया में आमूर्यों का वहा भागी रिप्तन था। प्यों वर्ष स्थ्यता का रूप वदलता नामा तथा वर्षों कोरे विकान की और मानव खमतर होने लगा स्थें-स्थें उन्हों स्वितिश्वना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की आतिर्भना में विद्यय तथा काव्य का माधान्य मा। अन्यप्य सम्पत्य मा व्यवस्थ के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की आतिर्भना में विद्यय तथा काव्य का माधान्य मा। अन्यप्य सम्पत्य में स्वत्य प्राचीन कार्यों में विश्व की भावनार्य मान अने की माधान्य मा। अन्यप्य सम्पत्य में स्वत्य की भावनार्य मान की भावनार

स्थापस्य में प्रतिमाधों को खलंइत करने की प्रथा खरयन्त प्राचीन है। डा॰ दैनजीं (see D, H. f. p. 811) क्लित हैं—"साधारण देन-वित्याधों की दो बात ही क्या धान-पीत हैंन प्रतिमाधों में भी ( उदान दिव की बोग-दिख्या मूर्तियों तथा विष्णु की भी योगासन-मूर्तियों में—क्लिप्ड) भूपड संयोग है। वित्यास की परम्पत विन्यु-सन्यता तक में पाई जाती है। वित्य-सहापति की मूर्ति को तत्कालीन खुदाओं से पाई गयी है यह केयूर, कंक्य, वल्त धारि नाना झामूरणों ने अलंकत है।"

यथि यह सत्य है कि निशुद्ध क्लात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में श्रतंकार-नियोजन की यह परम्परा स्थापन्य के लिये च्विदायक भी विद्ध हुई है। प्रतिमा के
विभिन्न ग्रीपिययों पर—नीचे से कपर तक - श्रापूषणा के लादने की जो उत्तुकता
कलाकार में सनातन में चली आई उठने विभिन्न ग्रीपियतों की कला में ग्रन्दर श्राभिव्यक्ति
श्रम्परा मानय-श्राकार ने शम्यक् रचना-निकान को अवश्य ज्यापात पहुँचाया। ऐने यहुत
से कला-समीज्ञकों की सभीबा है। परन्तु यहाँ पर विना पर्वणात के हम कह चकते हैं कि
मारतीय कलाकारों का प्येय मानय-श्राकार रचना human anatomy के सम्यक

परिपाक की छोर निशेष भीमित नहीं रहा । यहा के कज़ाकारों भी टुब्टि भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक भावना से विशेष प्रभावित एवं श्रव्याखित होने के कारण उन्होंने "कला कला के लिये-ऐसा सिद्धान्त कभी नहीं माना । प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। ग्रतः स्थापत्य में भी वह तदनरूव प्रस्कृटित हुई । भारत का 'सन्दर' भौति र सीन्दर्य की भित्ति पर नहीं चित्रित है। यहा 'सुन्दर' में पर मार्थिक, श्राधिदैविक एवं श्राध्यात्मिक परम सीन्दर्य का रहस्थ छिपा है। अतः एक मात्र भोतिक सीन्दर्य के चश्मे से जो लोग भारतीय प्रतिमाश्रों को देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देय-प्रतिमा के भूपा-विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

परिधान, अलंकार, एवं शिरोभूपख

(ध) परिधान-में यहत्र के अतिरिक्त यन्त्र भी विशेष उल्लेख्य हैं वस्त्रों में सर्व प्राचीन वस धोती का--जो उत्तरीय और अधरोत्तरीय दोनों का काम देती थी--विशेष निदर्शन है । देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस घरन का स्थापस्य-चित्रण यहे कीशल से सम्पन्न हुआ है। बन्बादि अन्य परिधानों में :---

u. कटियन्थ ह. पीताम्बर (वि०) १३. शुक्लाभ्यर (म०) केपूर ६ कुचवन्ध १०, उदीच्यपेप (सूर्य) १४, मेपला (भी)

३. पंकण ७. शुबद्धवलय ११. चोलक (सुर्य) १५. कड्युक (लद्मी) v. उदर-मन्ध ८, बनमाला (धासु०) १२, कृत्तिवार्छ (शिव)

टि॰ इनमें से प्रथम पाच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान है, अचयन्य तथा चोतक सी-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाश्रों की विशिष्टता हैं। (व) अलंकीर-आमृपण -- अलंकारी अथवा आभृपणों को अज्ञानुरूप सात-आठ

यगों में विभाजित किया जा सकता है :--

(i) कर्णाभूपण-कुरुडल

३. शंल-१य-कुश्डल (उमा) ४. रत-उत्पहल (सामा०)

पत्र कुण्डल (उमा) २. नक-कुण्डन (सामान्य)

थ. सर्प कुएडल (शिव)

हि॰ कर्वाभूपणों में कर्व-पूर (सरस्वती) कर्विका (काली) स्तित कुरहत्त (लह्मी) कर्णावली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य है।

(ii) नासा भूषण-वेतर (कृष्ण श्रीर राधा )

(iii) गतःभूपण-१, निष्क, २, हार, ३, धैवेयक, ४, वीराभ तथा ५, वैजयन्ती।

दि की खुम एवं येजयन्ती वैष्णव श्रामुख्य हैं। 'की स्तुम' मणि है जी समह-मन्यन में प्राप्त १४ रहनों में एक है। इसे भगतान् विष्णु बह्यस्थत पर धारण करते है।

मानवत पुराण कौरनुम को सहस्त-मूर्य-ममप्रम एक लाल गाएँ। मकीर्तित करता है। बैजयन्ती के विषय में यह प्रतिपाय है कि इसकी रचना पान प्रकार के सन-प्रशिका से निष्पन होती है। विष्शु-पुराश में इन पंच-विध रत्नों को पत्र तस्वों का प्रतोक माना गया है-नीलम (नीलमध्य ) पार्थिय सत्य, मौक्तिक जलीय सत्य, कीस्युम तीजन सत्व, येदुर्य यायव्य तस्त एवं पुर्यसम् ब्रावाशीय सस्य के प्रतीक है---ब्रतएव बेजन्सी विसट विष्णु की रूपोदभावना का कैमा चराज्य प्रमुप्रस्थित करती है।

- (iv) वस-माभूपणों में श्रीवत्स, वचवीर कुचवन्ध (परिधान ग्रीर ग्रातंकार दोनों ही ) विशेषोल्तेस्य हैं।
- (v) कटि-आभूपाएँ। में कटिचन्ध, मेखला तथा काञ्चीदाम विशेष प्रसिद्ध हैं।

(vi) पाद-श्राभूपणों में मझीर ही विशेष उल्लेख्य है।

(vii) बाहु प्रं सुना के आभूपर्वो—में वक्ख, बलय वेयूर, श्रङ्गद विरोध विन्त्रात हैं।
टि॰ 'श्रीवरस' पेप्णय-लाड्झन है जो विष्णु के वत्तस्थल पर 'कुञ्चित रोमावालि' की

संशा है। वैष्याची प्रतिमात्रों में वासुदेव-विष्णु एव दशावतारों में भी यह सर्वत प्रदश्में है।

 (स) शिरोन्युच्यु—सानशर में लगमग द्वादग शिरोन्युच्य (श्रलङ्कृष्य प्य श्राधन दोनों ही) विधित है जिनको हम निम्न तालिका में देवपुरस्वर देख एकते हैं:---

संशा देव सन्ना जहां मु॰ ब्रह्मा, शिन केशबन्ध सरस्वती, सावित्री मौति सु॰ धस्मिल्स श्चन्य देविया मानोम्मानिनी किरीह सु० विष्णु बासुदेव, नारायण 🏻 चूड श्रम्थ देशिया करएड मु० श्रन्य देव श्रीर देविया मकुट ब्रह्मा, विष्णु, शिव राजे महाराजे, रानिया হাংলক यत, भाग, विद्यावर ५ड त्तदमी, सरस्वती साविश्री (भ) पत्र-पड, (ग) रत्त्र-पड, (स) पुष्प-पड कन्सन

दि॰ र-'काकपत्त्व' भी एक शिरोभूपया संकीतित है। यह बाल-कृष्ण का शिरोभूपण

भ्रथवा 'केशप्रथ' है--'मस्तकपार्श्वद्वेये केशस्वनाविशेपः'

टि॰ २—मानवार की इस किरो-पूपण-मालिका की कुछ सभीचा आयर्यक है। एवं महाया (श्री गीपीनाथ) तथा उनके अनुपायी बा॰ वेनकों ने मानवारीय 'भीलिकात्वप' के केनल आठ प्रकार के रिप्रोभूयणों का निर्देश माना है—अटायुक्ट, विरोटपुक्ट करावस्त्रक, कुन्तल, नेराम्थ्र प्रभावत्त्व तथा अतलक्ष्य । यिव और क्रांश के लिये विरोदि यिरोप्प्रण अवायुक्ट से जवा और ग्रंथ है सिंक्ट यिरोप्प्रण अवायुक्ट से जवा और ग्रंथ है सुकुट—पेवा विशेष वंगत है। मीलि या मुक्ट यक प्रकार से शमान्य शंश generio name है और अन्य प्रभेद (species)। इसी प्रकार 'पिमल्राविकच्च में तीन के स्थान पर दो ही रिपरोपुष्य अभिवेत हैं—पिमल्य तथा अतकक्ष्य (न कि अतक अलग और चड अतन )।

दाप महाराप ने भीति द्वर्षात् शिरोभूषण के देशन क्षीन ही प्रधान भेद माने हैं— बाटा सुन, बिरीट सुन तथा बराव युन | शेष सुद्ध शाभूषण हैं | पट्ट के सम्मय में राव महाराप की चारणा सम्मवतः निम्नोन्त नहीं है । पट को राव महाराप देशनन्य का ही प्रभेद म नते हैं यह ठीह नहीं | पट एक प्रवार का सापा है जो उम्पीप (शिरोभूरण) के हरा

में स्थापत्य में प्रकल्पित है।

टि॰ ३ क्रिरीट-मुक्ट बैच्छाव गूर्तियों के श्राविधिक सूर्व तथा कुवेर के लिये भी विदित है। (बृ॰ स॰) मान्यार-कला जिदरीनों में शक्त रन्द्र का भी यह सिरोभूगण है।

# प्रतिमा-मुद्रा

### [ हस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा पर्व शरीर मुद्रा ]

सुत्र राज्य से अभियाय है विभिन्न अंगों विरोपकर हस्त, याद तथा मुख की आजृति विरोप। भावाभित्यक्षन में विरम्तन से मानव ने मुताओं का सहस्य सिवा है। यहाँ माय प्रभागन का पर्णोपक लाभन साथा माना गया है सथाधि मानव-मानिकान वेचार से सह अविदित नहीं, कभी कभी अल्ड-मायाभित्यक्षन में माया अल्ड-स हो जाती है; उस समय हस्त अथ्या मुख मा धान्य राशियक्षत्र की मुद्रा-निश्चेष से काम लिया जाता है। माया पर पूर्ण पारिवस्त सरने वाला व्याख्याता निना हस्तादि मुद्राओं के सम्प्रवत्त ही कभी अपने उत्तर का प्रभाव माया प्रभाव माया स्थाव स्था

शापुनिक समोधिकार्त में इस विज्ञान्त को श्रव प्रायः सभी मानने सारे हैं कि मन एमें तत वा एक प्रकार से ऐसा नैशामित जया स्वाप्त्य है, जो प्रायेक मायावेग में दोनों की समान एमें ममकालिक प्रतिक्रिया प्रायुम्त होती है, इसी को दिन्सेवन ऐक्सन (reflex action) क्हीं हैं। इसत. स्था है हमारे प्राचीन क्लाक्तारों में मानगमनोप्तिगत के श्रवुक्य दी क्ला को जीवन की ज्योति में श्रवुप्राणित किया। श्रयंच तिस प्रकार काम्य में समिध्यामं निम्म कोटि का अर्थ है—लह्मार्य उनमें यद्कर और उर्थयार्थ ही वास्य जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा कला में मुद्रा-विनियोग एयं उसके हारा माया-निमयजन एक प्रसार से काम्य क्ला को प्यतिन्यतिथि वें ही समकत है।

सहनु, मुद्रा के ब्यापक झये में ( दे॰ पीछे का सा ल्यानंपोग ) न देनल माय-मुद्रामें ( जो इसल बहामारिको की दिश्योत, गति एवं सान्त्रक के बाता खमिम्यात होनी हैं ) गतार्थ हैं यस्त्र नाना रूप संयोगों को भी इसने मुद्रा ही सानत है। परम्य प्रीस्त के में मुद्राली का शह्वचे हिन्दू-प्रतिसाक्षों में सहुत ही कर है। देनी योग-स्तिशे को छोड़कर मासल प्रतिम-लल्ला में मुद्राकों का निनियोग नगयन है। बौद-प्रतिसाक्षों में इन मुद्राकों का पित्रक विगियोग है। प्रतिमा स्थापन में मुद्रा देन-स्तिश के सनीमायों को हो नहीं स्त्रिम्यात करती है परन् उनके महान कार्य—देनी कार्य को मोनियात करती है। मुद्र की प्रतिम-सर्थ मुद्रा इस तथन का उदाहरण है। इस हिट से मुद्रा एक मतीक (Symbol) है जो मतिमा श्रीर मनिमा के सल्ल (Iden) वा परिचायक (Conductor) है।

प्रभ यह है कि बाहाल-प्रतिभाशों में मुद्राशों की यह न्यूनता बयो जब कि बीद एवं जैन प्रतिभाशों की यह नर्नातिशायिनी रिशेषता है। हम बार-बार महेत कर जुने हैं, हिन्दू दर्शन, धर्म, विदान एरं कला सभी प्रतीक ग्रद (Symbolism) की परा क्रोति से प्रकारित है। नाना रूप संयोग से बौद-पतिमार्थे एक प्रभार से शत्य है। श्रातः प्रतिमा-कला की इन दो मौलिक प्रेरणाश्रों में दोनो को अपनी वैयक्षिकता की छाप है। रूप तो यह है कि झाझण-प्रतिमा-रूपोद्राधना में देव-विशेष के नाना रूप संयोग नाना मुद्राश्रों के रूप में ही परिकरिपत है। तन्त्र सार का निम्म प्रवचन इसका प्रमाण है:—

> प्कोनविश्वतिर्भुता विष्णोरभा मनीपिभिः । शरु वकगदापद्मवेणुश्रीस्पकौत्पुत्राः ॥ श्वितस्य दश्गुद्धिकाः । जिद्वयोनिश्रश्चलाण्या मालेष्टाशीग्रुगाहृत्याः ॥ मूर्यस्वेकैव पद्मारया ससमुद्दा गयेशितु ।

> क रमीमुद्राचीने क्षचाया वाग्बादिन्यास पूजने । श्रष्ठमाक्षा तथा बीखा ग्याख्या पुरतक्रमुदिका. ॥ सप्तजिह्नाद्वया सुद्रा विश्लेषा बहिष्ट्रमने ॥

श्रभौत् विष्णु की १६ मुद्राओं में रांल-चकादि का परिनणन है। शिव की द्व मुद्राओं में लिहा, थोनि, निराल, कदाच-माला आदि का चमाहार है। वर्ष की केवल पद ही एक मुद्रा है। नजदन्त, अंकुरा, मोर्ट्फ आदि बात मुद्रायें विनायक गणेरा की हैं। अनि की मुद्रा चिक क्वालाओं में निहित है। उरस्तती की मुद्रा में अव्यासाला, बीचा, अवाल्या-पुस्तक आदि निरायिलस्य हैं। इप मकार हिन्दू मितामों के इन्सेसीमा है। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायों माद्रुम्त हुई उनकी पूर्य की अपेता ही मुद्रा-संयोग है। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायों माद्रुम्त हुई उनकी पूर्य की अपेता ही प्रदार में हिन्दू मितामों से इन्सेसी है। सेसीमा ही मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायों माद्रुम्त हुई उनकी पूर्य की अपेता ही स्वाप्त में इस्तादि मुद्राओं के अतिरक्त मुद्रा की विकल्पन में विशेष स्वाप्त माद्राओं के अतिरक्त महानाविष्ट माद्रा में हिन्दी से स्वाप्त माद्रा में स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप

मारतीय वास्त्-यास्त्रीय तस्यों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त तथ्य के बार्य सम्मद्राक्ष्य प्रयार को छोड़ कर छन्यन किसी प्रत्य में भूता-पियेचन प्राप्तय है। समराहृत्य की हम विशिद्धता का बया ममें है—इस ड्याक्ट्रत की मीमांता खावरयक है। समराहृत्य को हम विशिद्धता का बया ममें है—इस ड्याक्ट्रत की मीमांता खावरयक है। समराहृत्य के तीन मुद्राप्त्राय है किसका समार्थ है जिसका स्वार्थ है वापाणादि ह्रत्यों से विनिर्मता प्रतिमाश्रों की मुद्राप्त्राय हमांत्र हमांत्र विनिर्मता प्रतिमाश्रों की भूति का प्रत्या विज्ञान प्रतिमाश्रों की भूति का सम्बद्धा के विश्वेष आभ्यात्र प्रदायक होता है। स्वयंत्र विक्र कमें में वर्ण-वित्यास (co.ouring) इसके लिये अत्यन्त खहायक होता है। स्वयंत्र विक्र कमें में वर्ण-वित्यास (co.ouring) इसके लिये अत्यन्त सहायक होता है। स्वयंत्र विक्र कमें में वर्ण-वित्यास प्रत्य का सम्बद्धा आप विवन्य है। स्वयंत्र का प्रत्य मार्थ है। स्वयंत्र वाच्या प्रत्य-कला है। स्वयंत्र आप के प्रत्य मार्थ है। स्वयंत्र ता प्रत्य मार्थ होता है। स्वयंत्र का प्रत्य मार्थ है। स्वयंत्र का प्रत्य मार्थ स्वयंत्र मार्थ स्वयंत्र मार्थ स्वयंत्र मार्थ स्वयंत्र मार्थ स्वयंत्र मार्थ स्वयंत्र है। स्वयंत्र है। स्वयंत्र विक्र स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्

(Imitation) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं श्रमिन्यञ्जक चिन का निर्माण नहीं कर सकता।

श्रस्तु, इस उपीद्धात से यद्यपि मुद्राश्रों का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाश्रों में ही विशेष विहित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग श्रन्य-द्रव्यीय प्रतिमाओं (विशेष कर पापाण-मूर्तियों-Sculptures ) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह परम कौराल हागा और प्रतिमा-विकान का परमोपश्रीव्य विषय। इसी दृष्टि से यदापि इस ग्राध्ययन के ग्रन्तिम प्रन्य - (भा० था० शा० प्रन्थ पंचम-यंत्र-कला एवं चित्र-कला ) -- में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमाना करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विशान के निद्धान्ती (canons) के समुद्धाटन में भी मुद्राश्री की में मासा श्रावश्यक है।

छागमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प शास्त्रीय प्रन्थों में भी कतिपय मुद्राग्री के संयोग पर संवेत मिलते हैं ( यद्यपि प्रथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है ) जैमे वरद-हस्त ( यरद-मुद्रा ), श्रमप-इस्त ( श्रमप-मुद्रा ), मान-मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा श्रादि-श्रादि । इनसे इस्त, पाद, मुख पर्य शरीर की आकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा की चेशा प्रतीत होती है वही मुदास्त्रों का मस है। इस ध्याधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को इस तीन भागों में विभाजित कर सकते है श्रीर यह विमाजन समराङ्गण-पूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ( 'मूख्यागतादिस्थानलस्या-भ्याय' ७६वाँ, 'वैष्णुवादिस्थानवलच्चणाध्याय' = वाँ तथा 'पताकादिचतुष्पष्टि-इस्त-लक्षणाध्याय' ८३थाँ ) पर श्रयलग्यित है:--

- ६४ इस्त-मुद्रायें ( दे॰ स॰ स्॰ पताकादि =श्वॉ छा॰ )
- ६ पाद-मुदार्थे ( दे॰ वेष्ण्यादि-स्थानक द०वाँ श्र० )
- ६ शरीर-मुद्रायें ( दे॰ ऋख्यागतादिस्थान ७६वाँ श्र० )

हस्त-मुद्रायें-हम्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को नम्बन्ध-कारक (इसा की मुद्रा) में ही नहीं समझना च दिये वरन दानों का एक ही अध में भी प्रयोग पाया जाता है-दगड इस्त, कटि-इस्त, गज-इस्त, वरद-इस्त, अभय इस्त-की वरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा आदि के नाम से भी पुकारा गया है। समराङ्गल की ये इस्त-मुदायें भरत के नाट्य-शास्त्र में प्रति-पादित इस्त मुद्रास्त्री की ही अपतारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके पिनियोग की उद्धावमा भी ।

R. K. Poduval (cf. his 'Mudras in Art') ने मुद्रामी के तीन रुरद् विभाग किये हैं:--१. वेदिक, २ स न्विक तथा १. लीकिन । उनवा दाया है कि उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्त्र में १०८ मुद्राओं वा अनुसन्धान एवं ग्रमिश कर चुके हैं। वैदिकी मुद्राश्रों से इम परिचित ही हैं-वेदपाठ में आवश्यक इस्त-मद्राश्रों की परम्पता का आज भी प्रचार है। श्री पोतुवल महाशय ने बिन मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, उनमें बहुएं स्पक्त मुद्राश्रों का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राश्रों से तो है ही साथ ही साथ पूजक एवं पूजीपचारों से भी सम्प्रन्य है। श्रतः इनकी सविस्तर सभीता यहाँ श्रमिप्रत नहीं-द्या॰ वैनर्जा का प्रत्य इसके लिये द्रष्टव्य है। अस्त, हम प्रथम समग्रह्मण के त्रिविध (श्रम्युत, मंपुत एवं मृत्य) इस्तों की सूची देते हैं को निग्न वालिका में द्रष्टव्य है :--

|                                                                                                                                                                                                                                       | ( २४३ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असंग्रुत हस्त<br>१, पताक<br>२, निपताक<br>२, निपताक<br>२, मर्दरीग्रुल<br>४ प्रधेनन्द्र<br>५, प्रशास<br>६, ग्रुक त्रुपष्ट<br>७, ग्रुटिट<br>८, शिखर<br>१, ग्रुटकासुल<br>११, स्वीन्युप्त<br>१२, पद्मनेश्च<br>१४, मृत्यापि<br>१४, मृत्यापि | <ul> <li>व. उत्सङ्ग</li> <li>७. दोल</li> <li>८. प्रपपुट</li> <li>९. मकर</li> <li>१०. गजदन्त</li> <li>१२. श्रविद्य</li> <li>१२. शर्ममान</li> <li>१३ —</li> <li>नृत्यहस्त</li> <li>१. चतुरश्र</li> <li>नृत्यहस्त</li> <li>१. चतुरश्र</li> <li>१. पप्रकोप</li> <li>४. श्रवालद्यक्षामुन</li> <li>५. श्रविद्यक्षमान</li> <li>६. प्रविद्यक्षमान</li> <li>६. प्रविद्यक्षमान</li> <li>६. प्रविद्यक्षण</li> <li>१. प्रविद्यक्षण</li> <li>१. प्रविद्यक्षण</li> <li>१. प्रविद्यक्षण</li> <li>१. प्रविद्यक्षण</li> <li>१. प्रविद्यक्षण</li> </ul> |
| १६ श्रालपदा                                                                                                                                                                                                                           | 🛋 उत्तानविद्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

E. श्रधेरेचित १७, चतुर १०. पहाव

११, वेशास्य

१२. लता-इस्त

१३. कटि-इस्त

३६, गरुइ-पन्

१७. दगड-पत्त

१८. जर्ष-मग्दिति

१६, पार्श्य-मस्हित

१४. पत्त-वधितक

१५, पद्म प्रच्योतक

१⊏, भ्रमर १६. ईसवक्त २० ईसपछ २१, सन्दश

२२. मुक्त २३. ऊर्चनाम २४, तामचूड संयुत हस्त १, ग्रञ्जलि

२. क्पोत इ क्कड ४. स्वस्तिक ५. एटक

२० उरो-मरडलि २१. उर.पारवर्षि-मण्डलि

टि॰ १---इम प्रकार प्रतिज्ञात ६४ इस्तों की व्य ख्यात ६८ संख्या हुई ।

टि॰ २--इनडी पृथक्-पृथक् ब्यार्या एवं त्या त्य समन्त्रय हमार 'यन्त्र एवं चित्र में द्रष्टक्य होगा। यह शीध ही प्रशास्य है। ब्राह्मरा-प्रतिमाश्ची मे दो मुद्रार्थे--श्रभय इस्त एवं वरद-इस्त निरोप प्रमिद्ध है सम्भारत इसी दृष्टि म श्रीयु १ तृनदारन महाचार्य ( cf. I. I. p 17 ) ने ने रल इन्हीं दं मुदाखों का वर्गन निया है। सब महाशय (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ ख्राने बढ़ उपर्युक्त दो मुद्रायों के अतिरिक्त कटक, सूची, तर्जनी, क्टबनलिनत, दगह, विस्तय ( दें पीछे सब स्व की सूची ) के माय-माय चिन्स्टा ( व्याख्यान-मुद्रा ), ज्ञान-मुद्रा और थोग मुद्रा का भी वर्णन किया है । बार बैनजों (cf. D. H. I.) ने इस विवय की जिस्तृत जियेचना की है। परन्तु टा॰ वैनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works ou dramaturgy such as Natyasastra, Abhinaya Darpana etc. have not much application in our present study !- स्वीरा म सस्य नहीं। इसने इस मुद्राध्याय के उपोद्धात में समराङ्गण के मुद्राधिवेचन का चिनना प्रतिमार्ज्यों का विशेष विषय पताते हुए स्थापस्य में भी उसके विनियोग की जो मीमाना की है उसमे यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्पेश सत्य नहीं । ग्रथच दाहिस्मात्य शिव-गीठ चिदग्यम में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र मे प्रशिद्ध ६४ इस्तमुद्रास्त्रों का स्थापस्य-विश्यास गोपुरद्वार की भित्तियों पर चिनित है, उसमें इन इस्त-मुद्राग्रों की स्थापत्य-गरम्परा भी पल्लवित हो ख़री थी, यह प्रकट है, विशेष विकास दलीयि नहीं हो पाया कि रूप सैयोग से आक्रान्त आसए-प्रतिमान्त्रों में मुद्रा-विभियोग का श्रयक्ष ही वहाँ या १ ग्रवएव यह परम्परा बीद-प्रविमाधी की विशिष्टता उन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, इन मुद्राखों का स्थापन में प्रत्यन्त विरत प्रदर्शन है। उत्तर पोड़बल के एतिदियक अनुमन्धान की श्रोर सकेव दिया ही जा चुका है। डाठ बनतीं की भो एतिदियक शनुमन्धान (see D. H. I. ob. vii) अध्ययनीय है। उत्तरिनिदिए इस मुद्राखा के अतिथितः भी कतियम श्रति प्रतिव इस्त-मुद्राव हैं जिनका स्थापन सं श्रविशत विनय इथ्टब्य है— मगवान हुद की बर्म-कर्म पूर्व मूमिन्सर्य-मुद्रा, अर्हत किनो की अयोग्सर्व-मुद्रा, व्योगिक किनो की अयोग्सर्व-मुद्रा, व्योगकान मुद्रा, व्योगकान मुद्रा, व्योगकान मुद्रा, व्योगकान स्थाप कर्ममान-मुद्रा, व्योगकान स्थाप क्रमान-मुद्रा, व्योगकान स्थाप क्रमान-मुद्रा, व्योगकान स्थाप क्रमान-मुद्रा, व्योगकान स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

पार-सुता—वैष्णव भुव-वेराओं के बेला, मेण, बीर एवं क्रामिकारिक वर्गों उत्तर्भ वर्त्वार्षेषा में स्थानक, आवत, शवन प्रमेद ते हादश-यर्ग का करा उल्लेख हो चुना है। तदतुक्त स्थानक (standing) आहति (posture) में सम्बन्धित पार-मुहाझों के समयहण की दिशा से निम्मालिक्ति ह प्रमेद परिपालित हिये गये हैं।—

र. वैष्यवम् ३, वैशायम् ५, प्रत्यासीहम्

२. समपादम् ४. मस्डलम् ६. श्रालीटम्

टि॰ स॰ स॰ (श्र॰ ८०) स्त्री स्थानक मृर्तियां की -सी पाद-स्ट्राओं का मंकेट करता है।

 नैप्यनम्—स्यानक्रनेश के इस नाम में मतवान् निष्कृति आधि-देवल का संनेत है—विप्युरतिबद्दिनतम्—म० प० ८०.५ । इस स्थानक चेश में दोनों पेरी का एक दूसरे में पानला २३ ताल होना चाहिये । अथच एक पैर सम (poised) श्रीर दूसरा व्यक्ष (a bit bent in triangular position) तथा दीमों जहार्ये थोडी सी सुरी हुएँ।

- समप्रदम्—की अभिदेवता बहा हैं। इक्का दूस्या नाम सममङ्ग है। अत-एव यथानाम इस पेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन वीकिये। सीधा शरीर—शमीर-मार दोनों पैरों पर समान।
- ३. हीशाराम्—िक्शारते भगवानस्य स्थानकस्याधिदैयतम् । इस चेश में दोनों पैरो का पावला ३५ ताल----एक पेर श्रश्र श्रीर दुवरा पदस्थित ।
- ५. मरहलम्—ऐन्द्रं स्यान्मबदलम्—द्यतः ६न्द्र इवकी द्राधिदेवता हैं। इसमें पादावकाश ५ ताल तथा एक पाद ज्यक्ष दुखरा पहारिषतः।
- ५. चाक्षीटम् रुहरचात्राधिदैवतम्। रुद्र मगवान् की इत स्थानक चेद्रा में झाने फैलाए हए दक्तिण पेर से पीछे वाले वाम में ५ ताल का फासला बताया गया है।
- ६ प्रत्याली द्वम् त्रालीद का उत्तरा प्रत्यालीद श्रयांत् इसमें त्रागे पत्ताया द्वारा यायाँ, वीक्षे वाला दायाँ दोनों का फावला ५ ताल।
- हि॰ १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाओं की अनुकृति धनुर्धर की वारा-मोक्षण प्रक्षा में विशेष मदर्श्य है।
- दि० २ जैनों के तीर्थंक्सों की क्यानक-वेधा में समभय-वेधा स्थापत्य-निदर्शन है। स्थानक वेध्याओं की निर्दिष्ट एंकाओं के अतिरिक्त दूसरी एंकाओं में इनको सममझ, मामझ, प्रिमञ्ज तथा अतिभञ्ज के नाम से भी श्रीतित किया गया है। आमझ-वेध्या में मुद्रस्था-प्रतिमाओं (Images on the coins) के बहुएंस्वक निदर्शन प्रस्तुत किये जा एकते हैं। त्रिमञ्ज वेध्या देवियों में विशेष द्रष्टरम्य है। अतिस्क्ष का सम्मन्य श्रीव एवं शाक उप-मूर्तियों के अतिरिक्त व्यवपात (बीद-पर्य का तृतीय यात) के कोष-वेषताओं में भी है। इतिस्त्र (वेदा)

शरीर के स्वान-विशेष, उनके परायुच और उनके ब्यन्तरों के निमेद से सक स्क का इन विश्वासों का निम्न वर्गीकरण द्वारक है :---

- (का) १. ऋज्वागत, २. कर्षक्वांगत, ३. साचीहत, ४, कथ्यधीं व. पारवीगत।
- (ब) ६-६, चतुर्विध परावृत्त ।
- (स) २०. विशति अन्तर (या व्यन्तर)

विद्यापुषर्भोत्तर (vide Dr. Kramrısh's translation) के श्रनुसार निम्नलिखित नी प्रधान गर्धर-चेश्टायें हैं :—

- १. अरुवागत-श्रामिमुखीनम् the front view
- २. अनृजु-- पराचीनम् back view
- रे. साचीशृत शरीर—यथा नाम a bent position in profile view
- ४. ऋर्घविलोधन-the face in profile, the body in threequarter profile view.

- য়. বাংকণির-the side view proper
- ६. परिवित्त—with head and shoulder bent, turned backwards.
- ggma-back view with upper part of the body partly visible in profile view.
  - =, परिवा—with the body sharply turned back from the waist and upwards; and lastly,
- ६. समनत-the back view, in squatting position with body bent.
- डि० १ इन स्थानों का इन संकाओं में डा० ( कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है। कतियय बेच्टाओं की सकान्तरों के साथ वि० च० की पूरी सूची है— इच्छात,

किया है। कतियय चेष्टाझों की त्रज्ञान्तरों के साथ वि० घ० की पूरी सूची है— हण्डागत, ऋष्कागत, सभ्यार्थ, आयोर्थ, साचीकृतसुख, नत, गर्वडपराङ्च, प्रफागत (१), पार्थागत, उल्लेप, चलित, उत्तान श्रीर बलित।

टि॰ २ इन चेपटाओं में स्थानक-मुद्राओं के सिवनेस से जो आइति निर्मित होती है वह चित्र के आतिरिक्त अन्यन ( अर्थान् चित्रजा प्रतिमाओं को खोड़ कर अन्य-प्रयक्षा प्रतिमाओं में ) मदर्शन नहा हुफ्कर है। स्वर और बुक्ति (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह भौशज संपक्ष होता है। त्यिका और वर्यों के विनि मोग एनं विन्यास से विभिन्न चेप्टाओं का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाटन का प्रमाश है।

## प्रतिमा-लत्त्र्ण त्राह्मस

६ग उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में गंतेत हैं — व्रास्त्र-पित्र-पत्त्रमा ती पृठ-पृमि में उत्तर माना रूप संयोगी एउं मुद्राओं तथा ब्रह्म प्रस्थान-पानादि-ितियोगना था प्रथम ब्रितादन आवश्यक हैं — वर्त्तुक्ष्य देव-प्रतिपाद्धी की इस सीतिक विश्वित के निर्माण के उपपान खार कम्मास प्रतिमा लव्य के उद्वुप्तिक एवं नाना-पीठक प्राप्त का निर्माण करता है। खतः इस प्राप्त के नामा-पाय करता है। खतः इस प्राप्त के नामा स्तर्मा म जिल्ला के सीतिक स्तर्म के साथ-साथ के चाल्तु हों, श्रास्त, साण्यक्ष, सीर ब्रादि — पूर्वनिद्ध प्रवायतन प्रथ्या' — के खतुरूप विश्वित कर्म के सी हैं।

## त्रिमृर्ति-नद्मण

निम्तिं की करुपना में हिन्दू सस्कृति, घम एवं दर्शन का सर्वस्त श्रन्तहिंत है। सत्य तो यह है कि विश्व की सत्ता, उसका व्यापक्त एव पूर्ण तत्व भी इसी में निहित है। तिमृति मे तारवर्ष ब्रह्मा, विष्यु थीर महेश से है । पीराधिक विमृति की यह करवना वैदिक जिम्हि- ग्रिप्त, सूर्व और पास के विकिति स्वरूप पर आधारित है। ब्रह्म की सब स् ने 'ग्रानलाचि' वहा है, इस दृष्टि ने बता वा श्रीत-सदृश्य स्पष्ट है। विष्णु की मीर देव थदा म माना ही गया है। बाखु (मरूत्) में रूद्र साहचर्य ने हम दर्शन पर ही चुके हैं (दे॰ शैरधम )। गगेश (दे॰ शब्द तत्व विन्तमणि ) ने एक प्ररचन का उद्धरण दिया हे -एक्म्रातरि भिन्नरूपिन्।, या जगननगलनचये-उनमे निमूर्ति बास्तव म एक ही मुर्ति--एक ही शहर पर देशित करती है जो जगत में उत्पादन ( प्रक्षा का कार्य ), पालन ( वि'शु का नार्य ) तथा त्तव ( रुद्र-शित का कार्य )-इस निविध कार्य के लिय फ्रमश तीन स्वरूप धारण कर नम्पादन करती है। निमृति की यह एक व्याख्या हर्ट । वसरी म जीवन दशन का इसस नह हर निदर्शन झन्यन दर्शन रुग्ने का नहीं मिलेगा । मानव-जाउन र। तीन श्रवस्थात्रा वैशार, योवन एवं वार्धवय एव तीन श्राश्रम महाचर्य. गाहस्थ्य एवं सन्यास ना दमम मम दिवा है। बढ़ा बहाचारी, विष्णु एश्वर्य-याली एडस्थ श्रीर शान दिगम्बर मन्यामा । ब्रह्मचारि-नेपानुकुल ब्रह्मा व हाथा म कमस्टल श्रीर बद, परिधान काराय-यस्त्र । विभूष की भूषा, अलङ्गर एउँ परिवार ब्रादि गर्ना लाज्यका म उनका भाग धन धेरवा गहरूम था दे अनम्ब राजाब्री में इष्टदाता निष्णु ना छार रर की। ही सनता भा र सन्यास का दरद शिर के निमान और परिधान सुगचम, वार्धन्यनकार बटा-महा वाणी श्रत्य नम एवं सार भ्यान मन । वाल्यिक हाँछ में (metaphy sically) महा-विभाग-महेश की त्रिमृति में सर्वर नतनामूला त्रिगुलात्मिका श्रष्टाते का तस्य निहित है। स्टि-रियति प्रलय ( ग्रहार ) ही पीराशिक कल्पना पर इन तीनी देश के प्रपने श्रपने साधिमान्य हैं सा नास्तन में इत्योनिक द्वांड में एवं ही परम मना के विशिष नार्थ-कसाप ।

#### माझ प्रतिमा-पत्र्य

बहा की पूजा है जाति विस्तान पर हम पूजा-सरस्या (पूर्व-शिक्ता) में पाठ ने का प्यान जा किंगी कर जुने हैं। अताय जान मुक्ति की धारित भी अपेकाइत अस्यता स्मून माना में हैं को भी मूर्ति के निभिन्न प्रकार एवं अवा-दर सेंद्री माने दन को ति नाम हो हुआ अपेत न भोजात, जेना कि विस्तुत क्या दिव की मूर्तिनों का। नहां की पूजा जो इस देश में नहीं पनप पाई उनके अन्तरका में लेटक की विस्तुत माने मान कहा की पूजा जो इस देश में नहीं पनप पाई उनके अन्तरका में लेटक की विस्तुत के कर में—सक्त-मुख प्रधान रेन के कर में —सक्त में खुर्नेहों की विशे हुए, कमदरहुत प्रदि मानवा महत्ता में खुर्नेहों की विशे हुए, कमदरहुत प्रदि मानवा महत्ता में खुर्नेहों की विशे हुए, कमदरहुत प्रदि मानवा महत्ता का स्वान की कि अपना को कि कमदर की विशे हैं—मिनके वाल महत्ता में कि पान का महत्ता के अपना वाल महत्ति के स्थान का महत्ता के स्थान के स्थान का महत्ता के स्थान के स्थान

वर्गाधम-व्यवस्था के धानुसार नेथे तो मध्यकासीन ब्राह्मको ने शिव तथा विधरा श्रादि सभी देशों की पूजा की, परन्त चास्तव में जाझकी के श्राध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि क्में पटक-के श्रमुक्तप इष्टदेवत्व के लिए सर्वगण-नम्पद्म ब्रह्मा ही ये-परन्तु ब्राह्मणी को ग्रपनी ज्ञान-गरिमा का गर्भ था-श्रत, ब्रह्मज्ञानी वेदविद ब्राह्मणों ने लिए सम्भवतः प्राचीन समय में प्रतिमान्युजा कोई अर्थ नहीं रत्सी थें। यही नहीं उन्होंने उसे छाता थी वस्त ग्राधरा देव समझा। ग्राथण हिन्द प्रतिमा-विकास की परस्परा में जहाँ धर्म के जाअब न बढ़ा योग-दान दिया --जैस हमने उत्पर संकेत किया है--यहाँ सनाभय न भी क्रम योग नहीं दिया । श्रातः ब्राहाणेतर चनिय-राजन्यां तथा चन-सम्पन्न नेश्यों ने, जो प्रतिमा एता के विशेष उपयक्त श्रमिकारी मे-वे न तो बाह्मणों के तमान बहा-शानी झीर न तहन-हानी ही थे। खत: इन लोगों के इष्टदेव भगवान विष्णु को छोड़ कर को प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिवृति प्रकृतियत हुए-श्रीर कीन हो मक्ता था। ग्रार रहे वाचा मोलानाय-प्रतिके भारोपन में नहीं श्रद्धभूत गरिमा दियी थी। श्राशुतीय शंवर ता थे ही, महायागी मी थे। शहत. उन्होंने श्रमने दाविड़ी प्राखायाम ॥ सारे द्राविड़ देश को ही नहीं विजय हर लिया वरत शनधन ए। तदीधन ब्राह्मण तथा बडे-बडे राजाश्री एवं बहाराजाश्री की भी छवनी छोर शावधित कर निया। क्या उत्तरापथ, क्या दिविणापथ-सर्पत ही शैव-धर्म की वैजयनी फटराने संगी।

प्रायः छमी शिल्प शास्त्री में ब्राह्म-सागद छषा ब्राह्म-सूर्तियों के विदरण बनावर है। देव-भेद त आसाद-भेद वे दृष्टिकीण से हम ब्राह्म-मानारी की सबीजा भी कर उन है (दे० भारतीय बागतु शास्त्र—मन्य तृतीय) संचाि ब्रह्म की प्रतिभाक्षां हा मानीन स्वारकी में को वेस्त्य है उनने कोई पौराखिन सहस्र अवस्य होना चाहिये। पीडे हम त्रवां-पदिति में सरस्ती के शाप पर धंकेत कर चुके हैं। समराक्षण में भी माहा-पाधारों एवं माहा-मूर्तियों का सुन्दर वर्षान है। तथापि प्राचीन समारकों में इनके इस वैराल्य में बमा सरस्ती शाप का ही विधिविलास है। अत्रप्य शिव तथा विभ्णु के सदश शैव एवं वैप्लुव सम्प्रदाय के समान कोई माहा धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और सम्प्रदायामाव से माहा पूजा—आहा मन्दिर-पासित्या केसे सम्मान्य थी। हों, त्रिमूर्ति के प्रमुख वेच बहा की मुर्तियों की गौणुरूप से शिव-मन्दिर एवं विध्णु-मन्दिर दोनों में ही परिवार-वेवी के रूप में सर्वीवाधारण प्रविष्का है।

समराङ्गर्य में मास मृति लज्ज्य (दे० परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मृति-प्रोज्ज्यल अनल संकाश विनिर्मित होनी चाहिए । अरयन्त तेगसी स्थूलाङ्ग रहेतपुष्म (कमलादि) लिए हुए (तमा कमल पर ही विरामणान), रचेत वल परण किये हुए अर्थात् (अयोवक कीपीन भी रवेत ही होनी चाहिए), इन्स्य मृतवाक के उत्तरीय से खाच्छा-दित, चार मुत्तों से सुरोगित ब्रह्मा की मृति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों वार्ष हाथों में से एक में दश्व तथा दूसरे में कमयह ब्रा विद्यादिन हाथों में से एक में अब-माला तथा दूसरे में बरद-मुद्रा—दिसानी चाहिए। मूंल की मेसला भी धारण किये हुए होना चाहिए।

इस मकार की लोकेश्वर प्रक्षा की मूर्ति की विभिन्निति से सर्वत्र कल्याय होता है। प्राप्तरणों की दृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनार्ये सिद्ध होती हैं। ग्रायच इसके विचरीत यदि प्रक्षा की प्रतिमा विक्या, दीना, इत्या, बैद्धा ग्रायवा इस्पोदरी हो तो ग्रानिष्टदायिनी होती है। क्यों कि—

रीद्वा—कारक यजमान को मार ज्ञालती है । दीनरूपा—स्पपति-शिल्पी को ही स्ततम कर देती है । कृशा—कारक यजमान के लिए व्याधि एयं विनाश का कारण बनती है । कशोन्नरी—दश में द्रमित का कारण बनती है ।

विरूपा-ग्रनपरयता वा हेतु होती है।

छतः इन दोरों की अचाकर ज्ञक्षा की मूर्ति सुशोधना विनिर्मित करनी चाहिए सथा उठ प्रतिमा मे 'प्रथम यीवन-रिपति' प्रदर्श है।

माझ-मूर्ति पर समाझण का यह प्रयमन यहा ही मार्मिक है। यसि झम्प राहनों के पिपरीत यह वर्णन आपूर्ण नहीं है समापि सास्ट्रिक हिंदि से ऐसा वर्णन आपूर्ण नहीं है समापि सास्ट्रिक हिंदि से ऐसा वर्णन आपाप्य है। आतः प्रिया हुआ सिंहित से मार्ग के निकास पाइना के लिए तो इस प्रवचन में ही सार दिया हुआ सिला। इस प्रयचन के दो विशेषण पिशेष इस्टब्य है:—(भ) पनवार्णिः मिता (नहा) (भ) अपने पीदने रिवस (महायोधकों)।

यास्तर में मासाया-प्रतिमा-सर्गोवरण था शाधार 'त्रिमूर्ति' भाषना है। निर्मूर्ति में महा के पैदिक शनिवरस्य वा उत्पर इस वेवेत कर जुके हैं खतः शमग्रहस्य का प्राती मूर्ति का सह प्रवचन 'शनशार्षिः प्रतिम.' पाठकों नी शमम में झा गाया होगा। पैदिक शनित देव के विकलित रूप सहा तरस्या तथा पवित्रता, इत्या तथा होग के प्रतीक वरे। शनित से यदकर पावक एने तेमस्ती कीन ? श्रवन महा के रमोगुए के शतुरूप उनका रंग-ना, मी है श्रतः दोनों विरोरण् 'श्रनलार्चिप्रतिमः—श्रनलार्चि-पुमराखुतिः'—ठीक दी हैं। श्रतः समराङ्गण् के इसी प्राचीन मर्म के चोतक हैं। श्रपः समराङ्गण् के इसी प्राचीन मर्म के चोतक हैं। श्रपः साममं ( stages of life ) के श्रनुरूप कथा की त्रिमूर्ति में क्रव्यवारी के रूप में कृपना है। श्रप्त के मार हाथ चारी दिखाशों पर उनके श्राधियान्य ( खुष्टि ) के सुनक हैं। सरस्तती के श्रियम में स्वना-चिक्ति ( Oreative power) वा तंकेन है। चतुनंत में चारी वेदों के श्रीवमार्थ वा संकेत है।

ग्रत: 'प्रथमे यौवने स्थिता' का भी वही माव है-वहा का वेघ प्रश्लचारि-वेष,

ब्रह्मचारी के उपलक्कण वेद श्रीर कमण्डुलुपात्र हायों में विध्यमान हैं।

साराह्य के जाद-मृति सद्यु के इस निर्धेचन उत्पाद रह मूर्ति के इन्य स्ववदेष सहायों दर श्वान देना है। मस्दर-पुराण में महा को हंव वाहन एवं पदासन कहा गया है और उनके दोनों दिच्या हाथों में समप्रक्षण को असमात्वा और पूर्व प्राप्तान कहा गया है और उनके दोनों दिच्या हाथों में समप्रक्रण को असमात्वा और शुक्त हिंद रही हर के आतिहास कर उठ के सहातर प्रक्षा के दोनों पाश्यों पर चारों वेद और आव्य-स्थाली का प्रदर्शन विदित है और श्वित्वे साविष्ठ असिंग अपने स्वान्त स्वार्थ के हो में स्वान्त स्वार्थ के दोनों पाश्यों पर चारों वेद और आव्य-स्थाली का प्रदर्शन विदित है और श्वित्वे साविष्ठ अस्त स्वान्त स्वार्थ का निर्देश की स्वान्त स्वार्थ के साविष्ठ आव्य-स्थाली को प्रदर्शन विदेश है। अपि-सुराण का ब्राप्त स्वार्थ कर साविष्ठ अस्त स्वार्थ का स्वार्थ की के स्वार्थ कर साविष्ठ कर साव

ंश्चरराजित पुरक्त) में ब्रह्मा की चतुर्विचा मूर्तियाँ निर्दिष्ट शास्त्रज्ञनों के रियति-प्रमेद से सुमानुरूप चर्णन है—नमलावन (किल), निरक्षि (ब्रायर), विशासह (वेता), प्रसा (हत्य)। क्रयराजित के लताब (२१४-५-६) में एक विशेषता वह है कि रसमें ब्रह्मा

को श्राभूषणों से भी श्राभूषित कर दिया गयाः—

महाः सुषक्त्रः सुभावः कर्णसीरेपतङ्गवन्नः किरीयमात्रारोभाव्यः स्मांसगळगेशः । यसकामनव्यामी मीवालकारोध्यक्तः मुकाकरकने गृहस्थामस्यम्पितः ॥

माल-मूर्त-सत्त्य में 'रूप मयहन' का वहा ही लागेगाव वर्षन है। उसने मसा का प्रिरोप्पूचा कटा-मुक्ट, बस पर मणेवयीत, मुख पर सम्भु मी। दिल्प-रू ममा का मूक्षान कहाता है। उसने माल का का लग्नी वाल, कात कुर्यातम कुरात है। दिल्प-रू माल का का लग्नी लग्नी कात कुर्यातम कुरात के तिए उसित ही है। माल-मंदिर के परिवाद-देवी एवं मतीहारी ( दारपालों ) वा संक्षा के तिए उसित ही है। माल-मंदिर के परिवाद-देवी एवं मतीहारी ( दारपालों ) वा संक्षा का तिए उसित ही है।

परिवार वेयवाः—चादि येष, गरोष, मातुकार्ये, इन्द्र, वालगायो, पारंती श्रीर स्द्र, भवमद् सवा सन्त्री हमारा: आठो दिराक्षो ये प्रतिकार्य हैं श्रीकार्ये— में ( दे० प्रत पृष् १२००१-४) सत्य, धर्मक, प्रियोज्ञय, यह, भद्रक, भव श्रीर विश्वय— ये चाठ प्रतिकार्य है। याव महायव ने मातन्योदिर में न्द्रिन्टन्द की भी प्रतिकार संकेत किया है।

स्मारक-निव्हान—राव ने बाल-मूर्ति के निव्हान में नव फोटो के चित्र मस्तृत किया है। उनमें श्रायदेश के शिवमींदर बी, याना जिला में छेतारा की कुम्मक्रीणम् के नागेहरस स्वामिमान्दिर बी तथा तिरवडी के शिवमन्दिर की बाल-मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य है। वैष्णव-प्रतिमा-शद्रश

वैष्ण्य प्रतिमाश्रों के प्रयचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विध्णु भगवान की उत्पत्ति एवं उनके विकास पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विध्णु की सौर निध्यत्ति (Solar origin) पर विद्वानों का ऐकमत्य है:

च्येयस्यदा सिवत्मयद्वसम्प्यवर्ती। ' भाराययस्यरिक्षास्यस्यिष्टः ॥ देयुरवान् मकरह्यद्ववान् किरोटी। हारो हिरययमयवपुः एतशंखचकः ॥

भिमृति में विश्वु का स्थान पौराखिक श्रवस्य है, परन्तु वैदिक श्रान्ताश्रों में—( दे॰ मृत्र वैच्छव-पृक्त ) विश्वु को 'सरिजवान' मित्रों के साथ मजा करते हुए.—'शृतासुति' धृत (ऐहिक सुरा-भोग एमं ऐश्वर्ष का प्रतीक) का श्रानन्द सेते हुए तथा 'सुमजनि'— सुन्दर पत्री-पाला कहा गया है। श्रतः हन विशेषयों से विश्वु की पूर्वेहिष्ट प्रकल्पना समर्थित होती है।

प्रानेद की वैष्णयी प्राचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में तीर-निप्पति के पुष्ट

प्रमाण निहित हैं। इन तीनो क्रमों में, प्रकाश के तीन खरूबों:—क्यानेन, वैद्युत एवं तीर

प्रथम पृथ्ये के ही कालप्रवासक—प्राताकालीन प्रभिष्पु, स्थ्याहकालीन 'प्रसोत्कर्य तथा

सार्यकालीन क्ष्ततन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। प्रथम वेदों तथा ब्रावाओं में कहीं

प्रादित-तुर प्रादित्यों का वर्शन है (वे॰ शतप्य-ब्राह्मण्) उनमें विष्णु की भी पिर
मणना है। इसी प्रकार महाभारत में भी हादश प्रादित्यों के मूर्णन्य प्रनितम आदित्य
विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सीर-निष्णति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त झर हमें देखना है कि पैराधिक विष्णु की महामहिमा, दशायतार, दाविशायतार वा तथा झन्य गौरव-गाथात्रों का भारम्म कैते और कहाँ हुआ ! विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है ?

विध्या के ग्रहरूम, ग्रज्जत एवं सासारिक स्वरूपों के ग्रतीक ग्रतिमा-लत्त्वों की श्रोर संकेत किया जा जुका है। विध्या की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विश्वस्य, प्रसुख्य एवं स्वयुक्त्य श्रादि की परिनिष्ठा है।

वैष्णवन्तूर्तियो को हम सात वर्गो (groups) में विभावित कर एकते हैं: १—साधारय-मूर्तियाँ २—विशिष्ट मूर्तियाँ १—मुवबेर ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चडु-विन्यति मूर्तियाँ ६—सुद्ध सूर्तियाँ तथा ७— गावक पर्य व्याप्तच पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों —में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लारूखुनों से युक्त पतुर्मुज मेचत्रवाम भीतरवाद्धित बद्ध, कीरतुम मिण्णियपूरितोरस्क, कुराडल-कीरीटघारी छीभ्येग्युवन विप्णु-मूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी साहचर्य नहीं। वाराण्येय वैराणुव-भिन्न (दे० वृन्दाचन पु० ८) इसका परम निदर्शन है।

कसाधारण ( विशिष्ट मूर्तियाँ )—में अनन्तराभी नारायण, वाग्रदेव, वैलोवय-मोहन प्रादि की मणना है। इनमें विच्छु के वैराज्य का ही निर्देशन नहीं है, उनकी महाविम्रता पूर्व वरम सत्ता की भी खुळी व्याख्या है।

समराङ्गण-सून के विष्णु लइंख ( दे॰ परिशिष्ट म ) में श्रमाधारण एवं दशावतर दोनी मूर्तियों का संकेत है । सुरासुर-नमस्कृत विष्णु वैदूर्य ( नील मणि ) संकाश, पीतवास, शियाच्त के साथ साथ यहाँ पर जिस्रज, चतुर्मंत अथवा अष्टसुज, अरिंदम, शंपा-चक्र-गदापाणि, ब्रोजस्वी कान्तिसंयुक्त कहे गये हैं। ब्रयवारों में बराह, वामन, द्विह, दाशरायि राम श्रीर जामदरन्य का ही उद्धेत करके —नानारूपस्तु वर्तव्यो सत्ना कार्यान्तरं निम्नः --धेसा निर्देश किया है।

श्रतः स्पष्ट है कि विधार के चतुर्मुज विशेषण में वासुदेव, वलीनवमोहन ध्रादि विशिष्ट नूर्तियों का संकेत है। याम्रदेव मूर्ति का वर्णन हम आगे वरेंगे। श्रमिपुराख में नेतोवयमोहन निष्णु की अष्टमुजार्थे निर्दिष्ट हैं। कनियम साइव ने एक द्वादशमुजी विष्णु की मृति की मासि की सूचना दी है (ci. Arch. Sur Repts Vol. xxi p. 8)। विशिष्ट मृतियों में श्रनन्तरायी नारायय विष्णु-प्रतिमा को भी इम परिगणित करते हैं। यशपि श्रागे वैष्ण्य प्रव बेरों में श्वन-वर्ष में इसका समिवेश उचित था परम्तु प्रव-वेरी की शयन मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अत्यन्त प्रदस्त मूर्ति के लिए उचित नहीं। पहले इस इसी मृति का वर्णन करेंगे।

भनन्तराथि नारायण - विष्णु के अनेक नामी में अनन्त तथा नारायण ( भी ) दो नाम है। अनन्तरायो नारायण अभिन्न (composite Image) प्रतिमा है। इसमें विष्णु नागरान प्रनन्त (शेष ) की शैंया पर शयन मुद्रा में चिनित हैं तथा श्रनन्त (नाग ) के सप्तमीग (seven hoods) ऊपर से छतरी (canopy) ताने हैं। नारायण का एक पैर लक्न्युत्संगगत, दूसरा शेपआगाहमत, एक हाय श्रपने जातु पर प्रसारित, दूसरा मूध-देशस्य विजित है। नाभिसभूत कमता पर सुखासीन पितामह श्रीर कमतानाल पर सप्त मध क्रीर केटम दो कुतुर, केल, क्रक क्यादि लाङ्खन पार्श्व में प्रदर्श हैं। इस प्रतिमा की तीन इण्टियों से व्याख्या की गयी है। तहली का सम्बन्ध ग्राध्यात्मिक अथवा दाशनिक संसार से, दूसरी का आधिमीतिक संवार से तथा तीवरी का आधिर विक. भीराधिक संवार से है। है। पहली हिन्द से इस प्रक्रिया की प्रमन्तरीया की हम स्टेडि का प्रतीक मान सकते हैं। ब्रानन्त प्रथवा शेप संगार का श्रुत तत्व है (श्रनन्त, व्योम, ब्राकाश विष्णुपद) विष्णु श्रुतिताल तथा श्रद्धा पुरुष श्रवता जीव । सारण दर्शन की भाषा में श्रनन्त प्रकृति, विष्णु बुद्धिन्ताच प्राप्त अहंतात । सुन्दि के शादि में सर्वत्र तमोग्रयी, मना, पुनः, रमसे विकस्पाः मा प्राहितीय, रहरार्चार उस्के संभार तथा मनुष्य की उत्पत्ति ।

सुती प्रना । १९४० व । इस Proto Alomo प्राप्तिक हुआ और पुनः शिसमें सीरमंडल ही रचना की। इस Proto Alomo Batter का प्रतीक है अनन्त, सुर्व का विश्वतु, संसार का कार्या (कार्यासन—कमलप्)।

विश्वह, संसार का भवन ) पौराधिक अथवा आपिदीयक दरिस्कीय से नारायस, वो बलानिवासी है (दे० महा० संघा० सन्तु०]ः— नराउद्घावानि चत्वानि भागकीति विदृष्ट् का

जराज्ञातान व्यवस्था जानवात वाद्य हा । वाश्चेवायमं बहत्र सेव जारावह, रखना है महान हा

श्चावो नारा इति प्रोक्षा श्चापो वै नरसूनवः । ताः यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्पृतः ॥मजु०॥

उनहो सुष्टि के ब्रादि में अनन्त सर्प पर शायी बताया गया है। उनके नामि से एक विशाल क्मल उत्पन्न हुआ—एसद्रीण एष्टी, वन तथा सागर। इसी क्मल के बीच से लगा की उत्पत्ति हुई (दे॰ वराइ, वामन तथा मस्य पुराख)। विष्णु के शरनारत आदि लाटक्रनों का अर्थ तथा प्रयोजन वराइ-पुराख में स्पष्ट प्रतिपादित है। शंख का प्रयोजन अशान तथा अविधा के नाशार्थ, पड्या मी अशान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक्क, काल चक्र का प्रतीक, यहा नुष्टों के दमार्थ । प्रयुक्त का प्रवा च परी रिष्कि आस्तान का अंतिक करते हैं जितमें स्थित के कार क्रांग पर जन इनका आक्रमण हुआ ती विष्णु में इन्हें मार कर मुखदरन उपाधि प्राप्त का अध्यक विष्णु देश दमम के लिए ही तो संशार में अवदार लेते हैं। इसिश्चियन-वैष्णधी-मुद्रा उनके स्विष्टि-कार्य पर भी इङ्ग्ति करती हैं:—

येन क्रोकास्त्रयः स्तरा हैत्याः सर्वारच देवताः । स एप भगवान् विन्तुः समुद्रे सप्यते तपः॥

स्थापस्य-निद्दर्शनों में—इन प्रतिमा की माप्ति चेवगढ़ ( भावी ) तथा दिवयात्य वैष्णव-पीठ भीरङ्गम में रङ्गन।य मन्दिर में तो हैं ही कनियम ने ख़ौर बहुत ची यद्गी मित-माग्नों हा मी निर्देश किया है।

द्रात: प्रकट है कि भगवान् विप्तु ही संकार तथा उसकी रचना के प्रथम झाघार हैं। विष्तु की स्ननन्तरायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपरान्त श्रय विष्तु की वासुदेव प्रतिमा के वम्बन्य में भी हती हप्टिकील से कुछ संकेत करना है।

षासुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की झनादि माधना वा निर्देश किया का चुका है। विष्णु के निभिन्न रूपों का झागे उद्घाटन होगा। यहाँ वर विष्णु के दैविक एवं मानव दोनों स्वरूपों वर कुछ विवडा है। वासुदेन रूप भी मारायण के समान ही वरम्परा में झिका मिंद्र है। महाभारत जिलना है —

चरतु नारायणो माम देवदेवः समातनः। सरवांशो मानुषेष्यासीद्वासुदेवः वसापवान् ॥

परन्तु बातुरेव की जितनी सी प्रतिमार्थ इस देश के एक कोने से दूखरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानव की अपेदा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुम, हैरा-महारिद्देवपरिदन, दंग-वह-महा-पायारी, हमिमणी-सरमामा-महिपी-तित अयवा औ- पुरिट-मैनित, किरीटी, यनमाली, आदि। यदा तथा चकादि आधुष देव-रूप में प्रतिक्षित हैं। अपन कुमें पुरुष में सुदर्श में स्वर्थ में महिप्त हैं। अपन कुमें पुरुष में साहिप्त हैं। अपन कुमें पुरुष में साहिप्त हैं।

ष्का भागवती सूर्विश्वंतरूवा शिवामला । षाञ्चेदवामिथाना सा शुष्मातीला सुनिष्ठका ॥ इसी प्रकार का एक अदवन विष्णु-सुराण में देखिए :— "सर्वेत्राची समस्त्रज्ञ बसस्त्रज्ञ वै दटः । इतः स पानुदेवेति विद्वद्यक्षिः परिवक्षते ॥

क्सल निर्माण शक्ति रचना—का प्रतीक है। गदा प्रशास्त्रारिश शिक्त का प्रतीक है। माद्यप बाहुरेल ( मुद्देर के पुत्र ) नायुदेर कृष्ण की प्रतिकाशी बड़ी ही कोजस्त्री चिनित है। इस प्रकार चेंच्यन प्रतिमात्री में ये दो प्रतिकार्य विष्णु की सहागीरव गाया गाती हैं और उन्हें देशारिदेश की भाजना स्व मण्डिय करती हैं।

जो देर सभी गुजों से — सभी शकियों से विभूषित एव विकित्स किया गया हो जो इस सम्पूर्ण जगत का सक हो, रचा का भार दी जिसकी ऐदिक एव पारती किल सीलाफ़ों का सबस्य हो, तिसकी प्रतिमा में राजस गुज पूर्ण हो, जनसी ठाटबाट भी हो, यह उड सम्राटों के किलीट से जिनकी चरजा रज सदा सेनित हा उसी प्रतिमा पर विशेष क्राभितिकोश मिट शिलियों ने दिलामा तो आध्वर्ष की स्थाय बात ?

ं स्वयस्थित एक त्रां में वासुदेव मृति - पूर प्रयन्तन में युवातुरूप वासुदेव (इत), कृष्ण ( मेता ), प्रयुक्त ( द्वापर ) तथा क्षत्रियः ( कलिख्या ) पत्र वर्षांतुरूप क्षत्र माझय, स्वित्त, त्रेष्म पर शहरू—पर्यंत है। पुन चारें के त्रिक्त के प्रतुरूप द्वादर्श वासुदेवमा प्रतिसाक्षों क्षत्र कर्या क्षत्र प्रयुक्त तथा क्षत्रिक्त क्षात्र क्षत्र मास्ति क्षत्र क्षत्र प्रयुक्त प्रयुक्त तथा क्षत्र क्षत्र क्षात्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र त्वाव्यक्त , क्षत्र क्षत्र क्षत्र त्वाव्यक्त , व्यव्यक्त , व्यव्यक

द्याय विशिष्ट मुर्तियों में बैकुबढ, विश्वरूप, धनन्त एवं नैलोक्यमीहन विशेष उल्लेख्य हैं। स्थापत्य निद्रश्नीं के अनेक चित्र प्राय सभी सप्रश्लवां-मधुरा, नागपुर, कलकता ग्रादि में सुरतित हैं। श्रन्त में रायमहाशय की मानव-बासुदेव कृप्ण की निम्न इताधा का अवतरण देशर दशायतारों की अवतारण। करना है -As Ling and statesmap, as warrior and hero, as friend and supporter. as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer-particularly as the expounder of all compre hensively monotheistic religion of love and devotion to god conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Visnu none receives more cordial or more widespread worship than Krisna—हमने मो अपनी Thesis में लिला है—All the charac teristics of grand Vaisnava image are the characteristics of Vasudeva Vasudeva Image 1s, in a way, the consumma tion of the metaphysical development of the All powerful Vienu into Supreme Brahma

धुव-चेराष्ट्रों — के निम्न द्वादश-वर्ग पर संवेत हो जुका है — दे०प्र०नं०। ये प्रतिनावें दाविषात्य मन्दिरों की विशिष्टता है। वहुसंख्यक मन्दिर त्रिभौमिक विमान है श्रतः स्थानक, श्रासन एवं रायन मुर्तिया कमशः प्रथम द्वितीय तथा नृतीय भूमियो Storeys में स्थाप्य है। चैक्श्य भूव-चेर की द्वादश मुर्तियों

 योग-स्थानक—(i) कृष्ण-तथा, चतुर्भन—द० ग्रामय-वरद, वा० कट्य-चलियत, द० प्रवाहु चक, वा० वा० शंख, (ii) भ्या, मार्कवेष्य भू ग्रीर लच्मी का परिवार (iii) महावलिएरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रक द्रष्टव्य है।

 भ्रोगस्थानक—रोप योग प्रवत्त, विशेष वा॰ कटक-हस्त, परिवार में म्हणियों एवं कृष्णा भूदेवी के लाथ स्वर्णवर्णी श्रीदेवी । महास-संप्रहालय एवं तिरयूहीपूर के शिवमन्दिर की पराचीन मित्ति पर इवका प्रतिमा-निदर्शन हष्टल्य हैं ।

 बीर-स्थानक—(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार मे ब्रक्ता, शिष, सा० थ्र० सनक, सनत्कुमार, धूर्व श्रीर चन्द्र के साथ-साथ किष्टिन्सु श्रीर सुन्दर—थे दो नाम मी डिल्लिखित हैं। परिवार देवों के देर फेर से इन्तम, मध्यम तथा श्रवम वर्ष परिकल्पित किये गये हैं।

 झानिचारिक-स्थानक—(i) इच्यवर्थ, उम्रत्वरूप, गतान-मुल, दिशुन, चतु-भुन वा (ii) परिवार नहीं विहित है। ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पैशाच-भागीय-मन्दिर-

प्रतिष्ठा विश्ति है।

४. योगासन—(i) श्वेतवर्यं पीताम्थर, चतुर्भुःच, पद्मासन, जटासुकुट, बाहुर्यं, पोग-सुप्रा, शंख-चक्र श्रमदर्श्य श्राचिनिमीलित, शरीर पर यद्योपनीत, कर्यं में कुपडल, बाहु

पर केयूर, गले हार, (ii) बागती के कांतरवर मन्दिर में प्राप्य है । ६. भोगासन— i) इच्छावर्ण, चतुर्मुन (शंज, चक्र, वरद, विहरूर्ण द्वार)

विहासन, (ii) प्रमहत्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलहरूता भूदेवी वामे। (iii) बादानी फे ग्रहा-मन्दिर (३), कञ्जीवरम् के कैलारानायस्त्रामिमन्दिर, इस्तीरा के ग्रहामन्दिर—१४ (यवण की लाई ) दाडीकोम्बू के वरदराज मन्दिर खादि में निदर्शित है ।

७. बीरासन—(i) रक्तवण, रूप्य-वतन, शेष पूर्ववत, श्रदा विंहकर्णी (ii) लच्नी श्रीर भूदेवी घुटने टेके हुए, दायें श्रीर वार्यें, ब्रह्मा, साक्यडेय, शिव, भ्रप्य, कामिनी श्रीर व्याहिती चामर-वारिणी, श्रन्य परिवार देवें। में छनक, छनस्क्रमार, तुग्युर, नारद, सूर्य श्रीर चन्द्र मी भ्रदश्यं हैं, iii) श्राबहोल के पाषाच चित्रणों में यह प्रतिमा इष्टब्स है।

 आभिचारिकासन-इसका वेदिकासन विहित है अन्य रोप यथा आभि-चारिकास्थानक !

६. मोगशयन—िश्चयन, पूर्ण मतिमा का रे भ ग कुछ उठा हुआ भूपण-मिरात शेप-शम्मा, दिल्य-इस मुर्परम, वाम कटब-मुद्रा में । दिल्य-शद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकेटमी परिवार च मा० श्र० । इस प्रतिमा के स्वापत्य-वित्र पुन्दर एवं बहुल हैं—महाविल्युरम, शीरंगम, आयहोल श्रादि स्थान विशेष प्रविद्ध हैं ।

१० भोगशयन—योगग्रयनवत् । विशेष—स्कन्यनिषटे सस्मी, पादनिकटे भूदेयी । मोगग्रयनम् का धर्मोत्तम निदर्शन काँछी जिले के देवगढ् में स्थिन विपणु-मन्दिर

में द्रष्टव्य हैं।

११. बीरशयन — इस प्रतिमा में मधु-कैटभ दोनों दानवों का करपूत-पाद-मुद्रा में चित्रण विदित है।

१२. आभिचारिक-शयन--यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर फैलाए हुए गाढ निद्रा में प्रदर्श्य है।

षे देणुव दशायतार — विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हैं — पूर्णावतार, आवेशावतार एवं ग्रंगवतार । प्रथम कोटि के अवतार — पूर्णावतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्त सम और इन्छ करते हैं विनक्षा नम्पूर्ण ऐहिक जीवन मगवल्लीला ही रही। वृद्धां कोटि का अवतार आवेशावतार (Partial or Temporary one) के निद्यंन परगुराम है जिन्होंने अपनी भागवती शकि (Divine power) यम के अवतीयां होने पर उन्हें समर्थित कर तत्त्वातीय गरिक एवंत पर तत्थमरणार्थ चले गये। उनका कार्य भी भोड़ा ही था— महोनात्त वृद्धियों के गर का विनाय। कता दिव है, रायुराम के अवतारों में श्रंत, कक आदि शरिमत्वातिक यो बीच पित्रों के मिल को विष्णु के तत्र होती में परिमत्वातिक यो मानुष्यक्रम के स्वत्य है, वर्ग में अपनी है विक्षु के तत्र आप के अवतारों में श्रंत, कक आदि आयुष्य-पूच्यों का निदश्च है, विष्णु के त्र में अपनी देविक कार्य (Divine Mission) को पूष करते हैं। विष्णु के निम्मतिकित दशावतार प्रायः सर्थमान्य है। इनमें बहुसंध्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश ग्रतप्य मान्नय (दे० प्रजान ति का क्रूमें व्यव्याप्य) तथा। तेनदीयक्ष स्वयः देवन हु कृष्णवराह के द्वारा जल से इपर प्रयोग उत्तरप्या वा तो त्र प्रायं है । इनमें सर्व्यक्ष वा तेनदीयक्ष स्वयः है । उत्तराह कृष्णवराह के द्वारा जल से इपर प्रची हा उत्तरा आ। तो त्र प्रायं है । विष्णु के निम्मतिकित प्रायं ता त्र प्रायं के आवीनतम निर्देश ग्रतप्य है। इनमें बहुसंध्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश ग्रतपाह के द्वारा जल से इपर प्रची हा उद्योग लाना) में आवे है:

१. मस्य १. वराह ५. वामन ७. रघु-राम ६. बुद्ध तथा २. कुर्म ४. नृतिह ६. परमुराम ८. इच्छा १० कलकी

टि॰ १—सामवत-पुराख में दशायतारी के स्थान पर निम्नलितित २१ अवसारी हा उन्नेत हैं: पुरुष, बराइ, नारद, नर नारायक, करिल, दशायेय यह ( दे॰ यहनारायण), मृद्यम, प्रुपु, सस्य, कुमें, ध्यन्तरी, दृष्टिइ, वामन, पर्युराम, वेदस्याह, राम, धहराम, कृष्ण, इन्द्र तथा कलकी। विद्यापुधर्मीसर में दनके अतिक दो नाम खोर हैं—हंस खोर विकासना। आगे दम देखेंगे ( दे॰ विष्णु की चुद्र-मूर्तियाँ)। भागवत पुराख की इस लामी सभी में यहर्मस्थक नाम विष्णु की चुद्र-मूर्तियाँ में परिसंद्यात हैं।

टि॰ २ राज महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन प्रत्यों में विष्णु के दशादतारों में बुद की गणना नहीं श्रीर उनके स्थान पर गलराम का वितियोग है। बलराम जैना हम सभी जानते हैं। कृष्ण के गड़े माई वे श्रीर उन्हें शेरायदार (राम के छोटे भाई तहमस्य की भी तो शेषावतार-कल्पना है) माना गया है।

विन्तु कं इन दशक्वारों की महामहिमा की इसी एकमात्र तस्य से सूचना . मिलती है कि इसमें बहुसंख्यक अववारों के इतिहास पर अवत्य अस्य किशासकाय महा- पुराखों एवं उप-पुराखों की रचना की गयी। अतः प्रत्येक की सीला एवं देविन-कार्यों के सम्पन्य में यहीं पर विवर्ष प्रस्तुत करना अभियेत नहीं। परन्तु पैरास्थिक आस्थानो पा महा ममें यह है कि व्यापक विन्यु की सर्वव्यापिनी सत्ता का यह गुरुमान है। स्वोर

(cf. original Sanskrit Texts) ने टीम ही क्रिया है—But the incarnations of Visnu are innumerable, like the rivulets flowing from an mexhaustible lake. Hisis, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him". अवतार-याद की दार्शनिक व्याख्या में मगबद्गीता के इस परम प्रक्रिद इलोक—बदा तथा हि क्संस्य ग्लानिमंदित मारत, अम्बुस्थानमध्यस्य तदातमाने स्वाम्पर्ट। परित्राण्याय साधूना क्रिताशाय च तुष्कृताम्, धर्म-र्यस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे—के इम परिचित ही हैं।

इन प्रयातारों की वैशानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन प्रयतारों में विश्व के विकाद का रहस्य दिवा है। पुराण शब्द का व्यार्थ ही पुराण्यानस्न पुराना ही हात हो विकाद का कम व्यास्थात है। इत इता प्रताप प्रवाद है। इत इता प्रताप प्रवाद है। इत इता प्रताप किया है। इत प्रताप किया है। इत इता प्रताप किया है। इत इता प्रताप है। इत इता प्रताप हो कि उता है के इता है है। इता है के इता है के इता है के इता है के इता है है। इता हम इता है इता हम है के इता हम है के इता हम इता इता हम इ

श्चरतु, दशायतारों के इस उपीर्यात के श्रानंतर श्रम इसमें से कुछ के विशेष निवरण स्नृति संक्षेप में उपस्थाप्य हैं !

बराहायदार-की वासही विष्णु-मूर्तियों के तीन कोटियों है - १. भू-इराह ( श्राहि इसह श्रम्मा स्वराह) २. बहाबराह तथा ३. शलय-बराह । इनके स्थापस्य निवरानों में महा-शिलपुनम् की वासह-वायाय पिटका (Varaha Panel), बारासी की भू-रसर-पूर्ति तथा महान संमहालय की शासही साम्र प्रतिमा निरोप उन्लेखन हैं।

नृसिंहावतार--मी नार्रानही वैष्णव प्रतिमाओं वी प्रधान दो फोटियों है :-
१. गिदिज-नृसिंह तथा २. स्थागु नृसिंह । यादामी और हलेवीन की के रात-रिहर-गायायप्रतिमाओं से पर्न काममों ने सन्दर्भों से स्थायत्य में इन दो प्रधान कोटियों के स्थितिकः
कित्य सन्दर्भागित मार्तावी प्रतिमाओं की त्यना मिननी है मिनमें यानक-नृसिंह (प्रियमें
मृतिह प्रकार के पंची स्थाया स्थादिया के मोगों पर प्रतिदित प्रदर्भ है के का नृसिंह (पीमगृतिह ) तथा लहमी-नृसिंह विरोध उल्लेखक हैं जिनक स्थापन स को में से पर्यान नहीं
सिक्ता परन स्थापर-निहरून प्रकार है। स्थापन नरिंह की सर्वपनिक स्थित स्थापन की में से पर्यान स्थापन स्थापन परी पर स्थित है। महाल-भैक्सालय की हमझी साम्राम्य-प्रमास भी स्थित स्थापन है।

जिबिकमावतार (वामनावतार)—की वैष्यवी प्रतिगाम्रा के स्थापल में विप्त चित्रवा है—बादामी, हत्तीरा, महाबतिषुरम् के स्मारकनीठों पर इनके श्रोजस्वी चित्र द्रष्टस्य हैं। मध्यमारत के सम्पुर जिते में रीममस्य नैविकमी पापाल्-प्रतिमा मी बड़ी प्रस्वात है।

कृरखाववार—की इन्छ मूर्वियों में नवनीत-इन्ब-मूर्वि, गण-गोमाल (वा वेशु गोगाल), पार्थपारणी, कालिय-मर्दक, गोवर्षन-घर विशेष उल्लेख्य हैं श्रीर इनके दाविचास्य स्पापस्य में विपुल चित्रम हैं।

चुद्धावतार—निष्णु की बीद-मतिमा का निम्न लव्य बृहत् सहिता, श्रानिपुराय श्रौर विष्णु-पर्मोत्तर के अनुसार श्रात संदेत में इतलिये श्रावर्यक है जिससे शामे वज्र यान की पृष्ठ-भूमि पर वर्ल्यित बीद-मुतिमाश्रों के लक्ष्णों से इसकी गुलनास्मक समीदा बाठक कर सकें ।

पौद्र-पतिमा के इस्त एवं पाद पत्नाहित होने चाहिये। प्रश्त मूर्ति, सुने चरेश, पद्मा-सनोपविष्ट भगवान श्रद्ध कात के पिता के सहार सन्दर्श हैं। प्रथच ( ग्राप्तिः वे ग्रद्भादा ) वह सम्प्रकर्ण एवं बदरायभवदायक मी लियन हैं। वि० प० प्यापी श्रद्ध को क्यायनस्न संपीत, क्र-प्रवंतक्तचीयर चित्रित करता है। ग्रप्य सन्दर्शों में वह सक्तर्यं, स्वकामरया-मूर्यंत्र, क्रायवस्त्र एवं प्यानस्य प्रतिपादित हैं।

वलराम--विष्णु के दशकतारों में ही बलरान की गणना है; परन्तु कमराह्नच में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लच्चण हैं, ब्रात: यहाँ पर बलराम-प्रांतमा का कुछ, विस्तार से समीच्च ब्रामीफ है। बलराम मागवत के ब्रत्तुकार विष्णु के १८ वें व्यवतार हैं और इनका सम्मान मातुम बाहुदेय-कुम्थ-परिचार से है—इम्च के कीतेले वह मार्द। दार्शनिक हरिट से बलराम काल की मंहार-कारियी शांकि वे मतीक हैं और दुरायों ने इन्हें गेर का ब्रवतार कहा है।

छ । द्रे० परिशिष्ट भा') में इनने प्रतिमालन्य में इन्हें भुप्तुन भीमान्, तालने मु (ताल बूत की पना लिने हुए) महाधुति, नव में वनमाला से रिप्पित, निशाक्तमप्रमा (च-हवाचित), एक हाम में हीर (इल) दूवरे में मुक्त लिये हुए, दिश्या मुत्त के पान के बक्ट तम में बूढ, बतुनुं न, वीमावदन, नीलाम्बर-समाब्द कहा गया है। क्षयच हमका रिरा युक्ट-विभूषित एवं शरीर क्रलक्कारों से व्यतेष्ट विकरणीय है। प्रवार एव शक्ति भी कामां से प्रोम्बरन, रेनती देती (क्रपमी पनती) के नाथ एन्हें राग-निभृषित दिलाता वादिये। रम तव्या में यहराम का लोगोचर लव्या यह है कि स्वरिय पद पिये हैं तव भी वीमा यदन हैं।

पराधि बलाग की प्रतिमा पर प्रन्थों में स्वतन्त्र सत्याधि रेशापि रेशापस में १ मा। बहुत कम स्वाधीन चित्रण इष्टब्ध है । में बदैच ऋपने आहे कृष्य के साथ प्रदर्शित हिसे गये हैं। गव ने औह ही लिया है—"The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade. ....!

चर्तांदेशित-मृतिंदाँ—विष्णु के चहस नाम (दे० महा॰ छन्न० प॰ ) हैं। हनमें २४ नाम विशेष पावन है जिनका विष्णु-पूना में दैनिक संकीतन होता है। झतरन स्थापत में भी ६न २४ विष्णु क्यों का विजया कुछा है। इन स्थापत निदर्शनी का सर्ग प्रक्रिस पीठ होनपत्रदेश है। इन नौरीसों की यनिमार्थे आध समान निपित हैं-वेपल येप्शव शास्त्रनी में हेर मेर से इनकी "शामिशा होती है। निग्न सालिका से इनके लास्छा एवं

| इनर्त | इन ही शक्तियों का निर्देश द्रष्टब्य है . |                     |             |                 |               |                     |  |
|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--|
|       | चतुर्विशति मूर्तयः ।                     |                     |             |                 |               |                     |  |
|       | सँशा                                     | दक्षिणवाहु          | वामवाहु     | दक्षिण प्रवाहु  | वाम प्रवाह    | राक्षि              |  |
| 8     | वे शव                                    | पदा                 | गदा         | शैय             | चक            | ≉ीर्ति              |  |
| 7     | नारायगा                                  | शख                  | चक          | ধয়             | गदा           | कान्ति              |  |
| ą     | माध्य                                    | गदाँ                | पश्च        | चक              | হাঁণ          | <b>দু</b> ধ্বি      |  |
| ¥     | मोबिन्द                                  | चक                  | शुस्त       | गदा             | বন্ধ          |                     |  |
| ٧.    | विष्यु                                   | गदा                 | चक          | पदा             | शंप           |                     |  |
| . 4   | मधुसूदन                                  | শ্বদ                | / गदा       | হার্ণন          | पश            | -                   |  |
| . "   | विविक्रम                                 | ' पदा               | शंप         | गदा             | चक            | शासि                |  |
| 5     | यामन                                     | হাঁদে               | पदा         | नम              | गदा           | फिया                |  |
| 3     | श्रीधर                                   | ৭গ্ন                | হাঁনে       | चमः             | गदा           | मेथा                |  |
| १०    | हृषीषेश                                  | शदा                 | दास्य       | चक              | पद्म          | हर् <mark>या</mark> |  |
| 11    | पद्मनाभ                                  | হাঁল                | गदा         | पद्म            | चक            | श्रद्धा             |  |
| 13    | दामोदर                                   | पदा                 | বঙ্গ        | श्रप            | गदा           | लजा, सरस्वती        |  |
| 23    | सम्पण                                    | गदा                 | 雪麻          | शग्य            | पद्म          | लदमी                |  |
| ŧ٧    | वासुदेव                                  | गदा                 | पदा         | शरत             | चक            | मीति                |  |
| ęų.   | प्रसुपन                                  | चक                  | पदा         | হাজ             | गदा           | रसि                 |  |
| 15    | গ্মনিবর                                  | चक                  | पदा         | गदा             | शंख           |                     |  |
| 29    | पुरुषोत्तम                               | चक                  | गदा         | पद्म            | হাৰ           | ******              |  |
| 1=    | श्रधोस्ज                                 | पद्म                | चह          | गद              | र्शंख         |                     |  |
| 35    | नृसिंह                                   | चक                  | शख          | पद्म            | गदा           | -                   |  |
| ₹∘    | अन्तुत                                   | र्ग गर्दे।          | ~ शब        | मञ्ज            | चक            | दया                 |  |
| २१    | जनार्दन                                  | पद्म                | गदा         | 母將              | খাঁনে         |                     |  |
| २२    | <b>उपे</b> न्द्र                         | शंख                 | पदा         | गदा             | चक            |                     |  |
| २३    | हरि                                      | श्राप               | गदा         | चक              | पश्च          |                     |  |
| २४    | श्रीकृष्ण                                | খ্যব                | 每那          | गदा             | पद्म          |                     |  |
|       | विद्यु के इ                              | वशावतार एव          | "अन्य स्वरू | प मृ(वयां—इन    | मूर्तियों में | निम्नलिखित की       |  |
| dla   | गणना है।<br>पुरुष                        | भ इति               | हर पितामह   | १३ इयम्रीव      | 2¢            | वेङ्गदेश            |  |
|       | कपिन                                     | द वैक               | यळ "        | १४ द्यादिम्र्ति | 70            | विठावा<br>विठावा    |  |
|       | यश मूर्ति                                | ् हे त्रेल <u>े</u> | तिय मीहा    | १५, जलशायी      |               | जगन्नाथ             |  |
|       |                                          |                     |             |                 |               |                     |  |

१० श्रंनच १६ धर्म २२ नरनारायण

**पू**धन्यन्तरि ११ विश्वस्प १७ वरदराज

६ दत्तात्रेय १२ लदमी नारायण १८ रगनाथ २३ सन्मध ि --इनमें सं अनन्तराशी एथं शंगनाय की विशिष्ट वेष्ण्व मित्रमात्री वा इस निर्देश कर जुने हैं। पूरी के जगवाय की गदिमा से कीन अपरिवित है करण मूर्तियों के मी यहुँदेशक स्थापत्य में निदर्शन माप्त हैं। अवमेर को हरिहर-रिलागर (पापाय-मूर्ति) मादामी की दस्तानेय मूर्ति और वैकुछनाय मूर्ति तथा बेलूर (द० मारत) को लहमी नासवण मूर्ति विशेष उल्लेखन हैं।

गारुड़ एवं श्रायुध पौरुषी जैध्युव मूर्तियों—में इतना ही निर्देश श्रावश्यक है कि गसङ् की मूर्ति ( दे० बादामी ) मे अमृत-पट तथा सर्प-लाङ्जन आवश्यक है। आयध-पुरुषों में विभिन्न बैज्युव श्रायुषों में ऊठ तो पुरुष प्रतिमा तथा श्रत्य स्त्री प्रतिमा में निज्य हैं। शक्ति ग्रीर गटा का चित्रण स्त्री प्रतिमा में विहित है। श्रांकरा, पाशा, शक्त, वज्र, खड़ग तथा दयह पुरप-प्रतिमा में । चकायतार विष्णु की वाम्र प्रतिमा ( दे० सुरशन चक्र ) दाहीं र फुर के स्थापत्य में प्रविद्ध है। सुदर्शन चक्र की वैष्ण्यी प्रतिमा उम्र मूर्ति का निद-र्शन है जिनमें पोडश इस्त प्रदर्श हैं और जिनमें चक्र, शंदा, धतु, परश्र, श्रामि, वाणा, राज, पारा, अकुश, व्यन्ति, पाडुग, रोटक, हल, मुसल, गदा और कुन्त-ये १६ ब्रायुध चित्रवीय हैं। सुदर्शन की पुराशों में वहीं महिमा गांवी वंदी है-वह 'रिप्-जन प्राचा-सहार-नक' की नहां से संबंतित किया गया है। इसी प्रकार बन्य आयुर्ग भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु पुराण में गहा साख्य-दर्शन की बुढि, शूंप ग्रहंकर एवं बाग कमेन्द्रियों एवं कानेन्द्रियों, कासि निया तथा असि-बावरण श्रविद्या के प्रतीक हैं श्रीर इन्द्रियों के पति महाप्रमु हुपीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के क्ल्याणार्थ निराकार होते हुए भी भूतल पर अपतार नेते हैं। कामिकायग में श्रेप आयुर्धों की भी इसी प्रतीक-रूपमा पर दारोनिक व्याख्या दी गयी है। भारकराचार्य ( है। 'लिला-सहस्रनाम' की टीका ) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारामाह से मंकोस्य है।

## जीव-मित्रा-सच्चा

प्रतिमा-स्यापस्य की दृष्टि से एवं पीराविषक एवं दार्शनिक दृष्टि से मी शिव या सर्वातिशाधी आधिराज्य है जिनको देसकर, गुनकर एवं मनन कर मानव-नुद्धि मनन होकर हतम्म हो जाती है। शिव की लिङ्क-मितम तो मारत की सर्वसाधारण प्रतिमा है—प्रथा गाँव में, पथा मार्ग में, क्या कांगल में और क्या मार्की में—एर्ग्य ही शिव-लिङ्क रिवाममान है। पर्वतों के शिवर और उपत्यक्षां भी, चरिताओं और तहांगों के तट या किसी भी लाताश्य को सीचिय कोई भी स्थान शिव-लिङ्क ते रिक्क नहीं। यही कारण है, रिय भारत का सर्वमिन्द देय, शैव भारत के यहुँ एव याची, शिव-मित्रविषय स्थानत्व की मार्गियक स्थानी, रिव-मित्रविषय स्थानत्व की मार्गियक स्थानों, रिव-मित्रद यास्तक को सर्वमिन्द एवं सर्वमिन्द स्थानक की सर्वमिन्दि हो स्थान स्थान शिवर स्थान स्यान स्थान स

प्रतिसा-राखों ( है॰ ज्ञानम जीर तन्त्र, युग्य जीर शिल्पशाल ) ने शिन-प्रतिमाधों के सुर्वाधिक विषयण दिवे हैं । प्रतिसा-स्थावस में शिव-प्रतिसाधों के हो जिमित वर्ग प्राप्त होते हैं—लिक्ष-प्रतिमा क्रीर रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। क्षात तदत्वक गांकों के प्रतिमा-लवाय में भी लिक्ष-सवया तथा रूप लवाया ( है॰ स७ ए० वर्ष तथा पर प्रतिमा-लवाया में भी लिक्ष-सवया तथा रूप लवाया ( है॰ स७ ७० वर्ष तथा था वर्ष की प्रयान देशता मृति लिक्ष-मृति ही वर्षन प्रतिका मृति शिव मित्र की प्रयान देशता मृति लिक्ष-मृति ही वर्षन प्रतिकार है तथाशि प्रयाग हम रूप प्रतिमा-लवाया पर प्रयान हरी। क्षाप्यातिक हित्र से ही दीन है, वरन्तु लिक्ष तो नियाया है; व्यवस्य नियकार बाह्य प्रतीक लिक्ष की मीमावा छन्त में ही हीनी चाहिते ।

#### -रूप-प्रतिमा

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतथा दो वर्ग हैं—शास्त (या सीम्य) तथा अग्रास्त (या उप)। सीम्य तथा उप के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम आगे संकेत करेंगे।

का मिन के दोनो प्रकार—शात तथा उम्र रूप पर एक ए० (दे० परितिण्ट 'छ०') का मह मह स्वाद तावण पूर्ण मकाम कालता है। लोकेश्वर महेश्वर का मितागानक्त्यन में उन्हें श्रीमान् चन्द्राक्तिज्ञज्ञ, नीलक्वर, धंपमी, विशिष्ठ मुकुट (जटा मुकुट), निशाकर (चन्द्रमा) के सहस कातिमान् प्रदर्शित करना चाहिये। प्रकारों तथा मृश्यर्थने को भारण किये हुए होना चाहिये। इस संयोग के सम्मन्य में इस प्रतिमान के दिगुओ, चतुर्भुजी या अध्यप्त होना काहिये। इस संयोग के सम्मन्य में इस प्रतिमा के दिगुओ, चतुर्भुजी या अध्यप्त साम एकते हैं—यह बीग्व रूप की इस्त योगना है। सर्वस्वत्य-सम्मूर्ण उपर्यक्त साजानी से प्रकार प्रकार की श्रीवी-प्रतिमा वहाँ होती है उस देश तथा उसके शाला की पर इसि होती है।

श्रमन धर्यय में श्रमवा रमशान में फिल्मितमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका निम्न रूप प्रकल्पत करना चाहिये, निम्म के सन्ताने वाले के लिये श्रमकारक हो— मुलायें १८ या थीत निहित हैं —कहीं नहीं जो बाहु वाली श्रयना सहस्य बाहु वाली प्रतिमा भी रीप्त- रूपाइ ति में निहत है —कहीं नहीं जो बाहु वाली श्रयना सहस्य सिंह वर्म प्राप्त किये हुए समाना साहिये। इस रीप्त रूप के श्रम के हैं दौंग मेंनी दाढ के श्रम भाग के समान निम्म तो हैं प्रतिमा के साहिये। इस रीप्त रूपाइ किया के श्रम के समान के समान के समान के समान के साहिये श्री से साहिये श्री सहस्य प्रवास की स्वास के श्री से साहिये की स्वास के साहिये की साहिये की

बस्यायुदायिनी होती है। शुजाक्रा ने सम्यन्ध में यह अतल्य है कि राज्धानी में प्रतिध्यायोन शिवप्रतिमा के दो हो हाप शुभदायी हैं। बचन (नगर क्रादि) में चार शुजार्ये इंप्ट हैं। परन्तु रुमशान क्रथवा चन में प्रतिप्ठाप्य प्रतिमा ने बीध हाथ हो सकते हैं।

भगवान् रह यदाप एक है परन्तु स्थान-मेर से विद्वानों ने उन्हें विविध स्था में विभूषित किया है। उनके दोनों स्थों, शीम्य वया उम्र, के अनुस्य ये प्रमेद प्रकल्पन ठीक ही हैं। जिन प्रकार भगवान् वर्षे उदयक्षत में वर्ड ही शीम्य दर्शन होते हैं, वरन्तु मण्याद में उनस्त्य-भारी प्रवर्ण अवस्थात्र के रूप में वरत जाते हैं उसी प्रकार शांन पर्य शीम्य मूर्ति हांकर अरयप में शिय हो शीह रूप-पाली विष्कृषित होते हैं। अर्थान् रीह रामान में रीह तथा सीम्य स्थान में शीय । इस प्रकार इस स्थान-प्रमेद का पूर्ण जान रहते हुए शिल्पी को लोकस्वयान्त्रकार कीर की प्रतिमा विशिधित करनी चाहिये। विपुद्धादि प्रथम-गणों या भी नीसी मिशियां में निवर्ण आवश्यक हैं।

जिपुर हुइ शहर का वह समग्रहाणीय संस्थान यशिष एक प्रकार से परिपूर्ण है तथापि यहाँ पर वह निर्देश है कि श्रीज्ञातिमा-सात्रण की दो परागरायें हैं—गीराणिक एवं आगमिक। समग्रहण भीराणिक परम्पण का श्रातामी है, अत्राप्य आगमन्त्रतिपादित माना श्रीज्ञातमाओं पर हसम निर्देश कहीं से मिलेगा।

अथन पीराणिक सत्तवां ( एवं उनसे प्रमापिक अन्य एउसमन्तन्त्री प्रमापिक स्वत्रमं विस्तामिण—अत्रारण्ड, आदि आदि ) में निर्देश्य कतित्रम सत्त्रण यहाँ पर निर्देश्य नहीं हुए जैने रिश्व का मारन दूपन साथ जिन के पत्र आदता । पुराषों के नाता रिश-क्लों में आईमारिश्यर, हर-गोरी, नमा-महेरवर, ताबहुव-रिश्व, हरिस्ट एपं मेंत्रप आिषुपण के आतुमार पूर्णक्त ) विशेष उल्लेख्य हैं। समयहाण वं ही समान पीराणिक प्रमाप्ता—उत्तरी पारनु-रिश्त के भीड़ एनं गतिनिम अभ्य स्वयस्तावर-रूप्ता' के आगम्यव-मूर्कि-सञ्चण ( दे० इस पीठिज वा श्रव २ १०० १८६ ) पर हम संवेत कर ही चुके हैं।

ए। हारितिक द्विष्ट से शिशायाचना को हम दो ऐतिहासिक छोपानों में विकश्चित देख करते हैं—एक है तिद्वामते क्या तथा वृत्या महेशाय। महेशाय क्या स्मुद्द परिवास उसा महेदरद पूर्ति में श्रीद हरिहर-पूर्ति में है। यथम में महेदरा साथ महित्य, विहास स्मुद्धित, विहास स्मुद्धित क्षा स्मुद्धित स्मुद्धित क्षा स्मुद्धित क्षा स्मुद्धित क्षा स्मुद्धित क्षा स्मुद्धित स्मुद्धित क्षा स्मुद्ध

इसी प्रकार हरिहर-मूर्ति है - उनके सम्बन्ध में मत्त्यपुराण का यह प्रवचन देशिये :--

वानार्थे माधव वृषोद्षियो श्वापाधिनम् । राज्यकार्था शान्त्रमारश्तीगुविशिक्षमम् ॥ दृष्टिवार्थे जटामारमर्दैन्द्रश्तव्यवाम् । भुजगहत्त्ववर्थे वरद दृष्टिकं करम् ॥ द्विशोर्थे पाषि वृषीत्र विशूववर्षमारिक्षम् ।

हाती रून प्रतिमा के देखिएार्थ माम में शिव प्रतिमा तथा यामार्थ में विश्तु चक एतं रोव भारत किये हुए होने चाहिये। ऊर शिवमूर्तियों में मारतीय दार्शनिक बृहती भावना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीशुत बृत्दावन महाचार्य ने ख्रपने Indian Images में ( देखिये पृष्ठ २३) वहा सुन्दर मक्षण बाला है:—

तरनतः (Metaphysically) शिष-आकृति 'सुन्दरम्' का प्रतीक है—साथ ही हमने गुणातीत के प्रतीक्तव का भी भोग होता है। दिसे वे कंटरानार्थ के शिक्षोऽहं पद्य—लेटाक निया का कृपन धर्म का प्रतीक है। कह में विश्व की सहारमारिणी शांति का प्रतीक स्वीक्ष का प्रतीक सर्व की सहारमारिणी शांति का प्रतीक सर्व है भो अपनी सुद्ध से अपनी पूँछ दवाकर नका-निर्माण करता है निवकत ते हारि है के आपने सुद्ध से अपनी पूँछ दवाकर नका-निर्माण करता है निवकत ते हारि है के अपने अपनि है के अपने अपने के लिये पदमाम है। हिन्दी कहावत है 'अक्रार करें ने चानरी'। तिश के का स्वयन्त्रत दिशाओं का हत्य है —हत हत्य में विश्व का प्रतार निर्द्ध है। शिव के मानों में एक नाम स्थीमकेश है —आकार के शांता। अदा करता हित है। शिव के निर्माण स्वयन्त्रत होना डीक ही है। निराण, सप्तकाल, सर्विमाश के प्रतीक हैं।

उमामदेश्वर में शक्ति तथा शक्तिशन् की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति वा सुन्दर निदर्भन । प्रधेनारीरयर में विकास की खररियरबता निहित है। हरिहर-झाकृति में Time समय और Space का चरम मिलन खयवा ऐत्तय का सुन्दर प्रतीक। शिव---महाकाल। विष्णु--व्यापक space।

उनका निषय—शाननेष ऋतः महत्योगी । बास का सस्मीवरण—हच्छान्नी की विजय है जो योगी की परस माधना वर्ग शिक्षि के परिचायक हैं।

महादेव की इन महिमावनी विभिन्न मूर्तिनों के इस शरवन्त स्थूल समीवण के उत्पान्त प्रान्त प्रान्त काल महिमावनी विभिन्न मूर्तिनों के इस शरवन्त स्थूल समीवण के उत्पान्त प्रान्त प्रान्त है है। विश्वाद में स्मान, हानिक वरम्या के श्रानुवामी गान्नों — श्राममों में मित्रपादित निवमों के श्रानुक्त हुई है, उनका भी थोड़ा-का संवेष में निर्देश कर देना डीक ही है। विस्तृत विवस्ते के लिए समावन का मानाचिक अन्य हर्ष्ट्रव्य है। यहाँ शिलावों के निविद्य भावनाचिक प्राप्त का स्वार्य का स्वार्य का स्थान के स्वार्य का स्वर्य का स्

वंदि किर की रूप-वित्ताकों से नामा उत्त्यों का संकेत किया गया था। सद्युत्त उन पर भोड़ी भी बहा यह रुद्धित में प्रत्यावना अर्था है। निम्मितिला अ उपस्यं दिश्त इन्हेंस्टर है जिनमें प्रथम यह प्रेमिन का उम्र मृतियों में परिकृतिका कर सकते हैं और शैर शास मृतियों में :---

शंतर-मूर्वियाँ
 भ. दंशाल यथा मिदाटन मृर्वियाँ

२. झपुषर-मूर्तियाँ ६. शन्य विशिष्ट मूर्तियाँ ३. सूरा-मूर्तियाँ ७, लिझ-मूर्तियाँ

४. दिवा मूर्तियाँ ( योगिक, मंगीनिक सर्व दार्शनिक स्वह्य )

संदार-मूर्तियां —हिन्दू-निमूर्ति—ब्रह्मा-विष्णु-महेरा म शिव का कार्य मंदार है। उत्पत्ति की मूल्पिनि सहार है। ब्रह्मा उत्पादक, निष्णु पालक एवं महेरा (शिव) वेहार-कारक। हम वर्गों के मी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराखिक एवं शागिक साहिर्य संदर्भ हैं। श्वाप्त्य में हनका विश्वण भी श्रद्धारूप में द्रष्टव्य है। श्वत- विदेष में निग्न स्टब्स्पों था गंबीरीन किया जाता है:—

- १. कायान्वक-मृति—मन्यय-दाह की पीयणिक एवं काव्यमपी (दे॰ कातिदात का कुमार-संपा) क्या ने वस नसी परिचित हैं। इस मृति में शिव का वित्रण योग दनिलामृति म पिहिन है कितने समुद्र सम्पय को दिख्यान से पतित प्रदर्श है। लाथ में सर्वोद्ध मुल्लेहन, पीताथ, लिमिजी लिपिनेजायिजी-मारिणी वेदिनी नामक वाच पुष्पी को लिये हुए, हेलुप्त, वसन्त-महायक मन्याय प्रदर्भ है। सम्मय की प्रतिमा शिवासी क्षाची हो पानिस मिला से स्वामी की प्रतिमा ते स्वामी दी पानी से यहाँ न होना व्यक्ति ।
- २. गाज्ञासुर संहार मुर्ति— इ॰ पु॰ के अनुसार गजरूप धारण कर जर एक असर शिवमक माह्यजों को धीकित करने आया हो मगजान् ने अपनी दिन्द मृति ते प्रकट होकर उसका यथ किया और उसके चर्म ने अपना उसकीय बनाया अत एव इत तिक्ष (काशों) का नाम कृतिवालिकर पड़ा। शिव के विभाग नामों में एक नाम कृतिवाल में समारित हो हैं। इम प्रतिमा के विजय में शिव के हांगी म निश्तनमाशिद आयुष प्रदर्भ है तथा गज्ञ-मर्दन सुद्धा में गज्जनतमाह मदर्भ है। अमृतेष अमृत्युर मैदर की पोड़क भुजी पापाल-मृति, तथा गज्जर (आपाम) के अनुनार गजानुर-मंद्दार स्थान) की ताम्रका (bropze) प्रतिमा थियोग प्रतिह्व हैं।

इ कालारि-मूर्ति—में काल और कालारि शिव के नाय ऋषि मुदयह के पुन माक्टिय का मी वित्रख क्रायरयक है (शिव ने पिता को पुन-तम्म का यरदान दिया था परन्त कारू-यम मारने आये अत उनका दमन)। इलीया के दक्षवदार-गुरा-मन्दिर में पद प्रतिमा प्रप्यम है। नहीं पर कैलाश मदिर में यह विश्व सुन्दर है। इवने ताम्रज वित्रण भी उपकर्षण है।

४ त्रिपुत्तस्वक मूर्ति—शिपुत्तस्वकः या वा पुत्रको एवं क्षामानो में यहा विस्तार है। इसमें परस्य विषमका भी है। त्रिपुर क्षामांत्र वीन नगर ने निनासक तिन को वाप है। सारहार के तीन पुत्र—शिपुत्वाली, वारहार को लिन स्वार्तिक स्वार्त

भा, महादेव ने इन तीनो पुरों का एक झर्ण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इलीरा के दशावतार और कैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में महुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कड़ीवरम् के पापाय-चित्रस्य भी प्रविद्ध हैं।

१ शरभेश-मूर्वि—विष्णु के नृतिहाबतार एवं उनके द्वारा हिरणकशिषु के वध की कथा सभी जानते हैं। अझर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उग्र रूप शान्त नहीं किया जिससे अगत के निवासियों को पोड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के वल्याय-कामी देव लोग रिश्व के पास पहुँचे। आखुतोथ ने तत्त्वण शरम रूप धारण किया। शरम एक वौराशिक यह या या यही या दोनों है। शरभेश दिल के श्वरूप में दो रिर, दो पन्न, आठ वैहिक पाद और एक लागी पूँछ का वर्षन है। शरम का यह मयानक रूप महानाद करता हुआ तृश्विद के पास पहुँच और उठको प्रयन्न पद्धों में शलकर चीइ-काइ कर खतम कर दिया। अब विष्णु के होश डिकाने आये श्रीर शिव की प्रयोश कर अपने चेकुकर शिवारे।

कामिकायम के अनुनार सरमेश-मूर्ति प्रकल्पन में स्वीराकृति लाणांम खा, उठे हुए, दो पह्न, हिंद के ऐने चार पेर भूमित्य, दूवरे चार उठे हुए, पशु-पुच्ज, कृत के ऊरर का स्वीर मानव वहरा जिवना सुख विस-ग्रहम, तिप्र पर किरीट-मुक्कर, पाइवें में दो ताने दाँत भी। शरमेश रहिंद को दो पैरो से ले आता हुआ विकर है। अत्रादमिधि में सरमेश के सायुप देश होयों का वर्णन है। उत्तरकाणिम में इस दौती मूर्ति की यही राजाया है। इसकी मतिश्व से क्षत्र कल्पाय पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाक्खरों की मतीक पर्यना है—चन्द्र, त्या, अपनि निनेन, किहा वाहवागिन, पंल काली झोर दुर्गा, नल इन्स, लागोदर कालामि, दो आज काल और यम, सरमेश की महासिक महावायु। वास्तव में सरसेश की इस अवता-करना में सानव, पद्म एवं पत्नी तीनों का अद्भुत संसिध्य हुशा है। तनौर (दिखण) किले के विभुवनम् के शिव-गरिर में इस स्वरूप की वाझ-मित हुश्य है।

६, महा-शिररहेष्ट्रक-मूर्ति—स्वाह-पुराय की कथा है अझा ने रुद्र की रचना की होर उनको कपालि के नाम से सन्भोधित क्या। इन पर शिर जी शिवह गये और पद्मानन मना का पह शिर कार दिया और वे चतरान ही एर गये। शिव ने शिर ता अर शता परमु पर शिव को शा अर वे शिवक रहा तथ पर परमुग्ने, क्या करें। प्रभाव सुद्रकार पाने के निये महा को ही स्वयमकर गुरू बनाया। प्रदा ने हारदावर्ष तक तरस्वत्यार्ष उपरेश दिया। शिव ने वेंग ही क्या और अतीपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए पराम्म पुरेन कहा कपाल स्वयम्य तक स्वयम्य तक स्वयम्य तक स्वयम्य तक स्वयम्य करते हुए पराम्म पुरेन कहा कपाल-मंचन हुआ। आज भी यह स्थान प्राप्यभी का पवित्र स्थान है स्थान प्राप्यभी का पवित्र स्थान है

अस्य-मूर्तियां—इम पहले ही धैनेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भेरव शिर का पूर्णक्य माता गया है। कमत् वा मरण भैरव करते हैं। शिव वो बाल मेरव मी कहा गया। शिर के नम्मुप मृरपु-देवता काल के भी पैर लड़ण्यहाते हैं। भैरव छामर्ट्क हैं श्रीर पाप-मतक भी हैं। पुष्प-मगरी काशी के विशे मेरव ही हैं। भैरव के भी नानाम्य हैं श्रीर माना मेर ।

भ मेर्न — ( मामान्य ) — विष्णु-धर्मोत्तर में भैरन की प्रतिमा लागोदर, बतुल पीताम-नेत्र, पाश्येदन्त, प्रमुल-नाव, गले मुचडमाल, वर्षालंहत चित्रवीय है। वर्ष्यु मेपश्याम, याव इति ( गजाजिन )।

- (व) बदुक-भैरव--- प्रष्ट-भुज--- छायुष पट्युज तथा शेप दो में से एक में मान एतड दूसरे में बाभय-मुद्रा । प्रीप्तर की भैरव-प्रतिमा एवं कलकता, मदात श्रीर वर्म्यई के संप्रदान सर्वों के चित्र निदर्शन हैं।
- (स) स्वर्णाकर्षाय प्रेरव-में पीतवर्ण, श्रतंकृतकलेवर एक हाय में मिण-स्वर्णापृतित पात्र विशेष उल्लेख्य है।
- (य) चतुष्पिड-भैरब मेरब के झाठ प्रधान स्वरूप हैं :— श्रविवाझ, रूप वयह, फ्राय, उत्पत्त-भैरब, काषाल, भीषण तथा सेहार। इनके खाठों के झाठ प्रभेद हैं — ख़त: एवं मिलकर ६५ हुए जो निम्न वालिका से स्वष्ट हैं :—

| श्रसितान प्रमेर  | चरह-प्रभेद         | <b>स० मैरव प्रभे</b> द          | भीषण-प्रमेद        |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| द्य मि ०         | च०                 | उ॰ मै॰                          | भी•                |
| विशालाच          | प्रस्पान्तक        | यदुक-नायक                       | भयहर               |
| <b>मार्ते</b> यह | भूमिकाप            | शङ्खर                           | सर्वम              |
| मोदक-प्रिय       | नील १ गठ           | भूत-वेताल                       | <b>काला</b> रिन    |
| स्यन्दरद         | विप्णु             | त्रिनेत्र                       | द(द्यग             |
| विद्या-मन्तुष्ट  | <b>कुलगलक</b>      | त्रिपुरान्तक                    | मुन्दर             |
| शेवर             | मुख्डम।ल           | षरद                             | च्च हियर           |
| सचराचर           | कामपाल             | पर्वतायाम                       | <b>महा</b> केट्र   |
| स्टब्स प्रभेद    | क्रोध-प्रभेद       | कापाल-प्रमेश                    | संदार-प्रमेव       |
| ₹•               | मो•                | चा•                             | र्स∙               |
| काइ-देप्टू       | <u> বিল্ললীকৃথ</u> | राशिभूपग                        | श्रतिरिक्ताप्त     |
| <b>ज</b> टाघर    | <b>श्र</b> भरूप    | <b>१</b> स्तच मीम्बर <b>ष</b> र | कालारिन            |
| विश्व रूप        | भरापास             | योगीश                           | प्रियञ्चर          |
| विरुपाद          | दुरिल              | ब्रह्मराचर                      | घोरत द             |
| नागारप-धर        | मन्त्रनाय है       | सर्वेश                          | বিষয় <b>লাক্</b>  |
| <b>१</b> ज्ञ-इस  | <b>有其</b>          | म दिनेश                         | योगीरा             |
| महाकाय           | <b>पिताम</b> इ     | सर्वभूत <b>द्वदि-</b> 'रेथत     | दत्तनंशित          |
|                  | res more Changara  | सर्वेत्र होगीश, बाशदिन          | टो कार द्याचे हैं। |

=६४ | दि० १ कुछ नाम--विशालाय, सर्वत्र योगीश, बाशानि दी बार धापे हैं।

दिः २ प्रथम प्रभेद स्वर्णन, मुन्दस्मृति, विश्वलगारा-प्रकार-तहरावरः, दिवीय परस्तरार्णं, प्रसंहन, प्रदामसाः संकूर-पुरस्तवनीयावरः, दुर्गव जीवरारी, जानिकात-तरा-कुपर-परः, नवर्णं सुप्रवर्णं एवं वहमादिवरः, प्रमाय घवन्त्रवर्णं, कुपर नेरह-परि भिविद-गार-परः गव पीत्यवरं ( ब्रायु- ययापूरे ), मण्यस महत्वरं तथा अध्यस श्रीपुरनं—चित्र-णीव है। या, महादेव ने इन तीनां पुरों का एक त्रख्य में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रल इलीता के दशावतार और नैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानी में महुत के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कड़ीवरम् के पापाल-चित्रल भी प्रविद्ध हैं।

४ रारमेश-मृति—विष्णु के द्रिकंशनतार एवं उनने द्वारा हिरयवन शिषु के वभ की कया सभी जानते हैं। असुर के वयोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उस रूप शान्त नहीं किया जिलते जगत के निवाधियों को पोड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के वल्याख-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आखुतोप ने तत्त्वच्च रूपम रूप धारण निया। श्राप्त एक वीराशिक पशु था पत्ती या दोनों है। शास्त्रे शिव के रलरूप में दो शिर, दो पद्म, ज्ञाठ वेंहिक पाद और एक लागी पूँच का वर्षण है। शिव कम यह ममानक रूप महानाद करता हुआ हिमह के पास पहुँचा और उतको अपने वज्तों में डालक्य चीड़ पाइ कर तत्त्व का स्वाप्त है। श्राप्त कर अपने पत्ति पाद अपने पत्ति पत्ति के पास पर्युचा और उतको अपने वज्जों में डालक्य चीड़ पाइ कर तत्त्व का स्वाप्त है। श्राप्त कर अपने वज्जों से डालक्य स्वाप्त कर अपने वज्जों से डालक्य स्वाप्त स्वाप्त

कामिकायम के अनुसार स्परिश-मूर्ति प्रकल्पन में शरीशकृति स्वर्णाम खार, उठे हुए दो पञ्च, विह के ऐसे चार पेंद भूमिस्य, दूसरे चार उठे हुए, पश्च पुच्छ, कृत के ऊपर का शरीर मानव सहरा जिनका श्वाप्त विह-नहरम, तिर पर किरीट-मुद्धर, पार्थ में दो साने हाँत भी। शरमेश रुचिह को दो पैरों से ले जाता हुआ चित्र है । शरमेश पित्र मिथि में शरमेश के ताशुष देश होंगे का वर्णन है। उत्तरकर्णाम में इव शैनी मूर्ति की नहीं शक्ताचा है। इसकी प्रतिदाति से सम कल्याचा पूर्ण होंगे हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न कोल्ड्यनों की प्रतिक्ष करात है—चन्द्र, स्पर्ण, आगि निनेत्र, किहा वाहचायिन, पंत काली और दुर्गा, नख इन्त, लम्पेदर कालाफ़ि, दो आन जिनता, किहा वाहचायिन, पंत काली और दुर्गा, नख इन्त, लम्पेदर कालाफ़ि, दो आन काल और यम, अरमेश की महास्तिक महावायु। वास्तव में शरमेश की इस अपताग-नहपना में मानव, पश्च एवं पत्ती तीनों का श्रद्भुत समित्रय दुर्गा है। तन्त्रीर (दिल्य) किले के निभुवनम् के शित-मदिर में इस स्वरूप की ताझ-मित्र हरवा है।

- अ. भिरत-मृतियां—इम पहले ही शिक्त कर चुके हैं, शिव पुरावा में भिरत शिव का पूर्यास्य माता गया है। कमत् का मरण भैरत करते हैं। शिव को कारा मिरत मी कहा गया। शिव के कम्मल मृत्यु-देवता काल के भी पैर लक्ष्मकाते हैं। भैरत झामईक हैं और वाद भतक भी हैं। पुषय नगरी काशी के पित मैरत ही हैं। भैरत के भी नानाक्य हैं और नाना मेद।

ष्प्र भैरव—( गामान्य )—िपणु-पार्मेचर मे भैरन की मतिमा लानोहर, बतुल पीलाम-नेत्र, पार्श्वरन, प्रमुल-नास, गले सुबडमान, क्योंलंहन वित्रक्षीय है। वर्ष मेशस्याम, यास इति ( गजानिन )।

(ग) बदुक-भैरव—श्रष्ट-पुज—लायुव पह्नुज तथा शेष दो में से एक में मात लगड़ दूसरे में श्रापय मुद्रा । पढ़ीमवर की भैरव-प्रतिमा एथं क्लकता, मद्राव ग्रीर वम्बई के संप्रहा-सर्वों के चित्र निदर्शन हैं।

(स) स्वर्णाकर्मस भैरव-में पीतवर्ण, ऋलंकृतकलेवर एक हाथ में मिए-स्वर्णापूरित वाथ विशेष उस्लेख्य है।

(व) चतुप्पिट-भैश्य—भेश्व के ब्राट प्रधान स्वरूप हैं:—श्रविदाङ्ग, रूर, चचह, क्रांथ, उत्मत्त-भेष्य, कावाल, मीयच तथा चैदार। इनते श्राटों के ब्राट मभेर हैं—श्रवः वय मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका के रुप्ट हैं:—

| चासिताङ प्रभेर    | चरह-प्रभेद     | च० भैरव प्रभेद    | भीषश-प्रभेद       |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>श्र</b> सि •   | ৰ∙             | ड∘ मै•            | भी•               |
| विशालाज           | मलया-तक        | वदुक-मायक         | भगइर              |
| मार्तपष्ट         | भूमिकश्प       | शाहर              | सर्वज             |
| मोदक-त्रिय        | नीलकएठ         | भूत-वेताल         | कालारिन           |
| स्वच्दन्द         | विष्णु         | <b>শি</b> নীস     | द्विण             |
| विष्न-मन्तुष्ट    | कुलपालक        | त्रिषुरान्तक      | सुन्दर            |
| खेचर              | मुण्डमाल       | वरद               | श्रदिधर           |
| <b>गचराचर</b>     | कामपाल         | पर्ववाशास         | महारु:            |
| सक्त प्रभेद       | कोध-प्रमेद     | कापाल-प्रभेद      | संशर-प्रमेद       |
| ₹●                | को॰            | ना∙               | सैंक              |
| क्रोड-देप्ट्र     | पिङ्गलेव्य     | शशिभूपग           | श्रति कि जि       |
| जटाधर             | প্ৰাৱাকৰ       | इस्तन्दर्भाग्वरघर | कालारिन           |
| विश्य रूप         | धरापाल         | योगीश             | <b>प्रियद्व</b> र |
| <b>विरूपा</b> श्च | कुटिल          | त्रहाराचर         | घोरन इ            |
| नानारूप-धर        | मन्त्रन(व%     | मर्गेष्ठ          | <b>বি</b> शालाद   |
| य ज्ञ-इस्त        | <b>रुद्र</b>   | मदिनेश            | योगीश             |
| महाकाय            | <b>पिलाम</b> इ | सर्वभूतहृदि-१यत   | द चलं रिथत        |

= ६४ | टि॰ १ कुछ नाम-विशालास, वर्वत्र योगीश, कालाग्नि दो वार आये हैं।

दिः २, प्रथम प्रमेद स्वर्णम, सुन्दरमृति, विश्वल-गाय-स्मर-लङ्ग्यर, द्वितीय प्रयत्वर्ग, श्रव्यंष्ट्रम, श्रवमाला-अक्टर-पुरसम-गीणावर, द्वितीय नीलवर्ण, प्राप्त-माहि-मादा-सुन्दर-पर, चतुर्भ पूमवर्ण पर्र सद्गादिगर, व्यवस्थानार्ण, सुन्दर नेपट-परिविधिय-वाल-गर, यद पीलपर्ण ( श्रापुत यथापूर्व ), सप्तम रक्षवर्ण तथा श्रप्टम नैतुद्दर्ग-चित्र-कीय हैं।

## टि॰ ३ इलौरा की श्रातिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है।

- चीरमुट-मृतिं—दच् प्रजापति के यश-व्यंतक शिवरूप का नाम बीर-मृद्र है। इस सक्त्यंत्र की क्या के विभिन्न एवं विषय विवरण विभिन्न प्रत्यो—कृतं, वराह, भागवत ब्रादि पुराखों में श्रेद्रीत हैं। इस स्वरूप के प्रतिमा-लव्य में, चतुर्धु ज, निनेन, भीरण, पाश्वंदन्त, साधुष के साध-साध, सामे भद्रवाली-प्रतिमा, दिच्यो समुद्रक्ष्मपशिषद् की मृतिमा भी चित्रणीय है। स्पापस्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तेड्रासी के शिवालय के मच्डप-स्त्रम में विनिता हष्टव्य हैं।
- ६. जलम्बर-इर-मूर्वि—शिन-पुराख में जल-घर असुर का नर्यंन है। त्रिपुरासुरों के वध-समय निपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्वालानल उद्भुन हुआ वह समुद्र में तिराया गया इत वधाता और नसुद्र के तंगम के उत्तक विद्यु का नाम जलन्यर रक्ता। जब वह वहा हुआ तो उउने कालनीम की मुता बृन्दा से निवाह निया और प्रध्यो पर वर्षशक्तिमान राजा प्रवात हुआ। उउनकी पीइत से पीइत देवों ने यहपत्र कर उत्तक वध कराया। इस स्वक्त की मितिमा में दो ही इल्ल चिक्य है—एक में छल दूवरें में कमपद्व आ जिदामार प्रवाद कराया है। उत्तल्पर प्रवित्त चन्द्राहित एवं समाइ, शरीर कुवडलहारादिमूपणार्लकृत प्रदर्भ है। जलन्यर और सुदर्शनचक (जिटके द्वारा शिव ने जलन्यर का वध किया था) भी चित्रपीय है।
- १०. ब्यन्धकासर-वध--श्रन्धकासुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी चादि सतमालकाओं के योग एवं साहाब्य की भी कथा है। हिरएयाल और हिरएयकशिपु दोनों दैत्यों के वधीपरान्त (विष्णु के बराहावतार में हिन्ययाच तथा र्ज्यांहहानता में हिरपपकरिएपु) हिरपपकरिएपु के पुत्र परम मागयत महाद पिता के राज्य को स्थाग कर विप्तु भक्ति में ही तल्लीन हो गये। वैरागी महाद के बाद झन्यकासुर का झासा-राज्य प्रारम्भ हुआ। अपनी तपश्चर्या से बहार को प्रवस्त कर बड़े-बड़े बरदान ले लिये। द्धसको पेडाइर से पोड़ित देवेन्द्र शिव के पान पहुँचे ही ये कि द्यान्यकासर मी पार्यती को लेने के लिये पहुँच गया। तरन्त ही शिव ने उत से मोर्चा लेने के लिये वासकि. सजक और धनकाय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक असर गतरूप में शिव-वध के लिये हा धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसको सचना दे दी छीर स्वयं सिंह रूप में बदल गया। वीरमह ने नीलासुर का वध करके उनकी कृति (हरित-चर्म) शिव की उपहुत की । इन वर्ग की घारण कर पूर्वोक्त स्पों से अलंहत, जिस्तून की द्वाप में क्षेका शिव में ग्रन्थक के वध के लिये प्रस्थान किया। श्रन्थक ने श्रपनी माथा से ग्रांगिशत द्धान्ध हो की रचना की। बधजन्म प्रत्येक रक्त-विन्तु से एक असर खड़ा हो जाता था। तब शिव ने मूल ग्रन्थकामुर के बद्ध में त्रिशृत सारा ग्रीर उनके सक्त को घरती पर 🔳 शिरने देने के लिये अपने ज्ञानन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की। इत्य देशों ( जो इस महायुद्ध में शित की सहायता कर रहे थे ) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ स्वी तय कडी चन्धकातर की मार शये।

क्रमकासुर बच-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन ध्वीपेत्य ग्रीर स्लीग के गुहा मन्दिरों में बच्टब्य है। ११. षघोर-मूर्ति—(क) सामान्य अघोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा पामाचार से हैं । आभिचारिक कृत्यों जैसे शतु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विद्वित है ।

स्रपोर-पूर्ति में सायुष स्रष्ट-सुन, नीलकषड, क्रष्ण नर्ण, नग्न स्रथन। राजचनीपूत या. विह्वमीपूत, सर्पष्टिचकादिशूचित, सृत्यस्तमृत, स्पार्ट्यन्त, उमस्य एवं गणादिसेनित प्रिय प्रदर्ग हैं। क्षणीमा का स्रपोर-पूर्ति-स्वत्य कुद्ध मिल है—ह्दके हम रूप की वैद्या स्पोराज-पूर्ति है। ह्दमें रक्ष-भूप विद्याप्त हे—रक्षान्य, रक्ष-पुष्पालसोमित सुरहमाल, विभूषित, स्प्यादिशूपणालेक्ष्ठ स्रादि। विवतस्यस्ताक्ष्य का बद्यण हम दोनों से विभिन्न हैं। हचने स्रपोर-प्रतिमा के १२ हस्त विद्यि हैं।

(व) द्रापुन छ। सू०-स्था नाम इतमें दश सुनार्ये आवर्यक हैं। नेलवर्यं, रक्तास्य, वर्षानद्वार, कारुद्धन हैं। वात सुनाओं के आयुव हैं-प्याय, इनक, लक्न खेटक, बाया, बसु, ग्राल और क्याल, तीन शेष। हायों में याद और अस्य शुद्धायें। इस रूप का चित्रण दिव्या के तिरकतुषद्वस्या और प्रदोषसम् शिवासयों में हुआ है।

दि०—सङ्गारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव-मितमाओं का सम्यन्ध उजिमनी से है तथा वे क्रोरेज्ञाकृत अर्काचीन इतिहास से संबंधित है। अतः उनका यहाँ पर

संकेतमान स्थमीय है।

अनुमह-मृर्वियो—ियन के उपर्युक्त छत-कोटिक-मितमा-वग में दितीय कोटि का माम अनुमह-मृतियाँ है। यैन-वर्म को समीचा में शिव के र्यंकर (क्स्याय-कारक) एवं कर (बंहारक), दोनी खरूरों का संकेत विचा गया है। अतयद आसुतीय सकर की अनुमह (बर्दान-दायिनी) कतियब मृतियों का स्थायय-चित्रया देशने को मिसता है। तदनुरूप निम्मा मृतियों निशेष उत्तेषव हैं ---

१ विध्यवनुमह-मूर्ति

४, विष्नेश्वरानुग्रह-मूर्ति ४, रावखानुम्ह-मूर्ति

२, नदीशानुमह-मृति ३, विराताजन-मृति

६. चरडेशानुमर-मूर्ति

अध्य में यिन की अनुमह से विश्वा में चक ( जो पहले दिल की मिर्क थी )
माप्त किया । कथा है इस चक्र-माित के लिये विश्वा मतिरिन एक सहस कमलों में रिवमीत्यर्थ प्ता करते लगे । विश्वा के महिल की परीवार्थ थिए से एक दिन एक मुल तुरा हो।
लिया तो उस फूल की कभी विश्वा ने अपने कमल-लोचन से की। अपनत मीत शिव में
विश्वा तो उस फूल की कभी विश्वा ने अपने कमल-लोचन से की। अपनत मीत शिव में
है। द्वितीय में नीरीम पर शिव की अनुमह का संकेत है। वृद्ध नन्दी नी अपने जीवन विस्तार
के तिये शिव-सुदित की और अनुमहीत हो शिव के मणों का चिरतन नायकरण एवं मणनती
का पुत्र-मास्कल्य मात किया । तृतीय में हिरातार्जनीय महिकाय्य की क्या से कीन अपरिचित
है। अर्मून ने पहुप्तारात मात करने के लिये जो उत्कट समस्य की तथा है कीन अपरिचित
महा किया उसी की यह अनुमहमूर्ति है। इस मिताम के दिल्य में तिरातेष्ट स्तार्थ में स्वित्य में तिरातेष्ट स्तार्थ में स्तार्थ में सिक्य में सिक्य मिता की सह स्तार्थ में तिरातेष्ट स्तार्थ में सिक्य में सिक्य में सिक्य में तिरातेष्ट स्तार्थ में सिक्य में

## टि॰ ३ इलीस की काविविक्ताझ-मैरव प्रविमा प्रमिट है।

- स्त मीरमद्र-मूर्ति—दत्त प्रचापति के यर-व्यंतक शिवस्य का नाम मीर-मद्र है। इत यक्तर्यत की क्या के विभिन्न एवं रिपम विवरण रिभिन्न प्रम्थी—वृम्म, वराइ, भागवत झादि पुराणों में संतरीत हैं। इत स्वरूप के सतम-कत्त्रण में, तृत्तुर्भु का दिनेव, भीगण, ताइवंदन्य, सायुष के साथ-साथ, बामे मद्रवन्ती-प्रतिमा, दिल्ले मधुद्रस्थानिएदस् की मितमा भी वित्रणीय हैं। स्थापस्य में मद्रास-मंग्रहालय की ताम्रज्ञा तथा तेद्वासी के शिवालय के मयदय-स्ताम में विभिन्न स्वरूपन में विभिन्न स्वरूपन में विभिन्न स्वरूपन में विभिन्न स्वरूपन हैं।
- ६. जलन्यर-हर-मृर्ति—शिव-पुराण में जल घर असुर का वर्णन है। त्रिपुरासुरों के बध समय विपुरान्तक शिल के मश्तक से जो ज्वालानल उद्भुन हुआ वह समुद्र में निरामा गागा इस उमाला और समुद्र ने संगम से उत्तक शिशु का नाम जलन्यर रका। जर वह बड़ा हुआ तो उसने कालनेशि की मुता बुद्ध निराम शिया और एप्यो पर सर्वशासिमान राजा प्रख्ता हुआ। उसकी पीका से पीक्षिन देवों ने पढ़यन कर उतका वथ कराया। इस रक्षर की मिलमा में दो हो इस्त विप्त में कर दूसरे में कमराव्या कामार इसंदर्श की मिलमा में दो हो इस्त विक्त में कर दूसरे में कमराव्या । ज्वासार इसंदर्श चन्द्राहिम एवं समाप्त, गरीर कुरव्हल शायि स्पूच्यालेहन प्रदर्श है। जलन्यर श्रीर सुदर्शनचक (त्रिवके द्वारा शिव ने जलन्यर का बच किया या ) भी विज्ञणीय हैं।
  - १०. बान्यकासर-वध-- ब्रन्धकासुर-वध में शित की मोगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी चादि सतमातृकाओं के योग एवं साहाव्य की भी कथा है। हिरएपाल और हिरचयकशिषु दोनी दैस्यों के वधोपरान्त (विष्णु के वराहावतार में हि॰एवाच तथा मुसिहानतार में हिरवयकशिपु ) हिरवयकशिपु के पुत्र परम मागवत महाद पिता के राज्य को स्थान कर विप्ता मिक में ही तल्लीन हो गये। यैरानी प्रहाद के बाद अन्यकासर का द्माला-राज्य प्रारम्म हद्या । त्रपनी तपश्चर्या से असा को प्रवस कर यहे-वडे बरदान हो लिये। द्यक्तो पेडाब्रा से पीड़त देवेन्द्र शित्र के पास पहुँचे ही ये कि अन्धकासुर मी पार्वती को क्षेत्रे के तिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये बासुकि, तद्धक और धनकाय मामक नागों की रचना की। उसी समय नीत नामक असर गजरूप में शिव-यथ के लिये बा धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने बीरभद्र को इसको स्वना दे दी बौर स्वय सिंह रूप में यदल गया। वीरमद्र ने नीलासर का वध करके उसकी कृति (हरित-चर्म) शिव का उपहर की। इन चर्म को घारण कर पूर्वोक्त सर्श से अलकृत, त्रिशृल को हाथ में क्षेत्रर शिव नं अन्यक के वध के जिये प्रस्थान किया। अन्यक ने अपनी माथा से अगिएत ग्राचनों की रचना की। बधजन्म प्रत्येक यक विन्तु से एक ग्रसर खड़ा हो जाता था। तब शिव ने मूल अन्यकासुर के बच में त्रिशाल मारा और उसके रक्त को घरती पर न निरने देने के लिये अपने ज्ञानन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्यरी शक्ति की रचना की। इत्य देवी ( वी इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे ) ने भी श्रमनी-श्रमनी शक्तियाँ रको तर कहीं श्रन्धकातर की मार पाये।

ग्रन्यकासुर-बच-मृर्ति का सुन्दर स्थापत्न निदर्शन एलीपेन्टा श्रीर इलीग के गुद्दा मन्दिरों में रूप्टब्म है । ११. चयोर-मूर्ति—(ज) सामान्य श्रपोर-मूर्तियों का सम्बन्ध शानिक उपातमा तथा यामाचार से हैं। श्राभिचारिक कृत्यों नैसे शतु-विजय श्रादि में श्रपोर-मूर्ति की उपासना विक्षित है।

भ्रमोर-मूर्ति में सासुध शब्द-सुन, नीलक्कर, फुरुप्य यहाँ, नमन खरावा गाजवार्गाहृत या विह्वसाहृत, कर्ष्यृदिनकारियुद्धित, स्वाप्तयस्त्रत, स्वाप्त्यंदन्त, उत्रस्त्र यहां गावादितेवित शित्र ग्रह्यमें हैं। कर्ष्योगम का व्यपोर-मूर्ति-स्वाप सुद्ध गिल है—हक है हम स्त को ग्रंज व्यपोराज-मूर्ति है। हम्पें स्त भूपा विशेष है—प्राप्त्य-पुरात-पुण्यालकोभित, मुख्डमातः विमूचित, मस्यादिमूच्यालकृत जादि। शिवतन्तरस्ताक्रद का ब्लब्ध हम दोनों ने विभिन्न हैं। हम्पें ब्रमोर-प्रतिका के ३२ हस्त विदित हैं।

(१) दरासुक का० सूर---यण नाम दलने दश सुनार्य आवश्यक हैं। नेक्षतर्य, राहान्य, एपरिकार, काट्यन हैं। बात सुनाओं के आयुव हैं----वायु, इसके, लक्ष खेटक, याय्य धत, सत्न और कपाल, तीन सेंग सांगों में यद खीर आगर सुनार्ये। हंस रूप का वित्रण दिवाण के तिकाहत्यकुरास और प्रदेशकरम शिवालां में हशा है।

दिo-मलारि-शिव वधा महाकाल-महाकाली-शिव-प्रतिमाणी का राम्पण उज्जयिनी से है तथा वे अपेदाकृत अवीचीन इतिहास से संवीधत है। अतः उनका यहाँ पर

र्षकेतमात्र अमीप्र है ।

श्रनुप्रश्मृतियाँ—शिव के उपर्युक्त धर-कोटिक-प्रतिशा-यग में द्वितीय कोटि का नाम श्रनुप्रत-पुरियाँ है। तीक्यमं की वायीदा में शिव के शंदर (कल्यावा-कारक) पूर्व दह ( चंदारक), दोनों स्वरूपों का सेक्त क्रिया गया है। श्रतपुर्व श्राष्ट्रातोग श्रन्य की श्रनुप्रस् ( परदान-दामिनी) कियाय मुतिया मुतिया हुने का स्थापत्य-चित्रया देखने को मिलता है। तदनुरूप निम्म मूर्तियाँ विशेष उक्तेष्य हैं म्—

१. विष्यवनुग्रह-मूर्ति ४, विष्णेश्वरानुग्रह-मूर्ति २, नंदीशानुग्रह-मूर्ति ५, शवधानुग्रह-मूर्ति १. किराताःजन-मर्ति ६, ष्यकेशनुग्रह-मूर्ति

प्रथम में पिय की अद्रमह है विश्व में कह (जो पहले पिय की निर्प यो)
मात किया | क्या है इस चक-वाधि में लिये विश्व में पत्त (जो पहले पिय की निर्प यो)
मात किया | क्या है इस चक-वाधि में लिये विश्व में प्रक ने एक दिन एक कुछ सी
मीतरों पूर्वा करने लगे। विश्व को मीत की पत्ति ने एक दिन एक कुछ सुरा
मिया तो उस पुत्त की कभी विश्व से अपने कालनेशावन से थी। अपने ति शिय में
विश्व तो उस प्रताम किया | इस मतिमा का निदर्शन विश्व में प्रताम नेति शिय में
है ! द्वितीय में नेदिए पर फिल को अद्याद का सीवर है । यूदे नन्दी ने अपने जीवन विस्तार
के तिये जिन-द्वित के लीर अव्यादति हो शिव के पर्यो का चिरंदन नायक्त एवं मत्तवति
है ! इस्तुन ने पशुप्ताक मात करने के लिये को उत्तर तपसा की स्वा हिस्ततिय शिव के
मत्त्र सिया उसी की यह अपनुमदम्पित है । इस निया है दिया में निक्कोद्वा स्वाह्म में
मत्त्र विश्व उस के प्रताम करने के लिये को उत्तर तपसा की तपा हिस्ततिय शिव को
मत्त्र विश्व उसी की यह अनुमदम्पित है । इस निया के दिया में निक्कोद्वा स्वाह्म में
में भीनेल—हन हो स्थान पर निरांत है । अर्थ में स्वाह्म से सर्पितिय में स्वाह निर्म की

विमान-एम शरवण (वार्तिवेय जन्म-स्थान) के पास बन पहुँचा तो उसके सर्वोत्नत शिलर पर उसने एक यहा मनोश उद्यान देखा । यह यहाँ पर विद्वार बरने के खये ललचा उठा. परन्तु क्यों ही निकट पहुँचा तो उसका विमान टस से मस न हुआ - यहीं कर गया। यहीं पर राष्ट्रया को सर्कटानन वामन नन्दिनेश्वर मिले । विमानावरोध-कराण-प्रच्छा पर नन्दिनेश्वर ने बताया इस समय महादेव और उमा पर्यत पर विहार कर रहे हैं और किसी भी की वहाँ से निरुक्तने की इजाजत नहीं। यह सन रावस स्वयं हंसा श्रीर महादेव की भी हमी त्रहाई इस पर नन्दिरेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी को छाजति एवं शक्ति वाले मर्कटो से नाश होगा। भ्रय रायण ने अपनी दशों भुजार्ये फैलाकर पूरे के पूरे पर्वत की ही उसाइ पॅकनी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया । उस पर सभी लड़खड़ामे लगे, मगवती उमा श्रानायास एवं प्रनतुनय मगवान से लिपट गर्यी (दे॰ शि॰य॰ स॰१,५०)। शिव नै सब हाल जान लिया और अपने पादार्गुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण की उनके नीचे दबा डाला । सवण की चार्से लुनी-शिजारावना की १००० वर्ष रोकर । भ्रतएय उसकी संज्ञा राप्त्या (रोनेवाला) दुई। शिव ने अन्त में अनुग्रह की और लंका लीटने की मिक्ति दी। इस स्वरूप के बड़े ही सुन्दर अने क चित्रण इलौरामें तथा बेलूर में भी द्रष्टम्य है। यह का सम्यन्य चरडेरा नामक मक्त की बर्याचीन खनुबह से है।

मृत्त-मृर्तियाँ-- शिव की एक महा उपाधि नटराज है। नटराज शिव के तारहक त्रस्य की कथा कीन नहीं जानता ? शिव नाट्य-शास्त्र ( मृत्यकला एवं भृत-कौशल जिसका श्रमिल श्रंग है ) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाचार्य हैं। नाट्य-कला संगीत-क्ला की मलापेचियी है ग्रयना नाट्य श्रीर संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रतः शिव का ससंगीत किता-स्थलों पर नर्तन प्रभिद्ध है। तायहर वृत्य मामान्य वृत्य नहीं वह तो प्रलयहर है। भरत-नाट्य-शास्त्र में १० ≈ प्रशर के नृत्यों का वर्णन है। आगमों का कयन है नदराज शिव इन सभी तृत्वों के श्रद्धितीय नट हैं। नात्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ तृत्य श्रागम-प्रशिद्ध १० ⊏ तृत्य एक ही हैं। शिव की तृत्त-मृर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े ही रूप है परन्त यह कम विस्मय की यान नहीं चिदम्बरम् ( दाक्षिणास्य प्रविद्ध शिव-पीठ ) के नट-राज मन्दिर के एक गोपुर की दोनों मित्तियों पर नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित लखगों सकति १०८ प्रकार के तृत्यां का स्थापत्य-चित्रया दर्शनीय है।

नट-राज शिव की नृत-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :--

१. कटिसम नृत्य

३. ननाट-तिनक्म।

२ विलित मृत्य

४. चत्रसः।

शैवागम यत्रारि १०८ प्रकार के नृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु ह से श्राधिक का कताया नहीं लिख पाये-स्थापत्य में जुल्य-लज्ञ् बड़ा कठिन है। दाविसाल्य शिव-मन्दिरों में प्राय: सर्वत्र नटराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं । सत्य तो यह है कि मन्दिर के नाना निवेशों में ue निवेश नट-मगडप या नटन-समा के नाम से सुरक्ति रहता है। इनमें सर्वप्रसिद्ध सभा चिदम्यरम् में है। वर्णानुरूप यह समा कनकसमा तथा इसके नटराज कनक-समापति के नाम से संकीर्तित किये जाते हैं।

नृत्य-मृति की विरचना में उत्तमद्यताल-मान का विनियोग विहित है। चतर्रकों में बाम बाह दरह-मद्रा या गज-मुद्रा में, बा॰ प्रवाह श्रम्न-सनाथ, दक्षिण बा॰ श्रभय-मुद्रा में श्रीर इसके करठ पर भुजङ्गवलय, दक्षिण प्रवार में हमरू, दक्षिणपद कुछ भुका हुआ एवं श्चपरमार-प्रथम्भ तथा बाम पाद उठा हुआ चित्र्य है । शिर पर पुष्पमाल्यालहुत, चन्द्राहित. मरहबद, जटामकट चिन्य है जिससे ५.६ या ७ जटायें निकलरही हो और उत्थित हों चक्राकार में परिणत हो रही हो । शरीर पर यशोपनीत तथा श्राव सत्र भी प्रश्रूरूप है । श्रूरूत । नटराज शिव का गढ़ सामान्य सक्तर है और इसी रूप में प्राय: सभी प्रतिगायें दक्तिया में दर्शनीय है। नटराज शिव की जन मर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में श्रमाय है। निदम्बरम की नदराज-मृति सर्वप्रसिद्ध है। इस कृति के स्थापस्य-कौशल में प्राप्यारम के उन्मेष की समीका में राव की भिन्न मीमाश इंप्टब्य है—The essential significance of Shiva's Dance is threefold: Fisrt, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Archi condiv the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.

शिष के तृश्य में सुध्य की उश्पित, रहा एवं वीहार—सभी निहित है। यह धोर आध्यासिक तात-निष्यत्य है निवका छात हुने गिने लागों को है। दिश्य-प्रत्न, तायडय-प्रतन, नादान्त ज्ञाव श्रादि में बड़ी श्राप्यास्म भरा है।

चिदम्बरम् के नटराज के श्रितिशिक श्रान्य स्थापस्थ-निदर्शनों में महार-सम्माग्नय की श्रीर कोष्ट्रपाड़ी तथा रामेश्वरम् तथा परिष्वरम् की तासमा, निवन्तम् की गामदन्तम्यी (१००४) और तैनकाशो, तिकयेगार्डद्वाई की पापाची प्रतिसाने सदसान हैं। उपयुक्त दत्त-मूर्तिश-नदुस्य में इकीय का लिता-तम, कालीरम् का लताट-तिलक्त, नालूर् (नित्तिश-में का सदरम् श्रादि मी दार्थनीय हैं। इस प्रकार सामान्य वंशा दिशिन्द दोनों मनार की उत्त-मृतिरों देलिक भारत में मरी पड़ी हैं।

द्विशा-मूर्तियां—मेग, संगीत सथा श्रम्य शान, विश्वान श्रीर कलाश्रो के उपदेशक के रूप में रिश्व को दिख्या-मूर्ति के स्वरुप में विशावित किया गया है। शब्दरीतें: यह संश्वा (दिख्य की श्रोर मुख किये दूप) उत्त समय का निवास दिखाती है जब शिव में प्रधियां है। यो में श्वाम योग श्रीर शान की श्रम्य पिद्या दे ती। श्रान-स्थित श्रीर कला के विशास श्री के लिये, यिशोयात्रमा में यही मूर्ति विश्वित है। राव का कथन है कि परमारीन मादेश्यर सिमाच्या प्रश्नामार में महिले किया है। ती श्रा अकर राव-मूर्ति में श्रानन्द ही श्रानन्द का श्रा विश्वास है वहा एसे सानिय के विश्वत बातावरण श्री श्रमेच दिख्या मूर्ति के निम्म ममेद विशेष उत्तरोवर है।

१ इपास्थान-दक्षिणा मूर्ति 🐧 योग

३ योग-दविश्वा-मूर्ति ४ पीशाधर , टि॰ व्यास्थान, श्रीर जान से तारार्थ ग्राकोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दिश्वामूर्तियां की शिवमन्दिरों में चित्रया देशी जाती हैं,। इस मूर्ति के लाक उनों में हिमाद्रि का
यातावरण, वट-बृज्जल, शार्द्ल-चर्म, श्रद्भाला, वीरासन श्रादि के साथ जिशास श्रुपियों
का चित्रया भी ग्रमीष्ट है। देवगढ़ श्रीर तिक्वोरीयुर, श्रायुर (तन्जीर), सुचीन्द्रम, कावेरी
पाकम् श्रादि स्थानों की शान-दिविधा-मूर्तिया दर्शनीय है। क्श्रीवरम् की योग-द्रतिया-मूर्तिया
तथा यड हम, ग्रीर मह० संग्र- की वीशायर-मूर्तिया मी श्रुवलीम्य हैं।

ककाल-भिज्ञाटन-मृतियां—इन मूर्तियों के उदय में कूर्म-पुराख की कथा है: ऋषि लोग विश्व के सच्चे विधाता की जिशासा से जगदिधाता महा के पास गये। महा ने श्रपने को विश्व का विधाता बताया। तरन्त शिव श्राविभू त हप श्रीर उन्होंने श्रपने की विश्व, का सवा विभाताः उद्घोषित किया । वेदों ने भी समर्थन किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने । ग्रन्तः में शिव की इच्छा-मात्र से एका ज्याल-स्तम्भ बादुर्भूत हुआ। उसने भी शिव की प्रतिष्ठा समर्थित की तय भी बहा। न सामें । तब क द शिव ने। भैरव की बहा। के शिररछेद करने: की झाहा दी। बहा के स्रव होश ठिकाने आये और उन्होने शिव.की। महत्ता स्वीकार. कर ली।। परस्तु शिवरूप भैरव की इत्या कैसे जाये हु ग्रतः भैरव ने बद्धा से ही इस इत्या के मोख.की जिज्ञास की। सब ब्रह्मा ने आदेश दिया इसी शिरःकपाल में मिखा मागते किरिये विष्णा से भेंद होने पर वे तुम्हें पाप-मोचनः का अपायः बतायेंगे । जब तक विष्णा नहीं मिलते तब तक यह इत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भैरव ने श्रेसा ही। किया - विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूनरी हत्या-द्वारपातिका विष्यक्तेना का वच - कर हाती । विष्युक्तेना के कपाल को त्रिराज पर रख विष्णु से भिद्धा माँगी तो उन्हों ने मैरव के मस्तक की एक नस चीर कर कहा यह कथिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिक्षा है । विभाग ने प्रका-इत्या को समभाया श्रव भैरव को छ।इ दो परन्तु उसने नहीं माना। तब विष्णु को एक सूभ ह्याई स्त्रीर भैरव से कहा शिवधाम,वारायाची जास्त्रो । वहीं पर तुम्हारी हरया छुटेगी । भरव ने वैद्या-ही किया ऋरेर इस्या से छुटकारा पाया । विध्यवदेना भी जी उठी । ब्रह्म, का शिर भी जुङ्ग गया।

कंशल-मूर्ति क्षीर भिद्यारम-मूर्ति —रोनो के ही सुन्दर वर्ष प्रचुर स्थापस्य निवरांन भिक्तचे हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार को रीती सूर्तियों का केन्द्र हैं। दाराहुत्य् देन्द्रारी, मुचीन्द्रम, कुम्मकलाय्म की कंडाल-मूर्तिया यूर्व पन्द्रणस्त्रम्, यनुदुर, ग्रीर कद्रोत्यस्म् की मिदारम मूर्तिया निदर्शन हैं।

श्चव श्चन्त में लिह-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम फ़िब की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश मात्र श्चमीष्ट है।

विशिष्ट-मूर्तियां—विशिष्ट मूर्तियों को इस दो कोटियों में कयक्षित कर राकते हैं---पीराणिक एवं दार्शनिका

म पीराशिक में निम्नलिशित विशेष प्रविद्ध हैं :---

र. गंगाघर-मूर्वि--यथा नाम भूतल पर गंगा का शासमन ।

२. अर्थनाशिखर-मधा की पुरुष-मात्र सुध्द की तुटि की समभाने के तिये:

- फल्यागा सुन्दर-मूर्ति—श्रपने विवाह के समय मुन्दर-रूप-माग्गा !
- प्रंथं-मृति या हिंद्र मूर्ति—'शिव एवं विष्णु दोंनी की एकात्मक सत्ता (या क पु क)
- १---**गृ**पस-बाह्न-मूर्ति---गृपमारूड शिन मतिमा वदी ही मशस्त मानी गयी है।
- ६—विषापहरख-मूर्ति (समु॰ म॰ का पौ॰ ग्रा॰, ग्रतः यह एक प्रकार से ग्रनु॰ म्॰)।
- ७ -- हर गौरी-समामहेरबर--हेमा के अनुसार इस मूर्ति मे शिव श्रष्ट-मुज हैं।
- = लिक्षी-दूव मूर्ति मक्का और विष्णु के स्थित्विषातृष्य का पारत्यिक मनाबा चल रहा था कि चरल ज्याल मालीक्जन एक असीय स्तम्य प्रकट हुआ। दोनों क्रमसा है न और क्लपुत्र के रूप को पारण कर पता लगाने लगे कि हरका झादि और अन्त कहीं हता हो ह रह स्तम्य लिक्ष की मार्चना करने लगे। महेरवर का झायिमांव हुआ और उनहोंने कहा, "द्वार दोनों मुक्ते येटा हुए हो और इस प्रकार हम तीनों एक ही है।"
- ६—चन्द्ररोखा-मूर्वि—की कया है नन्त्र शिव को वेलक्त 'ख्रांच पिनता' मोहित हो गर्मी और अपना सर्वरित को नैठीं। च्रांचि कृत्य कृत्र होक्त आमिवारिक मन्त्रेदि (incantations) को त्रिकम यशीय-मूर्मि से सर्ग, कृष्ण मृत्य, अपस्तार-पुत्व, प्राप्तु, इप्पम, यार्चु ल आदि का अन्त्र हुआ। शहरों के ख्रांचियों ने शिव को मारने को होयों। प्रित्व ने इनमें से परग्र, कृष्ण मृत तथा सर्गे की अपने वीश्वा सन्द्रम पर्वात, जिह और शाद्र को मार कर अपना परिधान यनाया। अपस्तार को पर से देंदि सदा के लिये अपना स्टूल बंगाया। करात और बन्द्र को अपनी वटा-सुकूट में शोभायं स्थान दिया। इस मूर्ति के दो और पर है—समासहित-मूर्ति तथा आदिक्षम मृति।
  - १० -- पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति मी चन्द्ररोपर मूर्ति के बदश ही चिन्छ है।
- ११--मुखासन-सूर्ति के तीन प्रश्नार हैं -केयल सिव, शिव तप उमा तपा दोनों हे साथ स्कन्द । श्रवएय पहली की सुखा॰ सू॰ दूसरी की बमासहित-सूर्ति तीवरी की सोमा-'रहन्द-सूर्ति - एंग हैं।
- हैं ८—स्थापस्य-निद्यांनों में प्लीपेन्टा, हुलीरा, वास्मास, विश्वनायको की गंगाबर-मृतिंगी; शादामी, महाविश्वप्रम, कुम्मकोष्य और बहाव छंं , काडीबराम तथा महुरा बी क्षयंत्राधिय-मृतिंगी; शादामी, महाविश्वप्रम, कुम्मकोष्य और बहाव छंं , काडीबराम तथा महुरा बी क्षयंत्राधिय-मृतिंगी कादांगी के दर्वायं मृतिं (हिस्टर, ग्रेंबर-नायरण) के शायाया (Stone panel) को प्रमुप्ता की वाष्यायी, विशेष निद्यन्त हैं हिस्टर, स्तिंगी तथा हलीर की एस्तिमन्ता (विश्वास प्रस्ति को एस्तिमन्ता के हरू सहस्त के भूरे निक्षण एवं मित्रा के स्वारक्षण की ताम्रका तथा बारानंगलम्, महा विश्वप्रम, स्तिविश्वप्रम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्रम, स्तिविश्वप्रम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्वप्यम, स्तिविश्

व दारानिक—विशिष्ट मूर्तियों में बाश्ताजित प्रच्छा के ब्रातुमार ( दे० सू० २११, २३-३४ ) द्वादरान्वला सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश्य हैं। निम्म लत्त्वण निमालनीय है:—

> पद्मासनेन संस्थाय योग|धनकरह्नसम् १ पञ्चकम् सर्यं शक्तिमुखस्यद्वाहरशकरम् ॥ सुजङ्गसूनदमस्वीजशुश्यरं शुमम् १ इण्डालाकृष्यं चैव विनेभं जानसागरम् ॥

परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे॰ E. H. I. p. 861 on words) इस रूप के दो भेदो का उल्लेख किया है-सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके खरूप में शास्त्र-दर्शन की ज्योति (दे० पीछे का अ० शव-धर्म) के महा प्रकाश पर थोड़ा सा जालोक विखेरा है। सदा शिव की परादि शक्ति पश्चिका में ही सभी आधिमौति ग्राधिरैविक एवं श्राध्यास्मिक कार्य-कलायों की सुष्टि हुई है। सदासिव एवं महासदाशिव की मूर्तियों में शुद्ध-रीव दशे का अविकल अङ्गत निहित है। सदाशिव की पञ्चानना प्रतिमा विहित है। महासदाशिव की मूर्ति पश्चविंगति मुख एवं पश्चागत हस्त में चित्रव है। महासदाशिवं के ये २५ मुख साख्य के २५ तत्वों के उपलक्षण हैं। शब की इन मुर्तियों की यह समीका पठनीय है : "The idea implied in the positing of the" two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Suddha-Saiva school of Saivism" "Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions" "Mahasadasiva is concleved as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Panca-brahmas) are each, substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy".

इप कोटि को ख्रन्य विशिष्ट मूर्तियों में पद्ध ब्रह्मा अर्थात् निष्कलनशिव के पद्मस्यक्तप— ईशान, तस्तुरुष, अप्योर, बागदेव तथा सचीजात —पर ख्राचारित मूर्तिया भी संकीत्यें हैं। महेरा मृति को भी राव ने इसी कोटि भी विशिष्ट मूर्ति माना है।

शिवको विदोरवर-मृतियां एवं च्छाट मृतियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मृतियां मानी गथी है। विदेशकों की ८ संशाय है---धाननोशा, स्ट्स, शिवोश्तम, एकनेत्र, एकहरू, तिभूति, धोकण्ठ और रिश्तविष्ठ। चण्यमृतियां चण्या मृत्येष्टक के नाम है : भत्र, शर्ता, देशान, पशुपनि, चम, कर्द्र, भीम और महादेव ( दे० प्रा पी० शैवधर्म)। दिः — स्थापस्य में एसीपन्टा की खदाशित्र मृर्ति श्रीर एसीपेन्टा तथा कावेरीशक्य की महेरा-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है । महासदाशित-मूर्ति की इप्टका-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्त्रीर के वियोश्यरहोयिल में निर्दर्शन है।

श्चन्त में एकादश रहीं की नहीं भूतना चाहिये

पशादश कड़--विमिन्न अन्यों में इनकी विभिन्न कशायें हैं। श्रंतुप्रद्मेद, फिरवर्स-प्रकाश, रूर-मवडन तथा अपराजितपुच्छा के श्रतुक्षार इनकी निम्म तालिका द्रष्टव्य है:---

|                          | ψ                                                                         |                               |                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| चाशु०                    | ধি০ গ্ৰ                                                                   | रू० र्थ०                      | ख्य <b>रा० ए</b> ०            |
| महादेव                   | শ্বজ                                                                      | तस्पुरुष                      | सद्योजात                      |
| शिव<br>शङ्कर<br>नीतलोहित | <b>एक</b> णाद<br>श्राहितु <sup>र</sup> स्थ्य<br>विरूपा <i>द्य</i><br>रेपत | ग्रधीर<br>ईशान<br>नामदेश<br>- | श्वासदेव<br>श्रघोर<br>सरपुरूप |
| ईशान                     | र नत                                                                      | मृत्युष्पय                    | ईशान                          |
| विजय                     | इर                                                                        | शिरणाच्                       | मृत्युज्जय                    |
| मीम                      | यहुक्स                                                                    | भीव गठ                        | विजय                          |
| वेय-देष                  | न्यस्त्रक                                                                 | श्रहिबुँ भ्रय                 | निरणात्                       |
| भषोद्भय                  | सुरेश्वर                                                                  | विरूपाद्य                     | श्रघोरास्त्र                  |
| बह                       | जयन्त                                                                     | यदुस्य                        | श्रीक्यट                      |
| क्यालीश                  | श्रपरा जिस                                                                | <b>स्था</b> रतक               | महादेव                        |

किङ्क मूर्तिया—वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) है, परन्तु शाइनों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया।

िक्षद्व-काश्या—शिव पूना में विशेष स्थान किंग-गूना का है। वस्तुक्त शिव-मिन्द में तिल्क-प्रतिका श्री प्रधान प्रतिमा (Central Image) का स्थान प्रद्या करती है। अपन्य तिल्लामी को ने में द है—आशाद में प्रतिकाशित अपना तिल्ल की धूना और दिना प्राचाद ने चल लिल्ल को छोषिकाची। शिवाची में लिल्ल की प्रतिकेशादना का मं उपासना की मुगमठा एनं शर्वाचाणस्थापित्रता तथा चतुर्वभारित्रतिहतता है। होनिका एनं विक्ता से मो उपायक सत्तवा शिल्ल स्थाना करके अपनी प्रीवस्थ पल्लादित हुई पुनः कल्लामक जीना में अन्तवा के निरोध प्रधार के श्रियोग विश्व वो परायप एल्लिनत हुई पुनः कल्लामक जीना में अन्तवा के निरोध प्रधार के श्री श्री श्री विश्व वार्यपना में हन तिल्ला के निर्माण का परम्या मो अधिक विक्रितित हुई। विमे सो शिवाचों में हो प्रधार मन तिल्ली का मनार भा परन्तु एकेम्पराम की इदद् भावना ने बूजा परम्यस्य में दिनी मो प्रधार मन तिल्ली एक ही देव के लिए सीमित नहीं स्थान। प्रधारति क्रमा, भावनान विष्णु तथा लोकपाल स्थारि सभी के तिल्ली की प्रवीक्षणसन्त पत्त्ववित हुई। सम्पञ्जण-युक्षप्रपत्त के हिस 'लिङ्ग पीठ-प्रतिमा-लत्त्या, ७२ वें श्रध्याय में विविध लिगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर को प्रवचन मिलता है उसको हम निम्नलिलित विपय विभागों में वर्गोक्त कर सकते हैं—

१—उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ—निनिष लिङ्कों के प्रमाख, द्रव्य तथा लक्षया ।

२-- निङ्गी की उदारादि व्यवस्था ।

 लोकपालो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्न लिङ्गों के लक्ष्य और उनकी प्रशंधा ।

४-- प्रव्यमेर् से लिङ्गों की रचना एवं अर्चों के पल।

५ - लिहाँ पर मलेप तथा उसके चिन्हादि की श्रमिक्वितः।

६—क्तिंग-पीठ—यहुविधा, बहुकाकारा ।

७-पीठ भाग-करूपन-मेराला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला।

द-- लिङ्ग प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विप्तु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया।

उत्तमादि-तिङ्गों के पाताद-द्वारानुस्य प्रमाण के आधार ।

१०-प्रासाद के श्रम्यन्तर पिशाच-माग ।

मानसार में लिल्लो का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कोटियों में किया गया है।

जिङ्ग (i) रोबसम्भद्रापामुरूप १. जावि ४. छार्प १. शेव २. छन्द (ग्रा) प्रयोजनामुरूप २. पापुगत ३. विकल्प १. झासाध ३. पातुरुक २. प्राप्त

इ. कार्तमुख इ. आसार ४. महामत (iv) विद्वविकानुसूष

५. घाम वा० शैलियों (vii) प्रतिष्ठानुरूप ६. भैरव १. नागर १. एक्लिङ

६, सप १, नागर १, ५५%। हा (ii) वर्णातुरूप २, द्राविङ २, यहुतिंग १ , समरूर्ण—मा० ३, वेसर , (viii) हुट्यातुरूप

१. समकर्या—त्रा० १. वेसर , (viii) ह्रडपानुरूप , २. वर्षमान—स० (v) प्रकृत्यनुरूप १. वक्र-सुवर्सादि १. शिवाक—वै० १. देविक (ix) कालाकारण

श. दीवक (ix) कालामुख्य
 ४. दविक (ix) कालामुख्य
 ४. सामुख
 १. सामुख
 १. सामुख

(॥) किह्नोत्सेधानुरू ३ १ गाण्य २. सर्वेशालिक

किश्च-प्रमाख-शिक्षों के प्रमाख के निषय में धत्येक के विभिन्न प्रमाख-प्रभेद प्रतिवादित हैं। कुछ के सम्बन्ध में देह प्रकार के प्रमाख-प्रभेद निर्दिष्ट हैं। परन्त सहसंस्वक

प्रतिवादित हैं। कुछ के सम्पन्ध में ३६ पकार के प्रमाय-प्रमेद निर्दिष्ट हैं। परन्तु बहुसंनयक लिद्रों में प्रमाय के प्रकार ६ तक सीमित हैं। उपासक के विभिन्न चन्नों के चनुरूप ही लियों की उचाई का प्रमाय प्रतिपादित

उपानक का नामध्य अहा के अनुस्त हा तियों की उचाई का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है लिंग की उचाई उपातक के लिंग, नामि, हद, यद, धारुंसीमा, क्रोड़, चितुक, मासिका, अति अथवा उसके पूर्वे हारीर भी उचाई के अनुस्त्त ॥ दूवरी गुलनासक प्रतिया में उचाई का प्रमाण प्रावाद-मार्ग के अनुस्त प्रतिपादित है । तिङ्ग-भाग-- तिङ्ग को ब्राकासनुरूप तीन मागों में निमाबित किया गया है :--

१---मूलभाग को ब्रह्म-भाग कहते हैं---चतुरअ ( चौकोर )

२--मध्य को विद्यु-माग कहते हैं -- ग्रब्टाश्र (ग्रब्टकीए )।

३-- अर्घ की शिव माग बहते हैं-- बतु ल (गोल )।

तिद्व-पीठ—र्तिय मगवान शिव का प्रतीक है येसे ही पीठिश माता पावेती गा। ५१ पीठ स्पानों की कपा हम बानते हैं जहाँ मगवतो के, विष्णु के चक्र के कवलित, विभिन्न शरीरायय गिरे थे।

पीठिका की रचना नारी गुद्धाम के अधिकलासुरूप- होती है। उसके--१ मयाल (मीनिद्वार), २ जलभाग, ३ पुतवारि, ४ निम्न तथा ५ पटिका--ये पाँच माग होते हैं।

अस्त इस स्पूल निर्देश के परचात सम्प्राहण तथा मानसार आदि की प्रतिदियवक तुसनासम्ब समीदा के प्रथम इस इन विवारणों में क्षिष्त के मिनिक बर्गावरणों में निर्देश्ट दिनिक, मातुपिक, पाशुपत आदि भेट-प्रभेदी के धर्म की समीदा कर लें निससे पाठकों को निकास तथा कीयहरू विशेष बढ़ने न पार्चे।

शिवार्चा के प्रतीक शिव-सिक्षों को शास्त्रों ने दे वर्गों में बाँट रक्ष्या । चललिङ्ग सभा अवल लिङ्ग ।

चल्तिह्न-इनका वर्गोकरण इच्यानुरूप ही किया गया है। प्रतिमा के द्रव्य निङ्ग इच्य हैं--दे० प्रतिमान्द्रस्य झ० ४ उ० पी०--ययाः

१-- मृयमय १--

**३---**रलव

२---लीइन

४—दारुव ६—इधिक

५--शैलज

स्यानय-विद्वानि—की रचना कथी तथा वकी दोनों प्रशास की स्विकत से हो ककती है।
वर्ष्म मिट्टी से ग्रे तिहाँ की पूजा श्रामिचारिक प्रयाशनों के तिय विदित है। क्यो मिट्टी
के तिहाँ के सम्पन्न में शास्त्रों का (ग० यह मी) निर्देश है कि परित्र स्थानो—पर्यत-शियर,
सितातर स्थारि के लाकर युग्ध, दिखे, पुन, बनागू ( बीह तथा यक ), चीर दृत्ती की द्वाल,
सन्दान-पिट स्थारि नाना द्वस्थों को मिला कर एक पत्र स्थाय एक मास तक गोलक बनाकर
रस्ता पिर शाधानक्ष पिनांक करना।

कोहम-किम्नो-मे यहाँ पर लोहन शर्टर विभिन्न भातश्ची वा उपलक्षण है। स्रतः सोहन लिंग स्राट भातश्ची से निर्मित किए सा सकते हैं (देव---धनिय'स्ट्य')

रत्नज्ञ-तिही-में इसी प्रकार ७ प्रकार के लिझ निर्मादय सनों का उल्लेख है (दे• प्रतिमा-द्रव्य)

४-दारक-लिंग--इन लिख़ों डी रचना में सभी, मपूक कर्तिकार, तिन्दुक, झर्नुन, रिपल तथा उद्रुक्त किरेप उल्लेख्य हैं (दें० पीठें ग० ग्र० की ग्र्मी)। वासिकास के झनुवार स्तिर, रिल्व, बदर और देवदारू विरोप प्रस्त हैं।

४—(चल) शैक्षज्र—से तारार्य उम्मदन: खोटे छोटे बाद्य किशो की गुरियों से होगा।

श्रमच प्राशाद-निर्माण-रीली के श्रतुरूप मानुष लिह्न (श्रचल ) नागर, द्राविद् तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा श्रपने विस्तागनुरूप पुनः तीन कोटियों में विमाजित हैं—जथद, पीटिश्क तथा सार्यकामिक। इनके उर्ध्य-माग (tops) की पाँच कोटियों हैं जो श्राप्तात्रस्य मंग्रापित की गयी हैं—खन्नाकार, त्रिपुपाकार, त्रुषुशायदाकार, अर्ध-चन्द्रकार तथा शुद्रगुद्दस्यरूप। मानुष्विद्धां के कितया श्रम्य प्रमेद भी हैं जिनकां श्रष्टोच-रात-लिङ्ग, सहस्व-लिङ्ग, पार-लिङ्ग, रीवेष्टय-लिङ्ग व्यागुस्वलिङ्ग के नाम से इन्हारा गया है। इनका स्य त्रिष्ठ-कर्कवर (पूजा माग) पर जुद-लिङ्गों की रचना है जेते इन्द्र-वर्ष र १०० तथा सहस्व पर १०००। धार-लिङ्ग में प्रसे हंभ लायी रेताएँ यनाई जाती है। इल-लिङ्ग (यथा नाम) पर मानव-मुप्त-विरचना श्राष्कश्वक है।

सर्व-सम लिह्न —के पूजा माग पर पद्मानन श्चिर के प्रमिद्ध पद्मरूपों —वामदेव, तत्पुरुप, ऋषोर, सर्वोजात तथा देशान में एक या दो या तीन या पीन भी विकल्प्य हैं।

तिङ्ग-भीठ--लिङ्ग एयं पीठ का स्थायस्य में आधारायेय भाव है। लिङ्ग है आध्य तथा आधार है पीठिका। इसको थिपिडका मी कहते हैं। इनकी विभिन्नाइति शास्त्रों में मतिपादित है--चद्ररका, आधता, बर्जेला. अष्ट-कोषा, पोडग-कोषा आदि सभी प्रतिद्व एवं शर्तमय आइतियों में पीठ प्रकृत्य हैं।

पीठ-प्रमेश्—पीठों के, अनेक पापाण-पटिकाओं के प्रयोग एवं शोमा-विकित्तत्तियों के आधार पर निम्मितिशत पीठ-प्रमेद एवं विच्छिति प्रकार द्वरूटव हें—

| पीठ-प्रभेद  | भू, महावज्र          | विश्विति प्रकार         | ५५० कस्प       |
|-------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| १. मद्र ं   | ६. सीम्यक            | १. उपान                 | ६. करंड        |
| २. भहास्तुज | ७. श्रीकास्य         | २. बगती                 | ७, यहिका       |
| ३, भीकर     | 🛋, चन्द्र            | ३. कुमुद                | ⊏, निम्न       |
| ४. विकर     | ६ बज                 | ४. पद्म                 | १. धृतवारि     |
| लिक की इच   | मा पं-शिला से तथा पी | र की स्वतास्त्री-जिलामे | विकित है। शक्त |

लिङ्ग की रचना पुँ-रिश्ता से तथा पीठ की रचना क्यी-रिश्ता से विहित है। शास्त्रों में पापाया झादि निर्मास्य द्रव्यों की परीचा बची ही विशद एवं विकट है—पीछे—'मितमा-द्रस्य' में हस्की समीचा की जा चुकी है।

तिज्ञों की प्राचीनतम पापाण प्रतिमाओं के स्मारक-निदरीन में क्षोंचम निदरीन भीटा और गुडीमलाम् के लिल्ल हैं। दिनिणास्य स्थापत्य में तिक्योसीयूर का श्रष्टोत्तर-गत एवं सहस्र-तिल्ल प्रसिद्ध हैं। सुन-तिल्लों का पापाणीय निदरीन मारवाद के चकोड़ी (जोधपुर) चरवोमा (कीटला) श्रीर नासिक (संग मरमर) में प्राप्य हैं।

#### गरापत्य प्रतिमा-सम्ब

त्रिमूर्ति—झसा, विष्णु, सहेरा, हिन्तुओं के महादेवों की गौरव गाथा में विना शक्ति-संयोग उनकी महिमा ऋधूरी है—उसी प्रकार विना गणपित मगवान गणेरा उनकी गरिमा का प्रसार कैते,? सनातन से बचा देव बचा मानव सभी, को ऋपनी लीला में, निमिन्न कार्य-कलाप एवं मीवन-व्यापार में शक्ति और सेना दोनों की आवश्यकता रही। वास्तप में सम्बक् नियंत्रता के लिए चाहे सह निर्वश्वस सम्पूर्ण कात का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विशेष या किसी समाक विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो असमें शक्ति तथा सेना दोनों की प्रावश्वकता ही नहीं अनिवार्यना भी रही।

मानव-मंद्रकृति में दैनो ब्यं आगुरी दोनो संस्कृतियों का सम्मिश्च है--राहित एवं तैन्य के द्वार सदेव आगुरी संस्कृति को दसाये रखना यही मारतीय संस्कृति का मर्ग है। मानव-संस्कृति के इस स्वत्न-क्यापर (Balance of power) में स्वत्न आगुरी संस्कृति ने आ दसाया तस्त्रत इस विज्य में अशावि-अधन्तेष एवं अशुद्ध का शामाच्य ग्राया। मारतीय-संस्कृति को वन्ते वझी देन विस्थ-संस्कृति की यह है कि मानव को दानव पर सदेय विजय पाने दहना चाहिए। मानव यदि दानव पर निजय कर जेता है—दानव को दबाये रहता है तो देशन की कोल में किलील करता हुआ—मानवेन, येगम एवं समृद्धि, इस्ट तथा ग्रायुत क्यो सम्बद्धन कर सकता है अन्यपा नहीं। आज की विश्व संस्कृति में इस सन्द्रतन के अभाग के विषय एवं दानव परिवास अस्त्रत दिन्तीय हैं।

शत, हिन्तुकों ने शपने देवों एवं देवियों में इस शाधार मूद किदान का प्रतीक करननाओं के क्षारा शपनी म नवीय संस्तित की रखा का प्रयत्न किया है।

श्वरतु, दानव पर विजय वाने के लिए जिल प्रकार नैदिक शासिन—श्वारिमक श्रमवा श्राप्यारिमक या वीक्षिक शासि की श्रमेखा है उसी प्रकार व्यापिदेषिक एए शासिनीतिक शिक्त की समादना में दो पर्य नहीं हो कस्ती । इन दोने शक्तियों की सार्तक-कृषना हिन्दुश्ची ने शक्ति तथा गांगुश्च में की है। इन्हों दोनों के संयोग से स्वयं दिखें पुनर्द की निप्पमा इस देश में बढ़ी तथा ऐहिक एवं पारलोक्तिक दोनों प्रकार की उन्नाति होती रही।

ह्याज कियों भी हिन्दू उत्तव को लीजिए—कोई भी वार्मिक लंदरार—पर, होम, एकन, कपा, पुराय, कपा में आवशिक-नृत्वा में शक्ति तथा गरोख दोनों की पूरा होती है। इस प्रशास शक्ति की प्रतिवाजों के निरंश के उपरान्त झव गरोख की प्रतिवाजों नी ब्याव्या सत्तरि है।

महाराज भोज के समाम्रवा-युक्तार में वहा अन्य प्रतिमाधों हे उल्लेख हैं वहा गारिए गरेहा के समय में मीन समय में मान एहंग्यों में नहेंग के आक्या एवं उनने प्रतिमानिक प्रमान में मान होते हैं। दुना पीराधिक परम्पा के अनुतानी हुए अन्य में नहीं बाता। पुराबों में नहेंग के आक्यान एवं उनने प्रतिमानिक प्रमान में माने माने में अहाना में माने में अहाना में में नहीं के अहानाभी हुए अन्य में निवेश मोने मिने माने में माने प्रतिमानिक की प्रतिमानिक प्रतिमानिक मही है। बातवार के समय आवार्ष में भी तिथा पुराबों की अहान ही कानिया की प्रतिमानिक की प्रतिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्रतिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्रतिमानिक की प्

वर्णन समराञ्चल में मिलते हैं। श्रतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः प्रन्थ के रिस्तार-भय से अथवा लेखनी संक्रचित हो जाने से लेखक ने अन्य के अन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संक्रचित एवं कंचित कर दिया। इसारा यह त्राकृत इन पंक्षियों से समर्थित होता है।---

> "बैऽपि नोक्ता विघातच्यास्तेऽपि कार्यानुरूपतः । यस्य यस्य च बङ्किङमसरस्य सरस्य च॥ र सराध मयोवार्षि मागगन्धवंगीरपि । तेन बिद्धेन कार्यः स थया साध विजानता ॥"

श्चर्यात् इन देवों एवं दैनियों, दिग्पालों तथा राज्सों श्चादि के इन सत्तेपारमक प्रवचन के उपरान्त हमारा यह कहना है कि और भी बहुत से देव यथा, राज्यत, गन्वर्य तथा नाग द्यादि है जिन पर हमने प्रवचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना उनने कार्योतुसार उनके ऋपने-ऋपने सम्मणों—चिह्नों के ऋतुसार समझ कर शिल्पी को बनानी चाहिए।

श्चरत, ग्रन प्रतिमा-पीठिका की श्रपेचित पूर्णता के लिए विक्नेश्वर गरोश के तिन्दिल मद्दः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के न्यरूपी एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सर संकेत ग्रावश्यक है।

बागापतिः बागोशः--गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा लक्क्य विश्वमान है। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शर्षकर्ण त्रादि इस तथ्य के उद्धावक है। ब्रहा-वैवर्त पुराण में इन नामों की दर्शन परक ब्याख्या है: गयापति में 'गा' 'ज्ञान' 'खा' 'मोत्त' पति प्रज्ञ : एकदन्ता में 'एक' एक महा, 'दन्ता' शक्ति-इत्यादि के बोधक हैं।

श्रतएव गरोश की जितनी प्रतिमार्थे प्राप्त हैं श्रववा शास्त्र में को उनके लक्षण उिजिन्ति है उनके अनुसार यिनायक की प्रतिमार्थे गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-सर्व-सनाथ प्रकल्प प्रतिपादित है। तन्त्रों की परम्परा में गरीश के ब्राट ब्राधवा ब्रधाधिक इस्तो का अलेल है। पराणों में गणेश का बाहन मृथिक है। शारदा-तिलक तथा मेह-तन्त्र के

द्यातुमार शीयत बुन्दाबन जी ने गयाश के निम्न दश स्वरूपी का सपेत दिया है:--र्सक्षा हस्त इस्त साद्यन चतर्रस्त विघ्नराज पारा, श्रीक्रश, चक, श्रमय ١. लच्मीगणपति

शंप, अन्य पूर्ववन्, बाम जानु पर लद्दमी एवं ₹ 17 शरहोधत-स्वर्णपात्र शक्ति-गरोश श्रंकुरा, पाश, मश्रदन्त, विजीरापक्त 77

वितिप्रशादन-गरीश ٧.

राप पूर्व, निशेष दिस्यलना

रोप प्रथमयत विदोष अनुप्रह यह-त्रवह ч.

देशम इप्तदान, श्रमीति, मोदक, रद, र्टंक, मुद्गर, ۹. चप्रदश्त र्थकरा, निशिपा

चतुर्देश ७. पीतगरीश पास, श्रॅं फ़ुरा, मोदब, रद ( दस्त ) महारायपित दादशहस्त विजेश, सुद्गर, धन, निशक्त, पक, पदा, पारा,
 कुमुद, तयहुल, रद, सथिपात्र, पट,

 विरिद्धि-मख्यति दशहस्त विजेश, सुद्गर, घन, चक्र, माला, कमन, पात्र, वास्तु, स्द, मख्यित्र

१०. उन्तिष्ध-गणपति चतुर्वस्त अनुमद्द, श्रभीति, पाश, श्रीकुश, (द्विदेन्त) इसी प्रकार राप महासम ने अपनी Hindu Iconography में निम्मतिशित गरीश प्रतिमात्रों का वर्षान किया है।

१. वालगणपति ६. हेम्म्य (पंचगजानन) २. तहुण गुणुपति ७. प्रसन्न-गुणुपति

मिति-विक्तेश्वर ८ व्यजनायापति

Y. बीर-विन्नेश्वर E. जन्मत्त उन्लिष्ट गरापति

शक्त-गर्गेश
 १०. विध्नराज-गखपति

म्र. लन्नी-गणपति ११, धुवनेश गणपति इ. उच्छिष्ट-गणपति १२, ज्ल-गणपति

स. महाराणपति १३. इरिद्धा-गणपति ( राधि-गणपति )

य, उध्य-एग्रावित तथा १४. भारतचन्द्र र पिछल-एग्रावित १५. शर्राकर्ण

१६, एकदन्त
स्थापस्य-निहर्शेनो—में कालाड़ी के ज्ञाप्ताह्मी-मंदिर में उत्सव व विधरट-गय्यदि,
तेद्वामी के विश्वनायावामि-मंदिर में लक्ष्मी-गयुर्वि, कुम्भकेखन के नागेश्यस्वामि मंदिर में उन्तिग्रट-गयुप्ति, नेगवटम के नीलायतावित्रमम् में इस्म्यनयप्ति (वास्त्रका), त्रिविद्रम की (गजदन्तम्य) और पष्टीश्यरम् की मश्तन-गयुप्ति और इसेविड् और होमल्येश्यर की ग्रस-गयुप्ति—मंतिमार्च विशेष प्रायस्यात हैं।

अब अन्त में गायुरा के समयन में बीकी तो समीवा के उपरांत इस स्तम्म के अपरांत इस स्तम्म के अपरांत है। तिस प्रकार व्यक्तिम-अपरांच के विशिक्ष-मयाद्विपिष्ठक गुण्य एवं क्य के प्रतीकों का संकेद विमूर्ति में हमने किया था उसी प्रमार गायुविप सरोरा के प्रतीकों का संकेद विमूर्ति में हमने किया था उसी प्रमार गायुविप सरोरा के किया मान करने हैं। राजस्य के विद्व में समातान से मान प्रतान में ति पार्थ को स्वाद्वाद के मान अपरांत में मान अपरांत में मान प्रतान में पूर्वी माने दिया है। मी क्या प्रतान में पूर्वी माने दिया है। मी क्या प्रतान में पूर्वी माने किया मान किया के प्रतीक कर्यों की सिद्ध, ज्वाह्वाद के प्रतान कर साम क्या मान क्या मान

मधेश पर इस प्रवचन के उपरात शिव परिवार में मधेश के भाई कार्तिकेम भी चर्चा अवशेष है। अतः उनका भी नर्थान यहीं पर कर देना ठीक होगा। मधेश तथा कुमार दोनों ही शकर के पुन हैं। अतस्य जिस प्रभार पुन आत्मा कही गयी है उसी प्रकार मधेश अध्मूर्ति स्पेमकेश भगवान भागे के आकाशिक रूप हैं। मधेश की लम्योदरता तथा उनकी वर्तुलाइति, बहुमोदकता स्थापक अवायड के अन्यन्तर विभिन्न जीवी अथवा लीकों की सिन्निविष्ट का प्रतीक है।

सेनापितः कार्तिकेयः— महाराज मोंज ने जिस प्रकार मगवान् शंकर पर सुन्दर प्रयाचन निया है उभी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के भीच-पीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थानी—नगरी, प्रामा तथा खेटो—के निदंश से ऐला पका चलता है कि उस समय सम्मगतः प्रायेक पुर-निवेश में रहन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्पर सर्ववामान्य कर से प्रचलित थी। परन्त यह परम्परा गिरिणिक नहीं, किंद्र आगिमिक है। आगमों का हो ऐला निदंश है। अतः अतामों की झाना हक मवस्त पर पिलानित होती है। यसि पर सम्य है कि रोशतक आदि उत्तरी स्थानों पर हक्तद कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाशों का अनुर प्रचार या और पुरातलान्येपण हस तस्य का समर्थक भी है तथावि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरत्त ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो अमुख लक्ष्णों में सभी शाखों का मतेक्य है—पडानन श्रीर शिक्तपर । रकन्द का एक नाम कुमार है। श्रत. उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति बिहित है। रक्तन्द शिखिबाहन हैं। कुक्कुट की सनाधता भी खामिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० द्यप्तिक देने शिक्तः कुरकुटीऽध )।

श्चरत् श्रद सम्बद्धा के कार्तिकेय लक्षण (दे० परिश्य स ) की अवतारणा श्चावश्यक है। 'तरुण श्चर्क' ( तुर्य ) के समान ते असी, शक्त स्वर श्वामिकी प्रभा के समान हातिमान् , इपद्रालाष्ट्रति ( कुमार ), मनोध, मङ्गल्य, वियदर्शन ( कुमार है न ), प्रसन्नादन, विष-मुकूट-मरिहत ( श्रर्थात् मस्यादिजटित ), मुक्त'-मस्य-इरगङ्गीरुव्यक्त, पहानन अध्या एकानन प्रदश्य है। परमुख कार्तिरेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजार्ये, खेटक में ६ भुजार्ये, शाम में (एकानन) २ भुजार्ये विल्थ हैं। इस्तायुर्वी में रोचियमती शक्ति प्रधान है । अन्य आयुध है- शर, लड्ग, मुख्यठी, मुदगर (शक्ति दाहिने हाय में होगी ही ;-रहा छुठा हाथ यह प्रमास्ति-मुद्रा में । बार्ये ६ हाथों में धनु, पताना, प्यदा, रोट, उद्मुट के स य छठा सवधन मुद्रा में। इन श्रामुधी का संयोग सेनापति स्वामि-राविक में बभी उचित है जब संग्रामस्य हैं। ध्रन्यथा की बाली लान्यित विधातस्य हैं। तदन रूप हाम अकट, शिक्षिका संयोग विहित है। नगर में लीनामृति, खेटक में उममृतितथा ग्राम में शात-मृति जिस के दायें हाय में शक्तिश्रीर वायें में कुक्ट विहत है। श्रतः स्थानानुरूप प्रतिम -प्रकृपन उनित है। शांत रेय भगवान स्वन्द की प्रतिमा वीवन तथा शक्ति (Energy) ना प्राजनत प्रतीक है। कुमार इस रूब्द में उनकी श्रोशस्त्रता एवं वान्तिमत्ता तथा प्रसचर्य की नद्दाम शक्ति निरित्त है । उनके बाहन शिल तथा कुकूट चिन्ह मी इसी मर्म के बात्तक हैं । देवतेना के साहचर्य का भी यही वात्पर्य है। पुगर्यों में स्वन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामां में उनके विभिन्न उत्पत्ति-श्राख्यान के रहस्य निहित हैं। अथन जिन नामों के अनुस्य स्थापत्य में इनकी प्रतिमान्य स्थना हुई है उनमें मुख्य हैं।

मार्तिकेय
 पष्टमुत-पहानव
 गंगपुघ
 ग्रज्ञ्यग्रमव (ग्रप्तन्म)
 मृत्त्र्यग्रमव
 मृत्त्र्यग्रमव

५, तारकजित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाय राय बहाराय ने श्रपने अन्य में इन्हीं नामों के श्रानुपत्निक निम्निलिसित मितमास्रों का उल्लेख किया जिनका साधार उन्होंने 'कुमार-वैन' नवाया है :---

शक्तिषर
 नार्तिकेय
 सक्तय
 क्रमार
 सेतापति
 पुर्मार
 स्वापति
 पुरमार
 पुरमार

प्र, गजनाइन ६. शारवराभव

दि॰ १ श्रीतस्व-निधि के अनुषार इन कुमार तन्त्री प्रतिमाश्ची के प्रतिरिक्त भी कुछ प्रतिमार्दे चित्रप हैं सैवे १७ अभिन गत १८, धीरभेथ १९, वागेथ २०, गुद्द २१, ब्रह्मचारि तथा २२, देशिक।

कार्तिकेय का मुख्यायण रूप जैमा क्यर धंकेत हैं दिवयारय कूना एवं स्थापरय की विशिष्टमा है तदमुरूप मुख्यस्था-प्रितामों की प्राप्ति मी वहीं प्रयुद्ध हैं। क्रूमकोप्पम को देवतेना क्षीर बहातिहाता मुख्यस्थ पापायों तथा शिरिय-महन्ता निरोण दर्शनीया हैं। इसीए की पापायी तथा पर्टोपरम्प की परमुखी भी अधिक हैं।

हि॰ २ गावणस्य प्रतिमाश्री में भन्दिरेक्टर को भी नहीं श्रुत्याय वा सकता। वैने तो नन्दी (क्यम) तभी ग्रिगलवों में स्थापित है, परनु दादियास्य पितालवों में निन्द-केंद्रवर अध्या श्रविकार-मन्दी की पुरुष-यनिया चित्रित है। यनुकर की प्रतिमा मुश्दर निदर्शन हैं।

# सीर-प्रतिमा-सद्यस

यशरि छ॰ स्, में शैर-पितमात्री ने लात्यों पर प्रवचन नहीं—परन्तु हिन्दू पंचायतन में मूर्ग का मो शान होने के कारण तथा हम क्रम्परन की मूर्ग-गिदिका में शैर-पूना पर भी समेद होने के कारण यहाँ हम स्पन्न पर शौद-गितमात्रों को छोड़ा नहीं हा महत्ता । सनिता, मिन्न, हिन्स कुमारे पेटिक देनी के निस्स में हम जानने हो है कि वे मत्र शौर-मबदलीय देव हैं। चारिया नाम के देनी का मी वर्णन बेटी में मिनता है। ग्राहित्स वास्त्र में अरगन्त माचीन देव-गर्ग है। शन्तय-बाह्यण में उनकी श्रीवरा द्वापा गरोश पर इस प्रवचन के उपरात शिव परिवार में गरोश के आई कार्तिनेय की चर्चा अवरोप है। अत उनका भी वर्षोन यहीं पर कर देना और होगा। गरोश तथा कुमार दोना ही शारत के पुन है। अतप्य जिस प्रकार पुन आत्मा कही गयी है उनी प्रकार गरोश अपन्ति दोविका भगवान् गर्म के आवश्या हिन्दी रागेश की सम्बोदरता तथा उनकी चर्चाकहत, बहुमोदकता द्यापक अगायड के अम्यन्तर विभिन्न जीवी अगया लोकों की सनि विश्विक होती करें।

स्कृत्य कार्तिकेय के दो अमुख लक्ष्णों में सभी शास्त्रां का मतैक्य है—पदानन श्रीर शिक्तियर । स्कृत्य का एक नाम कुमार है। खत उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। स्कृत्य शिखियाहन हैं। कुनकुट की सनायता भी स्वामिकार्तिकेय में उक्षित्यित है (दे॰ श्रामि॰ दन्ते शिक्ति कुरक्रदेऽऽथ )।

भ्रस्तु अन समगङ्गण के कार्तिकेय लक्षण (दे० परिनिष्ट स ) की अनतारणा श्चाषश्यक है। 'तरुण अक' (सूर्य) के समान तेअस्वी, रक्त म्पर अधि की प्रमा के समान कातिमान् , ईपदानाङ्गति ( कुमार ), मनोश, मङ्गन्य पियदर्शन ( कुमार है न ), प्रसन्नवदन, चिन-मुक्कर-म पित्रत ( अर्थात् भवपादि जटित ), मुक्त -मण्यि-दाराङ्गीकरवल, पहानन अपवा एकानन प्रदश्य है। प्रमुख कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजायें, खेरक म ६ भुजायें, बाम में (एकानन) २ भुजायें चित्रय हैं। इस्तायुत्री में रोचियनती शक्ति प्रधान है। अन्य आयुष हैं शर, लड्ग, मुख्यती, मुदगर (शक्ति दाहिने द्वाय में होगी ही -रहा छुठा हाय यह प्रमारित-मुद्र। में । वार्ये ६ हाथों में घनु, पताना, धएना, खेट, कुक्षुर के साथ छठा सवधन मुद्रा में । इन ब्रायुधी का सवीग सनापति स्वामि-राविक में दभी अचित है जब समामस्य हैं । ख्रन्यथा कीडालालान्बित विधातन्य हैं । तदनस्य छ।ग अकट. शिखिका संयोग विहित है। नगर में लीनामूर्ति, खेटक में उपमूर्ति तथा प्राम में शात-मृति जिस के दायें हाथ में शिक्षकीर वार्ये में कुक्ट विहत है। श्रत स्थानानुरूप प्रतिम अकल्पन उचित है। कातिनेय मणवान् स्कृद की प्रतिमा शीवन तथा शक्ति (Energy) ना पाउन्यल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रीजिस्विता एवं कान्तिमचा तथा बढाचर्य की उहाम शक्ति निर्ति है। उनने बाहन शिख तथा कुकूट चिन्ह भी इसी मर्म के द्योतक हैं। देवमेना के साहचर्य का भी यही तात्वर्य है। पुगखों में स्वन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामा में उनके विभिन्न उत्पत्ति-श्राख्यान के रहस्य निहित हैं। श्राधव जिन नामों के श्रनुरूप स्थापल में इनकी प्रतिमा प्रस्पना हुई है उनमें मुख्य है।

> १. कार्विषय ६. की.स-मेचा २. परमुदः पदानन ७. गंगपुत्र २. शाकवणभार (शाजन्म) ६. गुर ४. सेनानी ६. अनकम् ५. ताकवित १०. स्कृद तथा स्वामिनाथ

T, WEARING (or the fall tallstand

गोपीनाथ राथ प्रदाशय ने श्रवने अन्य में इन्हीं नामों के श्रानुपक्षिक निम्मलिपित मितमाश्रों का उल्लेख विचा जिनका श्राचार उन्होंने 'कुमार-संत्र' बताया है :---

१. शक्तिथर ७ शांतिभेय १२. ब्रह्मसास्त २. रकन्द = क्रमार १३. वित कल्यायासन्दर्शति

३. सेनापति ६. परमुख १४. बालस्थामी ४. मुक्रसप्य १० तरकारि १५. क्रीडामेता

४. सुन्नसंस्य १०, तारकार १५, काश्चमता ५. ग्रजवाहन ११, सेनानी १६, शिरिवाहन

६, शारवयाभव

दि॰ १ श्रीतल्य-निधि के श्रदुकार इन कुमार तन्त्री प्रविमाशी के श्रविपिक भी कुछ प्रतिमार्षे चित्रय हैं जैसे १७ श्रमित्रतात १८, सीरभेय १९ मागेय २०. ग्रह २१. प्रस्नचारि तथा २२, देशित।

कार्निकव का मुजकायय रूप जैमा ऊपर धेमैत है दिवासाय पूजा पर्य स्थापस्य की विशिवना है तदनुरूप मुक्तस्यय-प्रतिमाजी की भागि भी यही प्रपुर हैं। कुम्मकीएम को देवतेना क्रीर वहतिपहिता मुक्तस्यय पामाणी तथा शिरित-महन्ना विरोप दर्शनीया हैं। हलीरां की त्याराणी तथा पहीरक्य, की यख्युली भी मार्कत हैं।

ि १ बाब्यस्य प्रधिवाक्षों में नित्यवेष्ट्यर की भी गई। शुलाय व्या सनता। बैने ती नन्दी (दूपम) भभी विप्रावक्षों में स्थापित है, यरनु दादिवास्य रियालकों में निद्-केश्यर प्रयशा श्रीविक्तर-नन्दी की पुरुष-पनिमा चिनित है। यसूत्रर की अतिमा गुन्दर निदर्शन है।

#### स्रोत्विमा-सच्च

मश्रीर सन्धान में सीर-पश्चिमाओं में लवशों वर प्रज्ञान नहीं—पर-पृ हिन्दू पंचायतन में गुर्व का भी स्थान होने के बारण तथा हम श्चायवन की पूर्व-मिडिका में भीर-पृत्रा पर भी सपेत हाने के कारण नहीं इस स्थान पर सीर-प्रतिमाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। सिरिता, मिन, स्पिपु आदि चैदिक पैसों में विषय में स्थानते ही हैं कि वे मन सीर-परदर्ताम पैत हैं। क्यारिस नाम में पेक्षा मां में पूर्व ने चेदों में मिलना है। आदिस्य भासत में अस्यन्त प्राचीन देव-गर्व है। कारप-आक्षण में उनकी संदर्श दक्षा १२ दी गई है। क्योतिपशास्त्र में श्रादित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उससे ये १२ श्रादित्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुरायों में भी श्रादित्यों को सीर देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

म्रादित्य--म्रादित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन वारहों म्रादित्यों की प्रतिमा के लवणों पर विश्वकर्मीय-शिल्प में पूर्ण प्रवचन मितते हैं। निम्न-लिखित १२ म्रादित्यों के शव-महाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लवण का श्रामास पा सकते हैं:--

| संख्या | श्रादित्य  | दविण प्रमार् | बाम प्रवाहु   | दक्षिण थाहु | वाम वाहु |
|--------|------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| *      | षाता       | कमल माला     | कमरहलु        | क्मल        | कमल      |
| 2      | भित्र      | सोम          | शहा           | 77          | 3)       |
| ş      | श्चर्यमा   | चक           | कौमोदकी       | 11          | 33       |
| 8      | <b>६</b> ज | श्रद्भाता    | ব্দ           | 17          | ,;       |
| ч,     | वहरण       | चक           | पाश           | 17          | 83       |
| Ę      | सूर्य      | कमरहलु       | श्रचमाला      | 33          | 17       |
| •      | भ्रम       | शहन          | বন্ধ          | 2,          | 92       |
| 5      | विवस्वान्  | 7)           | माला          | 22          | 10       |
| 3      | पूपन       | कमश्र        | कमल           | n           | n        |
| १०     | सविता      | गदा          | चक            | 19          | 31       |
| 2.5    | रंबष्ट्रा  | खुक          | होमजकत्तिका १ | 17          |          |
| १२     | ′ विप्णु   | चक           | कमल           | 11          | 79<br>79 |

सी-प्रतिमा-लक्ष्ण—इन ब्रादित्यों पर इस लामान्य संकेत के ब्रानन्तर यह सूक्य है कि सर्वोपासना एवं स्वं-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-वित्रण में रूप्तं-प्रतिमा वासुदेव-विन्तु के बहुत सिक्षकट है। सत्य तो यह है कि तिल प्रकार कापक विष्णु हो सालिकों प्रतिमा वासुदेव में क्रोर तामसी ब्रानन्तताथी क्रीर सोपानारा बताराम में निर्दित है। प्राप्तारा कारताम में निर्दित है। प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूर्य में निहित है। प्रतिमान रूप, सेपिक कृत्य, रिम्माल-कृत्य क्रादि इसी राजस (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री बृत्यावनमहाचार्य (of 1. I. p. 18) ने वासुदेव एवं स्वंदेव के इस साम्योद्धाटन में निम्मतिखित समताओं का उदाहरया दिया है:—

| षासुदेव                                 | सूर्यदेव                                     | वासुदेव            | सूर्यदेव             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| सरस्वतीया सत्यभामा<br>लदमीया रुविमणी    | प्रमा<br>छाया                                | ईश<br>चतुर्हस्त    | दगड                  |
| मसा                                     | क्रवडी                                       | पश्चासञ्           | चतुर्दस्त<br>पद्मासन |
| सीर प्रतिमाक द<br>सैस्थित (११) प्रकार स | ी रूप प्राप्त होते।<br>क्रिक्ट ( टिक्टक्टें) | े हैं।(i) पद्मासन, | पद्मकर, सप्ताश्व-रथ- |

श्रंरण-वारिष, क्रमशः दिव्ह एवं वाम वार्थ में निद्धाा (खावा ) और राशी (माना था सुववंता) नामक अपनी दोनों रानिमों की प्रतिमाओं से स्वाध एवं उसी क्रम से सहग्वर अपना मती-पानन-तेनकी-वर विद्वला (कुचरी) और शलघर द्वड नामक दो दारपालों की पुरुप-प्रतिमाओं से युक्त । युवं के प्रतिमा-क्लेवर में मंजुक-वर्म का वज-वरिधान आवश्यक है। स्थापन में मधुस मेमहालय की स्वय-प्रतिमा तथा वोनाक के सूर्य-मिदार की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापापायी निदर्शन हैं निनमें इन लवणों की अनुगति है।

सद्मह्—सब्बहीं का चौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्षन ठीक ही है। शास्त्रों का निर्देश है कि सुर्य-मन्दिर में नवमहीं की प्रतिमात्रों की भी प्रतिष्ठा स्वायन्यक है। नवमहीं में स्व का भी धमावेश है। श्रस्तु इनका विस्तार न कर निम्न सालिका से इन नवमहीं के लाक्खन का पूर्ण श्वामास प्राप्त हो जायेगा:—

| न पूर्ण व     | ग्रामास प्राप्त हो | जायेगाः—        |              |             | 2                  |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| संख्या नवग्रह |                    | वर्ख            | श्रायु       | <b>थादि</b> | श्रासन-वाहन        |
|               |                    |                 | दिवय         | बाम         |                    |
|               | सूर्यं             | য়ুদল           | पश्च         | पश्च        | सप्ताश्व-रथ        |
| R             | सीम                | 10              | <b>कुमुद</b> | कुमुद       | दशाश्व-रथ          |
| R             | भीम                | रक्ष            | इसड          | क्रमंडलु    | छाग थारन           |
| ¥             | सुध                | पीत             | योगमु        | द्रामें     | सपसिन              |
| ¥,            | गुरु               | 93              | उत्तमाला     | कमंद्रलु    | <b>हैसवाहन</b>     |
| Ę             | शुक                | <b>গ্র</b> বন্ধ | 1)           | 39          | मण्डक-माइन         |
| 9             | शनि                | <b>बृ</b> ,ब्स् | दगड          | 99          |                    |
| 5             | राहु               | धूम             | -            |             | कुएड सनाथ राहु     |
| 3             | षेतु               |                 | श्रंजिल मु   | द्रा में    | का अधरङ्ग वर्षाकार |

हि॰ १—ये सभी नवगह देवता निरीट एवं रस्त कुरवलों से भूष्य है। स्थापस्य में तज़ीर के सूर्य मन्दिर में नवगहों की ताझजा प्रतिमार्व दर्शनीय है।

दि॰ २—मीलिक इंग्टि से इन नवपहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देयें। (को इनके ऋषि-देवत मी हैं) की रूपोदमावना ही परिलक्षित होती है।

स्य में बैच्यानी रूपोर्ट्रमावना पर हम इद्वित कर ही जुके हैं। उसी प्रकार चन्द्र में बहुण, मंगल में कार्तिकेय (सन्दाधि देवते मोमन) जुक में विच्यु (नारायणाधिदेव विच्युप्तस्यधिदेवतम्) शहस्यित में बह्या, ग्राह में रक्त (श्रक्रिपेदेवतम्) शनि में वम (यमाधिदेवतम्) शनि में वम (यमाधिदेवतम्) शनि में वम (यमाधिदेवतम्) शाहु में सर्ग (सर्थन्नप्रपिदेवतम् और केतु में मंगलाधिदेवता—(दे के हेमादि—) मोमकार तया कर्ष केती कार्य विश्वानता)।

इरा च उपर्युक्त सारूछनों के ग्रतीकों से इन मही के क्याचिराज्य पर भी संकेत है---शनि के दयद में व्यंत, बहरयति की क्षयमाला में वैरास्य पर्यं तपः। इसी प्रकार अस्य मही

की भी कथा है।

टि॰ ३-पाय: हिन्दुछों ने प्रत्येक संस्कार में पूजा, श्राची, यह, पाठ, जप, तप, दान ग्रादि तथा उपनयन, विवाहादि सभी घार्मिक कर्मों में गरोश-लक्ष्मी के समान ही इन नवप्रहों की पूजा की पाथमिकता सनातन से चली आ रही है। सत्य तो यह है कि हिन्दू जीवन में नवप्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योति शास्त्र इन्हीं ब्रहों की छानवीन है। प्रत्येक मानव इन प्रद्रों का गुलाम है। ये दी उसके जन्म-भरण एवं विभिन्न कार्य---उत्थान. पतन, सुरा, दु:ख, ऐश्वर्य एव भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं बरदायक हैं।

टि० ४---सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनों में राव महाशय ने दिल्खी एवं उत्तरी द्विविधा सर्थ-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टतायों पर हम जगर निर्देश कर चुके हैं। दक्षिणी प्रतिमाश्रों में मूप के हाथ सकन्य-प्रयंन्त अस्थित रहते हैं कतेयर उदरबन्ध से बंबा रहता है श्रीर पर नग्न । इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाश्री के हाय स्वामाविक कटिपर्यन्तस्थ, एवं पाद नग्न होकर सदैव अञ्यङ्ग गरिडत ग्हते हैं। परिवार में देवियों एवं द्वारपालों का भी दक्तिणी प्रतिमात्रों में त्रभाव है। दोनों के सामान्य लक्कणों में किरीट-मुक्रट एवं प्रमान्मगडल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्तिशी सूर्य-प्रतिमात्रों के निदर्शन ग्रहीमल्लम के परशरामेश्वर मन्दिर श्रीर मेलचेरी के शिव-मन्दिर तथा नग्गीहल्ली श्रीर बेलर में भी दर्शनीय हैं। इलीरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण यहां सुन्दर है। श्चम्य स्थानों में श्चनमेर, हवेरी ( धारवार ) तथा विज्ञीरगढ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं। चप्ट दिग्पाल

दिखाल और लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या ग्राठ है जो विश्व की ग्रष्ट-संस्थक दिशाश्रों के संस्थक (guardian) हैं :

पश्चि० १. इन्द्र 91 वरुख

२. द्रारित दक्तिण-पूर्व ٤. उत्तर-पश्चिम वायु

यम दक्तिश क्रवेर 10. उत्तर ¥. निश्चति बचिश् पश्चिम ८, ईशान उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो प्रशतन प्रभुता (श्रर्यात वैदिक युग में) थी वह दिग्यालों की सद-मर्यारा में परियात हुई-देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। समराहरण का दिग्पाल-तत्तवा श्रपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र श्रीर नरकराज यम-येवस्यत के लक्कणों के साथ श्रारेन का संकेतमात्र मिलना है, श्रान्य श्राप्ताध्य है—सम्मवतः पाठ श्रानुपन्य ।

इन्द्र---निदरोश इन्द्र की प्रतिमा में इजार औंसें ( सहसाख ) एक हाथ में बन्न. दूधरे में गदा, पुष्टाह शरीर, विशाल सुजायें, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य श्रामरणां एवं ग्रहीकारों के साथ-माथ यशोपनीत भी प्रदर्श है। इन्द्र श्वेताध्य चित्र है। समराहण ने इन्द्र-लच्या में एक यहा ही मार्मिक लच्या जो लिया है यह है 'कार्यो राजिश्रया युक्तः परोहितसहायवान' अर्थात इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्य है तथा अनकी प्रतिमा में अनका पुरोहित-अधानामात्य भी प्रदर्शनीय है । इन्द्र के राज्याधिदैवस्य एवं उनके बाहन ऐरावत गज की गज्यश्री-प्रतीकता पर हम पहले ही मंदेत कर चुके हैं।

यम-विवस्तान् सूर्यं के पुत्र बलवान् वैवस्तत-यम, तेज में मूर्यं महत्रा, म्यण्डिमरण्डं

से निभूपित, वराङ्गद मसिडत, मम्पूर्ण चन्द्र वदन, पोलाम्बर, सुनेन, विचित-मुक्कुट (१) प्रदर्श हैं।

ष्ठिन-स्त्रायमों म आग्नेय प्रतिमा चतुर्धुं जी, त्रिनेत्रा, जटामुद्धटा एवं प्रभा-मण्डला प्रदर्श्व ततायी गयी है ।

निद्रांति —में निद्धांति नीलवर्ण, पीताम्पर, लम्बरारोर, नरवाहन, ( भद्रपीठासन या सिह्वाइन ) चिन्य हैं।

बरुण-शृङ्गार्ण, पीताभ्यर, शान्तपृति, करवष्ट भुक्कट उपनीती, मकरासन, पाशापुण, परदहस्त निहित है। वि० घ० के अनुमार वक्षण मात हमों के स्थ पर श्रारुट्स प्रदर्श हैं सथा अन्य लड्डानों से वैद्धेन्यणें, शुक्काक्षत्रसमाथ, मत्यपन्न, पश्च शङ्क-नजपान पास-हस्त मतीत होते हैं। हमार्में यस्त्व के दायें-वार्षे गङ्का यसुना मी हैं।

बाय--नीक्तरर्ग, रक्तनेत्र, प्रमारिसमुख प्रदश्य है।

कुवेर--पदाधिय फुनेर का प्रतिभाओं पर प्रजा आधिरावन है। रीद प्रतिमाओं में मी उनके बहुत चित्रण है। वर्ण वर्णगीत तथा कुरडतादि आभूरणों से मरिडत सम्योदर चित्र हैं।

ईशान -तो स्वय महादेव भगवान् शंकर-खरूप ही हैं।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनीपगाना कतिषय जान्य जुद्र देव-वर्ग एव देवों के छापी गन्ववीदि एव उनने थिरोधी दानवादि पर भी ऊछ तकेव अमीन्ट हैं।

चारिवती—इस युगल के वधायि प्रतिमा शास्त्रों में लखण हैं परन्तु लघ्य (स्यापल) म इनका चित्रण च्रामाप्य है। ये नैदिक जोड़ा है परन्तु ये कीन हैं — ठीक तरह से नहीं कहा जा सहता। प्रमिधा से निवक्तकार वारक ने इनका सर्वध्यापक ( ध्यर्व्वाते ) तामा है। अप्याद्य टीका हारों में से कुछ ने तो इनको चावा प्रथिषी (Heaven and Earth) का मतीक माना है छीर खन्यों ने रात छीर दिन का तथा किश्वी-किशी ने वर्ष छीर बन्दमा ता। खरहा, इनके सम्यन्य में एक तथ्य संमान्य है—ये सुर-वैद्य (physician gods) हैं। प्रराची में इनके स्थापका में एक तथा सिवी है। वरतह पुराण इनको स्वी तंत्रा ( सूर्य क्षर के रूप में) का पुत्र माना है। समयद्वा के इनके प्रतिमान्तव्या में इन्हें प्रक्षायर, नातारकारवित सुक्ट मुशोमित, सर्वालद्वारालक्षत, बहशी (matching each other) चित्रत करना चाहिये।

श्रध देव (या छुद्र-देव ) और दानव

राव ने श्रर्घ-देवों में निम्नलिपितों का उलेख किया है---

# शुद्र-देव

१. वतु-गर्ग ४ असुर 🗠 पितृगस्

२. नागदेव भ्रीर नाग ५. श्रप्यरोगण ६ ऋषिगण

६ विशाच १० गन्धा

३ साध्य ७, वेताल ११. महद्रगण

टि॰ १—इनमें ४, ६, ७ को सुद्ध-देव कहना उचित नहीं वे सो सनातन से सुद्धोदी हैं। ऐतिशासिक एवं वौराधिक माना उपाएवान इसके साद्ध हैं। इनमें अहाँ तक प्रप्ताश्ची, गन्यवी तथा बच्चों पर्य किसरो की कथा है उसमें कोई भी भारतीय वास्तु कृति सिना इनके चित्रण अद्धप्टब्य है। बास्तु शास्त्रों (विशेषकर ममराङ्गण) में इनके चित्रण पर विग्रुस स्केत हैं।

दि॰ २---समाङ्ग में यानि इनके लच्छ पूर्ण नहीं है तथापि इनकी प्रापेदिक-श्राकृति-रचना पर इसका संवेत वक्षा महत्रपूर्ण है। आकार की घटतो के श्रातुरूप देखों का श्राकार दानवों से खोटा, उनसे छोटा यूनों का, किर मन्यवों का, पुन- पनगों का और सबसे छोटा राज्ञ को विद्यापर यहां से छोटे चिन्य हैं। भू यह पिशाचों से सब प्रकार प्रवस्तर मोटे भी ज्वादा और कूर भी अधिक प्रदश्य हैं।

इनकी प्रतिमा प्रकल्पना में वेश भूषा पर समराज्ञाणीय सहण यह है कि भूत और पिशाच रोहितवर्षों, विज्ञवन्दन, राक्तनोचन, बहुक्सी निर्देश है। केस्रों में नामों का प्रदर्शन उचित है। आमरण और अध्वर एक दूवरे से वेवेंस (विरागामरणाम्बरा)। आकार वामन, नाना आद्यों से संपन्न। शरीर पर पशोपवीत और चित्र विचित्र शाटिकार्ये भी प्रदर्श है।

दि० १ उपयुक्त तालिका में श्रूषियों का यो संकेत है। मानवार में ( दे० ५७ वा तथा ५६ वा त्रर ) मुनि-काइण श्रीर भक्त काइण भी दिये गये हैं। वसराइण में धन्तन्तरि स्थाप सरदात का संकेत है। जता रूपाप्य में भी अगस्यादि स्वियों की प्रतिमार्थ प्राप्त होती है। स्वियों में व्यावादि महर्षि, नेलादि दसर्पि, क्रवादि देवर्षि, वरिहादि महर्पि, मुनुतादि श्रूपीयों में व्यावादि महर्पि, नेलादि दसर्पि, क्रवादि क्रवादि महर्पि, वर्षि, वर्षि, क्रवादि क्रवादि महर्पि, वर्षा स्वाप्त स्वाप्

दि॰ ४ बसुकों की चल्पा ८ है—घर, ध्रुव, चोम, श्रिनिल, श्रनल मरद्युप तथा प्रमात । नागों में बाद्यिक, तबक, काकोटक, पद्य, महापद्य, शंवपाल श्रीर कुलिक नाम के ७ महानगों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापस्य वित्रव्य (पापाय) भी आत है— दे रहेपिड। मार्चों की चंदवा श्रादिर्यों के चमान १२ है—मान, मन्त, माण, नर, ग्रापान, वीर्यगन, विनिर्भय, नय, दंश, नारायण, श्रुप तथा प्रमि। पिद्युग्णों में सोमकद, श्रुप्तिकात, बाईपद, सोमण, हविर्मुल, श्राप्तय, श्रुप्तिक उरुनेक्य हैं।

### हेबी-प्रतिमा-तत्त्वण

देनी पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके है। यहाँ पर हतना ही कहना शेप है देव विना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कहा गया है—Man loft alone is a devil's workshop ! उसी प्रकार 'देव' की शिक्त 'देवी' पर निर्मर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम सैहेत कर चुके हैं।

अस्तु अस्येन महादेर — विदेव, ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव की तीन शाहित्ये या देवियों के अतुरूप गर्यवती, सच्ची श्रीर पार्ती, दुर्गा या कासी—ये ही तीन प्रधान देशियों है। विदेशों के याद स्ट्राहि लो हवासी-का नम्बर आता है अतः उनकी शाहित्यों या देवियों के अदुरूप मात देवियों मासम्युक्ताओं या मासशिक्यों के रूप में विकल्पित है।

समराष्ट्रण के देवी-मतिमा लजज् में केजन सङ्गी खीर कीशिसी (तुर्गा) का ही सज्ज प्राप्त है। छत चन्त्र देवियों का सज्ज छन्य नोती से लेना होगा।

स्(स्वती--- मदा श्रीर नात्ववती हे नाइवर्ष पर इस महास्तित - महालहभी के श्राप्ति देव-गृन्द परं देवी कृत्य में देशित वर जुने हैं। श्रीत्यम् देशमा के श्राप्तार सरस्वती चतुर्वता, वर्तवपा कना, श्रुक्त-वर्धा, निताव्यत, श्रुत्वपा कना, श्रुक्त-वर्धा, निताव्यत, श्रुद्धक्त मारिता निद्यवं है। दायें दोनी हामी में ने एक में व्याप्तान-मृत्र दूनरे में श्रुत्त माला। या दामों में ने एक में पुस्तक दूनरे में श्रुवक्ती हा या में से एक में पुस्तक दूनरे में श्रुवकरीत (काला) निवत् है। इस महत्तर मृतिनाय-विद्यता, श्रुप्तामाना (इथानक-मुद्दा--देव मुदाव्याव) यस मारदेवी सरस्वती की मितान निताव्य है।

विभ्युत्वर्मोनार के अनुनार तो लाखती उपस्थानका निक्य हे छोर वार्गे हाथ म पुष्पदीक के स्थान पर कमबंधतु तथा दिख्य की व्यास्थान मुद्रः क स्थान पर बीया की मंबीजना तिहित है। कसर मान्त के स्थापय विजय में नस्मती के ये ही हास्त्रजन किंग्रेप मिकित हैं।

मान्त्रती विचा हान छीर जाजी नी तथा क्लाओं की मी खिराशों हैं तथा हती के उरलाया में उनके हाथ में पुरतक (काल-प्रतीक) श्रीर थीला (कला गंगीत-प्रतीक) चित्रत हैं। मस्टर-पुराश ने इस ग्रावीन को पदिये----

> चेत् शाक्षाणि सर्वाचि शृपगीनादिहं य यन्। म विदीनं स्वया देवि तथा में सम्तु सिद्धयः ॥

द्मपन सरमती की प्रतिमा में बाद्य मत्ता कीर कमनव्यक्त उठ महा सर के प्रतीक है कि विद्याचित्रमन, साम्बरणन पूर्व कल-निकान विमा माध्यम, तबस्पवी एवं मिन्तन ने सम्भाग्य नहीं।

शक्री

क्षप्मी पद्मासनाधीना द्विसुना काञ्चनमा । ऐसाबोज्ज्ञवर्सनेक्कुण्यक्षेः कर्णमणिहता ॥ सुर्योग्ना सुरम्माही कृञ्चितम् सर्मान्त्रता । रमाधी योगगयहा च कंजुकाच्याप्त्वरतनी ॥ शिरसी महदर्ग शहुचकसीमान्तपद्भमा । अस्पुर्ग वृष्टिष्ये इस्ते वासे श्रीष्ठविष्यित । सुमप्पमा विद्युक्षमेषी श्रीमनाम्बाविद्या । मेसला करियुर्ग च चर्षामरसम्प्रिता ॥

श्रतः प्रकट है कि इस प्रवचन में सथा पूर्वोक्त समराज्ञयीय सक्स्य में बहुत कुछ साम्य हैं। स्वांमराज्यपिता दिव्यालक्कारपूर्विता से, सुयोबना प्रयमे यौवनस्थिता से साम्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण क्षाय में कमल बताया गया है। समराज्ञण वार्मे हाय को स्विदेशनिविद्य यतस्थता है तथा अशुमद् उसमें औकता की योजना करता है।

लहमी की महा-शहमी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और श्री देवी के चित्रए इतीस में विशेष प्रस्वात हैं।

लद्दमी के इस्त शामान्य लक्ष्ण के श्रांतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमांत्य है कि लद्दमी के दो करा वर्षित्त है—एक का उपप्रत्य वेस्त्यत्व लाक्क्यतों से हैं—विद्याची काइमी (किस्तु की पती ही हैं वे) तथा दूधरी है बिंह-वाहिनों काइमी: हुतां के हिंत-वाहत के क्षमी परिवित्त हैं। करतु किंद्र थाति। क्षमी की उद्यावना विश्वित्र है। हैमाहि (दे के मतलवह—चतु विक) ने लद्दमी 'सिंहास्त्रना' 'सिंहास्त्रन्था' के शप-साथ उठके चारों इसो में कारत, केंद्रर, विश्व एवं शक्त का विभाग बताया है। भी एन्दावन (of I. I p.37) ने भी लिया है-'No image of this description has yet come down to us—पह कीक नहीं। सजुराहों के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक मतिमा सिंह-वाहिती लद्दमी है। इतः हैमाहि का यह लक्ष्म जन में समन्तित है।

लचनी का एक विशिष्ट प्रभेद गत-क्षण्मी भी है जो 'भी' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है श्रीर डीक भी है—भी शब्यभी की पोतिका तथा गत उसका उपलव्स्स (Symbol)। इसके लक्ष्म में भीगलहस्ता, पद्मानना, पद्म-इस्ता समा दो गर्जों से स्नाप्यस्थना विशेष है (दें से संद्रुष्ट ४४, रद्ध-२६)।

लदमी भी मूर्ति ग्रीन्दर्य एवं ऐरवर्ष दोनों की प्रतीक है। उतका कमल-लाकद्वन मीन्दर्य का मार है। ग्रामलदमी का दो गाने के द्वारा रनान उत्तकी कल-प्रियता (एमुद्र-कन्या मन्पन-जपन्य राज्य) का निदर्शक को है ही महा येश्व एवं कार्यस्य राजस्य (Royalty) का हरन भी यह यम नहीं। लद्सी व्याने के लद्दनी मी है ही यह भूपर राजाझों की राज्य-लद्दनी झोर मायेक यर की शहियों के रूप में यह लद्दमी भी है।

दिस्तु-पत्री के रूप में लक्ष्मी की पूजा कैश्युव-प्रमंत्र अविष्यं ग्रीत है। अन्य वैष्यची देखियों में भू देखी, शीवा देखी, शिवजा और शस्य भामा (और मुमद्रा मी देव स्वासाय-मन्दिर, पूर्वी) जी मो अभिमार्थे निज्य हैं। दुर्गा

कौहिरकी —सम्याञ्जय में आयुषो एवं वाहनों से बीशिकी-सञ्जय तुर्गा-सत्तय मतीत होता है। कौशिकी-ताञ्जय अन्यत्र अमाप्य है। राव मधाराय के निपुत्त देवी-कृत्य में कौशिकी का निर्देश नहीं।

श्रास्तु, यन स्व (देन परिशिष्ट स ) में कौशिशी की शाल, परिप, परिश, भाजा, लेटक, लाउ लाज सौनपीं घत्या, श्रादि (श्री ) आशुष हाथ में लिये हुए तथा पोरस्पियी परने पुर ) समा विद्वादिनी कहा गया है। हम आशुष एवं वाहनों से श्राप्टशुओ, विद्वादिनी दुर्गा या काश्यापनी या मिह पाया में निष्य प्रति होता है। परंतु यहाँ पर प्रदिपा सुर का संकीत न होने का स्वय प्रदास परिशा सुर का संकीत न होने का स्वय प्रदास साम स्वय प्रति होता है। परंतु यहाँ पर प्रदिपा सुर का संकीत न होने का स्वय सम्बद्ध यह सक्य मेंनला ( या सर्व-मंगला अपना आपट-मंगला) का संवेत करता है। हेमादि का लवना परंतु उत्पापनीय निदर्शन हम आपन्त का समर्थन करता है।

नबदुर्गा—नबदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परंतु नव दुर्गा के कीन-कीन नाम है—इन में बड़ी विपमता है। क्राममों एवं पुराजों में बिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख है उनके साथ क्रपराजित पुच्छा की निम्नतालिका इष्टब्य है:—

| 5 M W | वाद अनुसामा हुन्छ। | the fate of the Manney of | 4.—         |
|-------|--------------------|---------------------------|-------------|
|       | व्यागमिकी          | पौरा खबी                  | व्यापराजिती |
| ₹,    | नीलक्रयठी          | सद्भवगडा                  | महालच्मी    |
| ₹,    | चैमइरी             | प्रचरहा                   | नन्दा       |
| ₹.    | इरसिद्धी           | चगहोधा                    | देमकरी      |
| ٧,    | रुदाश-तुर्गा       | चयडनायिका                 | शिवदूती     |
| ٧.    | वन-तुर्गा          | चरडा                      | महारण्डा    |
| ۹,    | শ্বমি-বুর্গা       | <b>भगड</b> वती            | भ्रमरी      |
| ७,    | जय-शुर्गा          | चयहरूपा                   | सर्वमङ्गला  |
| ς,    | विन्ध्यवासिनी-सुगी | श्रतिचयिडका               | रेवती       |
| ٤.    | रिपुमर्दिनी-बुर्गा | उप्रचिरहका                | इरविद्धी    |
|       |                    |                           |             |

दि० १-इत तालिका से उपर्युक्त नवतुर्गी वंशा नियमता का मारूत प्रत्यन्त है।

दि० २ सब-दुर्गा—एक प्रकार से शास्त्र में एक मृति है। एक मर्पारणा प्रतिमा के दोनों और सार-बाद तुर्गाओं का निवस विविद्ध है। स्वेदमामत के आधार पर महिन्य पुराम में प्रवचन है कि मन्यरणा अध्यादरमुखी तथा अन्य धोरमुखी महत्त्व है। प्रध्यादर हामों के आधुवादि तास्त्व के —मूर्णन, रोटक, परदा, धारमें, तजेंनी, पत्र, धार हमाने के आधुवादि तास्त्व के —मूर्णन, रोटक, परदा, धारमें, तजेंनी, पत्र, धारमें, वार हमाने के हमाने के लिए के स्वत्य प्रतिक्र मुक्त साम, राह, धंद्रमें, राहाबा, मार्गण और सक ( E दिव्य हानों में )। अन्य पार्यस्था देशियों के पोष्ट्र मुन्ने में राहाबा, मार्गण और सक ( E दिव्य हानों में )। अन्य पार्यस्था देशियों के पोष्ट्र मुन्ने में राहाबा, मार्गण और सक है हो। नक दुर्गा हो पह मूर्ति एक प्रकर की तारिक उद्धावना है स्थायरम में न तो चित्र में और न चितित। कमत पुष्प पर हमका मानविक एमं गांपिक सहस्य मार्गण पार्यस्था विद्व है।

प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा स्थापत्य में जैसा शेनी मृर्तियों का बाहुल्य है वैसा ही धुर्मा की नाना मुर्तियों का सी । इन नाना देशियों क श्रलग श्रलग लज्ज् न देकर इनकी निम्न तालिका निर्देश्य है- छल ५६

र ति महिष मदौनी ञ्चेता कास्यायनी च्येष्ठा रौद्री । भद्रा सन्दर जया विजया काली मदकाली काली **कलविकर्शिका** महाकाली वलिव हर्णिका घएट कर्णी श्चरवा बलप्रसाधिनी नयस्ती द्यास्थिका सर्वभूत दमनी दिति मंगका सर्वमेगला माना-मानिनी खरुग्धती द्यपरा जिता बद्दशि चास्रहा सालरात्रि सुरभि ललिता रक्ष-चामुख्डा गौरी शिप दुवी कृष्ण( योगेश्वरी इन्द्रा 3मा भैरवी पार्वती श्रमपूर्णा त्रिपुर भैरवी तालसा देवी रमा **ग्रा**श्वरदादेवी तीरना शिवा भवने श्वरी निप्रस मिद्धी **भ**नमाता क्राडी

योग निदा त्तमा टीप्ति राजमातडी षामा

ग्रस्तु, तुर्गाकी मृति शक्ति एवं किया-शीनता (energy) की मृति है। उसके माना ह्यायुध एवं लाटखन इसी रहस्य की उदमायना करते हैं। दुर्गा की सप्तशानी कथा में सभी वरेवय देवों का अपने अपने आयुधों का दान संबीतित है। अत उसकी महाशक्ति का यह विकास यहा मार्मिक है । उसका सिंहवाइन मी उसके श्राप्तिस सामध्ये एवं श्रास्त्र यल का निदर्शक है। दैत्यों के साथ उनका सतत युद्ध-धर्म श्रीर श्राधर्म का युद्ध है जहां धर्म की श्रंत म विजय है।

निदेवातुरूप इन निदेवियों के इन संदित समीदाण के उपरान्त श्रय देवियों में सप्त म नुकार्ये तथा ज्येष्ठा-देवी श्रीर रह जाती है।

सप्तमानकार्ये--- इन की सम संख्या म सभी परिचित है। विभिन्न देवों की शक्तियां के रूप में उनकी उद्मालना की गई है। बराइ-पुराश में सप्त के स्थान पर ग्रास्ट गातुनाओं का उल्लेख है। वहा पर इनकी उद्भावना में इनके दुर्गुखाधिराज्य पर भी संकेत है। ग्रत निम्नालिका में मानुका, देव ( जिस की वह शक्ति है ) तथा तुर्गण-इन तीनी की गणना है.

| मानुका देव दुगए ग्रन्तः र   |  |
|-----------------------------|--|
| १ योगेस्वरी शिव काम         |  |
| ५ माहेश्वरी महेश्वर क्रोध   |  |
| ३ वैष्णुवी विष्णु सोम       |  |
| Y ग्रहायी ब्रह्मा , मद      |  |
| ५ कीमारी कुमार मोह          |  |
| ६ इन्द्राची इन्द्र मास्तर्य |  |
| ७ यमी (चामुगडा) यम पेशुन्य  |  |
| द वासरी वसह श्रस्या         |  |

हि॰ १ 'क्यांजित-पृष्का' में मौरी की हादश्मूर्वियों में त्रमा, पार्वती, गौरी, सित्तवा, श्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमववी. रन्मा, सावित्री, त्रिपण्डा, खोतका श्रौर त्रिपुरा का बर्णन है। हवमें पद्ध-सतीया-मूर्तियों—सतीया, सीसा, सीसाङ्गी, सित्तवा श्रौर सीसावती की भी नयीन उद्भारना है।

टि॰ २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्तु लद्या ज्यापन्य हैं।

क्षमान्य है। प्रश्न हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम हिम्म हिम

# स्थापत्य-चित्रख

रीनो-मूर्तियों के लमान देवी-मूर्तिया ( शास्मवी एवं वैष्णवी दोनों ) के भी स्थापस्य-निदर्शन दक्षिय में ही प्रयुर संस्था में शाप्त होते हैं ।

सारहती की प्रतिमार्थ बागती श्रीर ह्लेकिड्र में विरोध सुन्दर हैं। बैच्यायी देवियों में भी के महावितपुरम, हतीया, मादेयुर, विवित्यस ( वजदन्तमयी ) में तथा महालहमी में भी के महावितपुरम, हतीया, मादेयुर, विवित्यस ( वजदन्तमयी ) में तथा महालहमी को कोहापुर में गुन्दर मित्रकें हैं। बुगी के नाता रूपी में बुगी की मूर्ति महावितपुरम् ( वागाया विप्रत्या भी ) तथा कडीवरम् में, कारायावती में महावादा की तावजा तिरूप्यात्तात्त्र में, महावादा की तावजा तिरूप्यात्त्र में, महावादा की तावजा तिरूप्यात्त्र में, महावादा की मादेयुर में, पार्व की वी हतीय में मुन्दर प्रतिमार्थ मेंदर हैं । सप्तमार्थ-काग्नो के पुत्र (group) का वागाया-विवत्य हतीर श्रीर वेत्तर में स्वयन्त मुन्दर एमं प्रतिम है, मुम्परोच्या का भी यह वामूहिक-विषयण प्रत्यात है। ब्रियार्थ में विरोध है से हैं। उत्तर प्रति में हताये ही वे परम्परा नहीं पनयी। मजलपुर ( महाव ) महा की तथा कुन्य हताया की मात्रात्य की मात्रात्व की विरोध मित्रक पित्रक प्रतिमार्थ में मात्रात्व में मात्रात्व विरोध मित्रक प्रिवर्य हो। महा की तथा कुन्य हतायुर की मात्रात्व की विरोध मित्रक प्रिवर्य ही

# प्रतिमा-सच्ग

### (बीय)

बीद्ध-प्रतिमा—बीद प्रतिमा लचल क उमेर्सात में बीद-प्रतीव-कडल एवं बीद-समायात वर्ष बक्त इतिशेष कोहा मा सेवेल प्रायम्ब है । इस्ते प्रतिमात्त्रमा वं कान्त्रिक उसेर्सात में बार-बार यह निर्देश किया है कि मान के स्वरण्यमा है। इसोई उनकी भाविक तृष्णा में विशी में कियी पुरुष माहि का स्वरण्यम स्वित्या के मान में सहा दिया है। बीद-प्रा तृष्णा स्वरण्य स्वरण समाय स्वरण्य स्वरण स्वरण में स्वरण प्रतिम के स्वरण मान स्वरण मान मारीय। (जिसे यहे-बहुं सक्त महाराजा सामन कीर भीति सभी ये) की स्वरण सदा राज्य राज्य मारीय वित्त का मानन या बहु क्यारी सुर्वे के बाद देववह पूर्व हो स्वा—वह स्वरण किया। मारीय वित्त कीर माने मान स्वरण कुछ समय तक हो स्थरित्वादियों सुद्ध की उत्त भीत्रक रिखाओं वी स्वतुत्वसामक संवरण कुछ समय तक हो स्थरित्वादियों सुद्ध की उत्त भीति को सामों रक्ता। यरण्य उस समय मी प्रजेकोयसमा के स्वर्यक नैवर्गिक एवं सार्यजनीत हाम सर्पमादिक समय समायात उन से भी सामया। हर्गो का निर्माण एवं स्तृत्य स्वायस में मानेकायकना है। बीद-वर्ष के सीतारक चर्म, सुद्ध, भीव ही भी समयवस में मानेकायकना है। बीद-वर्ष के सीतारक चर्म, सुद्ध, भीव ही भी समयवस में मानेकायकना है। बीद-वर्ष के सीतारक चर्म, सुद्ध, भीव ही भी समयवस में मानवाइनि प्रदान वी गयी है बहु भी प्रविद्यासना है।

वाराया, शांगा, बरहुन एवं कामानती के स्वारकों (ईराशीय पूर्व-मृतीय-प्रथम-साक कालीन) में रेलिमून का कियान इस तथ्य का नासी है कि मंगवान सुद्ध के वायन सर्वों का मधिक वर्षार्थ (objoct) पूरव बन गया था। इसे भी मडीकोपातना में नतार्थ सन्तारिय । इसी महार वंशिक-सुत, तुर्व-भयो-यक, सुद्ध का तथ्यीय, सुद्ध-मार्थ-पर्व-इसि मी बीक मतीकोपातन के निरुचेंत हैं।

बौद्ध-पर्स ने इतिहान में देव-प्रतिकों के श्राविमांब के भी वृर्ण दर्शन होते हैं। वरम्परा है जर प्रथम मागध गीतम अम्बोधि (Enlightenment) प्राप्त कर जुके श्रीर मंगर त्या के लिये प्रदात हुए तो प्रत्या और इन्द्र ने उन से मागधों के मोज की श्रम्भर्पना थी। दिन्तुओं के इन रे देवों के श्रितिक अन पति कुमेर की भी परिवरणना प्रस्तुत हुई। इसी प्रवास नमुभारा की भी प्राचीन कर्यना है जो झागे चल कर बौद्धों के कुमेर जम्माल की वर्तीं परिवर्णन हुई। इस्तुओं के इस देव-माद के लाथ श्रद्ध-साइचर्य की देवीत्यान की जर्तीं। भूमि का बीन यमभना चाहिये।

युद्ध-प्रतिमा— ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा का कव और किस के हारा उदय हुआ यह विषय अप भी विद्वानों के नीच का विवादपूर्व विषय है। यह कहा जाता है युद्ध की प्रतिमा-निर्माण-सरम्परा को प्रारम्भ करने का अन्य मास्तीयों को नहीं है। मान्यार के स्थायन में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गाँधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रमान तभी को स्थीकां है। प्रारतीयों पर्य यूनानियों के संवर्ध से प्राइम्बा हिन्दी-यूनानी प्रमान तभी को स्थीकां है। प्रारतीयों पर्य यूनानियों के संवर्ध से प्राइम्बा हिन्दी-यूनानी प्रथम योदी-यूनानी कता को गाँधार-कला कर्त्व हैं। गाँधार के स्थाय स्थाय जातक कथा को के द्वारतीय के प्रेतिसाक जीवन से सम्बन्धित परमानिय का या का का कथा का कि कथा हो है द्वार के पूर्व-अन्य की क्यावित से सी ली गई। तिय हिन्दी हो। स्थाय प्रथम का प्रयाद पुर हैं उन पर विभिन्न प्रावनों पर प्रावनि, विभिन्न प्रदात के उत्तर-परिवम के अनेक स्थानों पर जो अवध्यत प्रयाद पुर हैं का पर विभिन्न प्रावनों पर प्रावनित विभिन्न प्रमान है हैं। हम प्रतिमार्थ में प्रयुक्त के क्रांतिसाकों में प्रयाद के क्रांतिसाकों में प्रयाद के प्रयाद है हम पर विभिन्न पूर्व है। गाँधार-कला का उत्य-काल यूनानी जातक मेनेन्दर का राज्यकाल (हंगतीय पूर्व है वर्ष) निर्मीत विभाग वर्ष है। श्रार हम प्रारत्म कराव्य है प्रयाद प्रतिमार्थ में स्वीन्ति के ।

शैंद्व-प्रतिमा के ध्यावस्य-केन्द्र—बीद्ध प्रतिमा-विकाध के प्रथम पीठ गान्धार का क्रयर संकेत किया जा जुड़ है। गोंधार के श्रातियक सधुरा, सारनाध तथा श्रीदन्तपुरी, मासन्दा और विकासिका प्राचीन केन्द्रों में वरिपायित किये जाते हैं। काशस्ता, इसीरा, संगाल और किंतग के लाथ-लाब मासवीय यौद-प्रतिमागीठों में तिक्वत का भी मासवपूर्ण स्थान है। बृहत्तर भारत में बाब भी बीद-प्रतिमागीठ का एक प्रकारत केन्द्र है।

सपुरा में वज्ञवान के देव-मृत्य का प्रथम रूपयरा-निर्दर्गन प्राप्त होता है, जहां पर वह स्वी वोतेन्द्रय, उच्छूम्म कामाल, मान्त्रमें, वारा, बचुआर, मार्गीजी वीर पण प्राप्ती पुद्रों के प्रतिमा-निर्दर्गन उल्लेख्य हैं। यहां पर यह स्मर्यायीय रहे बज्रवान के समुद्र-मेंगा प्रेच पूर्व देवे का त्राप्तीन स्वित्त के क्षाक्रमण के ह्या निर्देश का त्राप्तीम प्रमुप्तामाय —पहाचीनी वन पूप का प्रदर्शन नहीं हुमा। नामप्त के ह्या मान का वर्षप्रस्थात एवं क्षमुद्ध पीठ तिन्यत है। सुक्लमानो के क्षाक्रमण से क्षाक्रमण के ह्या। क्षत्यप्त तिम्हुकों के त्रिये वक समय तिन्यत है। मिर दूर्ग के स्थान उत्तक पर स्थानीय प्रमायों से व्यापित होना पत्रवान के तिये स्वामापित हुमा। क्षत्यप्त तिरुद्ध के स्थान उत्तक पर स्थानीय प्रमायों से व्यापित होना पत्रवान के तिये स्वामापित ही मान्ति होना पत्रवान के तिये स्वामापित हो स्थान प्रद्राप्त के मान्त हुई। हस क्षत्यता से जहां वर्म पूप्त दर्शन को श्रापात पूर्व स्थान का स्थान कि स्थान तिएत उता। महाची प्रमायों से प्रमायित योद्यान क्षत्र मान्ति स्थान क्षत्र में स्थान का स्वन्य निरुद्ध है। स्थान स्वाम स्थान के स्थान तिएत उता। स्त्रों के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्था

कीद-प्रतिमार्थे---मीद-यतिमारंगं को निम्मलिलित हादरा वर्गो में वर्गाष्ट्रन हिया मा सकता है ---

१, दिग्य-पुद्र, बुद्र-गिक्तयों स्रीर बीधिनस्व,

२, मदनुभी,

<sup>.</sup> बोधिसम अवसोशितेश्वर,

```
( २६६ )
```

६. श्रद्धोम्य " " देवियाँ

वैरोचन से द्याविर्भृत देव

⊏ श्रमोगसिद्धि <sub>११</sub> े,,

६. रज सम्भव 🥠 🥠

१० पञ्चध्यानीयुद्धों ,, ,, ( स्रथीत् समध्य )

११, चतुष्पीनीबुद्धों """

१२ ऋग्य स्वर्शन देव एवं देवियाँ

१. दिव्य बुद्ध, युद्ध शक्तिया एव बोधिसत्व

इस वर्ग का प्रमुख देव वृत्द ध्यानी बुद्ध हैं जो छह हैं -

१ वैरोचन

४. ग्रमिताभ

२ श्राचीस्य

५ झमोघसिदि ६ बजसस्य

६ रत्नसम्भव

भ्यानी बुद्ध-शौदों की परम्परा में बौद्ध-देव वृत्द पंच प्यानी बुद्धों में से एक दूसरे से उदय हुन्ना है श्रयवा उनके चतुवय या उनके पक्षक से प्रादुर्भुत हुन्ना है।

प्यानी-शुद्धों से श्राविशू त देव अपने उत्पादक बुद्ध के लाटखन से लाटिखत रहते हैं। यह लाटखन रिरोमुकुट अथवा आनन मबदल परिकल्पित है। प्यानी बुद्धों की बौद-परम्परा नहीं अद्धुत प्रव विलज्ञ्या है। वे बुद्ध के समान सान्तिकल, प्यान-मरन प्रदर्शित किये गये हैं। वे स्वष्टिकतां नहीं हैं। स्विष्ट बोधिवत्यों का कार्य है। प्यानी-मुद्धों की सख्या पाँच है। छठे वजस्य को भी उनमें परिकल्पत किया जाता है जो प्राचीन परम्परा नहीं हैं। ध्यानी बुदों का उदय केते हुआ वह अवन्तिश्य रूप से नहीं कहा जा सकता। ग्रावेदें। अपना सुदों किया विश्वदिद्ध अस्त्या के निमन प्रवचन —

> चर्डुन्रोचनो बुदो धवयो वस्त्रगुम्बकः प्रावाश्च परमाधेस्तु पद्मनचॅरको मुखम्। काय धीहेरको राजा वस्नसत्वद्य मानसम्।

हे प्यानी मुद्धों का उदय शाजनत हन्द्रिय-पञ्चक के प्रतीक पर आश्रित है। आह्रपराज ( एकादरा शतक ) इनका उदय शाखनत पंचरकत्वों से परिकल्पित करते हैं।

इन ध्यानी-मुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एव स्थापत्य निदर्शन में इनकी पारस्परिक मर्यादा की यैपितक्ति, इनके अपने अपने वर्षा, आसन, मुद्रा, वाहर आदि पर आधित है वही इनका पारस्परिक विभेद हैं। आपनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालत्वण पहिषे एयं तालिका में उनके विवरणों का अवलोकन करिये —

> जिनो वैरोधनो स्वातो स्वसम्मव पृत्रच। स्रमितामामोधिसिद्धरकोम्यरचनकीर्नित ॥

#### वर्षाः समीपां सितः पीतो रक्तो इरिवमेचकौ । वोष्यमी-वरदो-स्थानं सुदा असम-सूरपृशी ॥

दि॰ प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत-प्रदर्शन में अफुल्ल-कमल-द्रवनीठ पर ध्यानासन, फर्पमुद्रित-नयन, मितुबेप वासान्य लातण हैं। युद्धों के विश्व-स्ट्य के चारों दिशाओं की श्रोर इन ध्यानी मुद्धों का स्थान विदित है—वैरीचन श्रम्यन्तर-देन हैं श्रतः ने प्राय: श्रप्यदर्श रहते हैं। कमी-कमी ने श्राद्धोग्य एवं रक्षधंमन के शीच में दिसाय जाते हैं।

भागिनेद्ध वर्षे मुद्रा वादन (चिन्ह) नियात क्षाधिक वीधिवस्त स्प्रस्थान । अमिन रक्त समाधि विशिष्य मन्द्रमा सुद्रान भद्रदर्श प्रभागि पश्चिम १ अजीन नील भूरगरे गज्युगल बज्ज पूर्व ३ देरो १ रवेत धर्मचक सागतुगल बज्ज अन्दर्शक अम्पन विश्ववक वया सत्त्रफण्यभूषीय उत्तर ५, अमीन विश्ववक्ष वया सत्त्रफण्यभूषीय उत्तर पर्यक्ष विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय दिवस्त्र प्रथन विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय दिवस्त्र विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय व्यवद्य विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय व्यवद्य विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय व्यवद्य विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यभूषीय व्यवद्य विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् भूष्यम् व्यवस्थानिक व्यवस्थानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् विश्वविद्यान व्यवस्थानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् व्यवस्थानिक विश्वविद्यान व्यवस्थानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् व्यवस्थानिक विश्ववद्यानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् व्यवस्थानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम्य व्यवस्थानिक विश्ववक्ष वया सत्तर्भण्यम् वयस्य विश्ववक्ष वयस्य सत्तर्भण्यम् वयस्य विश्ववक्ष वयस्य सत्तर्भण्यम् वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य सत्तर्भण्यम् वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्य वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्य वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विष्यवक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विष्यवक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विश्ववक्ष वयस्य विष्यवक्ष वयस्य विष्यवस्य वयस्य विष्यवक्ष वयस्य विष्यवक्ष वयस्य विष्यवस्य विष्यवस्य विष्यवस्य विष्यवस्य विष्यवस्य व

ि० पत्र-सत्य बाजपान का प्रमुख देव है। इसके ख्राहैत एवं हैत दो प्रकार के स्थानत्यस्त्रांत प्राप्त होते हैं। ख्राहैत-स्त्र में निजीवर (तीन खह-खरड जो ख्रन्य प्याती खुदों का सामान्य परिष्का है के स्थान पर रावधी बक्षों ने क्रतकुत एवं मध्न रिष्ठ के स्थान पर मुक्क-मिपिइत दिखाने गये हैं उसने इसका प्रकानिश्वदल राकनीय हैं। इसका झालोम्य से ख्राबिनीत बहुजाधि बोधियत्य का बुद्धा कर निरोध समय है।

## दैविक युद्ध-शक्तियाँ

इत हिंद-शिक्षणों के ध्यानी खुद साइचर्य के कारण, जिनके काळ्डत इनके काळ्डत होते हैं, स्तु पर इनका स्थान मन्य-दिशा (Intermediate corner) में निर्देत है। उपर्युक्त पढ़ प्रामी सुद्धों के अनुरूष निम्म यह सुद्ध-शिक्षणों अपने अपने ध्यान सुद्ध का चर्च एवं वाइन वहन करती है। इनका सामान्य आधन स्वितायन है, पीठ कमतद्वय, का कळ्डल एवं आधेन स्वितायन है के विद्व से स्वक कळ्डल एवं आधेन स्वीतायन है अपने प्यानी सुद्ध के विद्व से ही इनकी सहामान्य अपने प्यानी सुद्ध के विद्व से ही इनकी सहामान्य आधी है इनकी सहामान्य आधी है इनकी सहामान्य करी स्वरासन की आधी है अन्यसा सनी स्वरासना अपनी है अन्यसा सनी स्वरासना अपनी है अन्यसा सनी स्वरासना अपनी है

१. वजधारवीश्वरी ६. मामरी ५. श्रायंतारा तथा २. लोचना ४ पायडरा ६. वजधारवासिका

#### षाधिसत्व

बीदों नो प्राचीन परामरा में 'घोषिषाल' से तालवें 'शंच' से या खतः प्रत्येक वीद योषिपाल के संकीतन वा खविनारी था। गान्यारकता में ख्रम्यन्य वोधिसत्त-निर्मेत इस तथ्य का सान्य प्रदान करते हैं। होनगान के गम्य मं बीद-वैच के महावानी प्राधिद विद्व एवं खाचार्य जैसे नागार्जुन, अरूपयोग, मैनेयनाय, खार्यरेन खादि नीधित्वनों के नाम के संकीतित किये आदे में।

कालान्तर पायर बोधिसस्वों की एक नवीन परम्परा पल्लवित हुई जिसके श्रनुसार वोधिसत्वों का महनीय गौरव एवं लोकोत्तर प्रमाव स्थापित किया गया। एक मानुष बुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब तक बोधिसत्वों को बुद्ध-कार्य सौना गया । इस प्रकार गीनम बुद्ध के महाप्रयाख के चार हजार वर्षों याद मैनेय बुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक पद्मवाणि अथवा अवलोहितेश्वर वीधिसस्य बुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये वोधिसस्य भी श्रापने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं श्रीर बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहचर्य प्राप्त करते हैं । इन दिव्य वोधिसत्वों की निम्न ६ समार्थे हैं !

१. सामन्तमद २. यक्रमिण

 रत्नपाणि ४. पद्मगृथि ६. घररापाथि

ध्र. विश्वपाणि

दि॰ स्थापस्य में इनका वित्र स्थानक (Standing) तथा आसन (Sitting) मुद्राओं ( Postures ) में दित्याया गया है | अर्थ लाकदन समान है; हाँ हरत में प्रतीक-चिन्ह की बृत्-टहनी बिशेपोल्लेख्य है। निम्न तांलिका से प्यानी-बुद उनकी शक्तियाँ श्रीर बोधिसत्व स्पष्ट हैं :---

बुद्ध-शक्तियाँ बोधिसस्य ध्यानी बढ यज्र**घास्वी**श्वरी वैरोचन सामन्त्रभद्र स्रोचना वज्रवाधि धान्नोम्य मामकी रतपाणि रक्षसंभव श्चार्यतारा विश्वपाणि ध्यमोधसिद्धि बज्रसत्वारिमका घरटापारिए वज्रसस्य हि॰ स्थापस्य में बोधिसत्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यन तत्र सर्वत्र वैमाय रखता

हे जैसे नैपाली स्थापस्य-चित्रों को देखिये सामन्तमद्र छोर बज्जपाणि में क्रमशः धर्मचक्र-मदा चौर बद्ध तथा धरटा का लाळ उन दिलाया गया है जो बास्तव में सामन्द्रमद्र की प्रतिमा में कमल की टडनी में चक्र चित्रस एवं बक्रपासि की प्रतिमा में भी कमल की टडनी में बस्त-वित्रग्र होना चाहिये था।

## मानुष युद्ध

किसी भी धर्म को लीजिये पुराय-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंत है। विना पराण के घम के बाह्य क्लेबर का विकास सम्भव नहीं, आम्यन्तर (आत्मा ) दर्शन निर्माण करता है। ऋतु, इसी व्यापक सध्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहासिक बुद के स्थान पर अने क मानुष बुद्धों की परिकल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके बोधियत्य एवं शक्तिवाँ -ये सभी दिव्यों में परिगणित है। मानुष युद्ध के बत्तीय बड़े श्रीर शस्मी छ।टे शुम निन्द विहित है। इनके अनिरिक्त उसमें दसवल, अठारद आवेनिक पर्म ग्रर्थात गुरा ग्रीर चार वैशारय । हीनयानियों के श्रनुषार प्राचीन बुदों की सख्या चीत्रीस है उनमें से श्रन्तिम सात तथागतों को भहायानी मानुष खुदों के नाम में पुकारते हैं। ये ह विपरियन, शिलो, विश्वभू, क्रकुच्छन्द वनम्युनि, क्रश्वप श्रीर शास्त्रविद् । इन्में श्रानिम को छोड़कर सभी पौराधिक हैं—इनकी ऐतिहाधिकता का प्रामाएय प्राप्त केंमे हो सकता है ! कनसुनि श्रीर क्रकुच्छन्द यद्यपि ऐतिहाधिक हैं परन्तु उनमें शाक्यविद् का सुद्धस्य कहीं !

स्थापत्य-निदर्शन में ये सातों सुद्ध एक सहरा दिराये गये हैं—एक वर्ष, एक रूप स्रोर एक ही भूगि-त्यके सुद्धा। चित्रण (Painting) में इनकी पीत म श्रथवा स्वर्णाम स्रीकृत करते हैं। कभी कभी ये सातों स्थानक सुद्धा में बोधिकृत के नीचे लड़े दिराये गये हैं (दे० हिक्कम म्यूजियम न० थी० जी० मह)

# गीवम युद्ध

भीड-पतिलाओं में गीतम खुद की प्रतिमार्थे एक स्थापीन शादा है। प्रस्तरकता एवं चित्रकता दोनों में ही एइसवा युद-प्रतिमा-स्मारक निदर्शन प्राप्त हुए हैं, निनकी परभ्यता ईरावीवपूर्वशतक से ही भारभ्य हो खुकी थी (दे॰ गान्धार करना)। भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में मी युद्ध प्रतिमाओं का प्राप्त्य है।

ताधनमाता के ध्यान-मंत्र के झतुशर गीतम की बज़पर्यंक ( वज़ारम ) झावन पुत्रा के साध-माय इस्त-मुद्रा भूमिस्पर्यं विदित हैं । उनके दिवल में मेनेय घोषिसय की छीर माम में लोकेश्वर की रिपति विदित हैं । मैतेय श्वेताभ एवं जतामुज्जातरूत प्रदर्भ है श्लीर उनके दक्षिण इस्त में जामर रान एयं वाम इस्त में नामकेशर पुष्प दिशामा बिहर । सोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दिवण इस्त में जामर और याम में कमल विदित है । इन दोनों को भगवान ( मुद्ध ) के मुताबलोकन-पर चितित करना चारिये । गीतम की इस मिताम के निदर्शन मायः सर्वत्र प्रतिमा-वेन्द्रों में मान्त होते हैं ।

मानुष बुद्ध-शक्तियों पर्श मानुष योधिक्षत्य—प्यानी बुद्धां के ही कमान मानुष बुद्धों की भी बात शक्तियों का उल्लेख है जो स्वायत्व में नहीं प्राप्त हुई हैं। मानुष बुद्धों पूर्व उनकी ब्यननी ब्रमनी शक्तियों से बात योधिकत्यों का ब्यायिमांव हुव्या—पेनी बौद्ध-परम्पत है। निमन वालिका से बात बुद्धों, बात बुद्ध-शक्तियों एवं बात वोधिवत्यों ना कर्मन क्षीक्षितः—

| 1 111-11     |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| ७ मानुष युद  | उनको ७ बुद्ध-शक्तियाँ | जनके ७ बोधिसस्य   |
| १. विपश्चिम  | निषर्यन्ती            | भदस्मति           |
| र. रिएमी     | शिलिमालिनी            | रत्नधर            |
| ३. विश्यभू   | विश्वधरा              | <b>बा</b> नाशगञ्ज |
| v. मकुन्छन्द | <b>क</b> कु⊊ती        | राव भंगला         |
| ५. कनक्मुनि  | <del>ष</del> ्ठमारिनी | कनस्राज           |
| ६. कश्यव     | महीधरा                | <b>ध</b> मधर्     |
| ७, शत्यतिह   | यशोधरा                | व्यवस्य           |

टि॰ इनमें गौतम की पत्नी यशोषस तथा उनके परम शिष्य श्रामन्द की ऐति-हासिकता से इम परिचित ही हैं।

(२) मञ्जूशी-मञ्जूशी बोधिसत्व श्रश्वघोष, नागार्जुन श्रादि के समान मानुष एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व है। बौद-देववृन्द में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। महायान में मद्भाशी को सर्वश्रेष्ठ वीधितत्वों में परिगणित विया जाता है। इनके नाना रूपों की डरमावना है एवं पूज -परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराख के अनुसार मञ्जूशी चीनी हैं श्रीर अनका इस देश में शागमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने क्योतिरू प में नैपाल के काली-हृद में श्रवतार लिया चीन में मक्त्युश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी श्रीर उनके यह-सैल्यक किय ये जिनमें चीनी राजा धर्मांकर विशेष उल्लेख्य हैं। ग्रादि वद के ग्राविभीन का समाचार मुन अपने शिष्यों सहित मजुशी नैपाल पधारे और आदि बद्ध की इस दिव्य-क्योति को सर्वसाधारण के जिये सलम करने के लिये उस हृद के दक्तिणवर्ती पर्यत-पापाया-पुत्र को अपनी तलवार से कार दिया और तस्त्रण उस अन्तरास से जल यह निकला श्रीर यह जल-निमन्त स्थान श्राधनिक नैपल घाटी के उदय में सहायक हशा। उसी श्चन्तराल से श्वाज भी भागमती नदी का पानी बहता है श्रीर नैपाली भाषा में इसकी सहा 'कोटवार' है जिसका ऋषे 'लह्न-कित' है। उसी मैदान में मंजुशी ने ऋादि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पहाड़ी पर छएना निवास भी रचा और शिष्यों के लिये विद्वार भी, जो भ्राज कल मजुपत्तन के नाम से प्रविद्ध है। इस प्रकार यह राव कार्य कर मंजुशी चीन लीटे श्रीर नश्वर शरीर छोडकर दिव्य बोधिसत्य के रूप में श्राविर्मत हो गये।

मंजुश्री का कय उदय हुआ — यह प्रश्न वहा कठिन है। गाचार श्रीर मसुरा के प्राचीन स्थापस्थ-निद्द्यंनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती। श्रश्यपेय, नागाजुँन झादि प्राचीन बीदाचार्यों में मंजुश्री का उल्लेख नहीं किया है। सुखावती-व्यूह में सर्वमध्यम इनका क्कीर्तन हुआ है। इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ पूर्व पचम शतक का माना जाता है। सीनी यापियों के सात्रा इचान्त में इनका उल्लेख है। शरामा, गगम, बंगाल श्रीर नेपाल के स्थापस्थ-केन्द्रों में इनकी प्रतिमा झाद होती है। नेपाल के झादि सुद्ध-गीठ के समीप ही मनुश्रीपर्वत की आजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं।

कत्रवान परम्पत में श्रीद-देव-कृत्द का प्रत्येक देव प्यानी-सुद्धों से ध्यप्टि अथवा समिद से आविमृत्त माना जाता हैं। मनुष्ठी एक प्रकार से अपनाद हैं तथापि कुछ उसे अमिद्र का दूवरे अग्रोम्य का, तीवरे पंच पानी सुद्धों के समिद्र का आविमांव (Emanation) मानते हैं। सापन माना में ३६वा सापन तथा ४०वा प्यान केवल दृत्धी पर हैं। इनके १४ रूप हैं जो आगे भी तातिका में साविमोंव हष्टय हैं। मंतुश्री की प्रतिमा प्रकल्पना में उसने दिवस इस्त में एड़ और याम में पुस्तक प्रदर्श हैं। किन्हीं निन्हों में उसने प्रमाद अपना अपनी शक्ति का साविम्य प्रतिकृति किया गया है और बभी कभी साविमानुस्तार और वसारि दोनों और कभी कभी जालिनी-कृतार (सर्वक्रम) चन्द्रप्रमा, किनिनी और उनकेकिनी इन चान देवों का मानुनाय प्रदर्शित है।

| मञ्ज                | मञ्जुश्री के चतुर्देश रूप—   |             |                               |                               |                                                                                                |  |  |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| श्राक्रिमोद         | <i>193</i>                   | मुद्रा      | श्रासन/वाहन                   | वर्गः वसन<br>श्राभूपग         | विशेष चिन्द                                                                                    |  |  |
| श्रमिताम श्रा       | १ बाक् (श्र)                 | समाधि       | यञ्जपर्येक                    | दे॰ ग्रमिवाम                  | एकमुख, दिवाहु,<br>(जिह्ना पर श्रमिताम)                                                         |  |  |
|                     | २ धर्मधातु<br>—              | धर्मचक      | सचित                          | रत्न भूषश<br>दिन्याभ्यर—      | चतुर्मुरत, श्रष्टवाहु, शर,<br>घतुष, पाश, श्रक्तश,<br>खड्ग, पुस्तक, घटा<br>श्रीर बज्र तिये हुए। |  |  |
|                     | ३ मंजुषीप                    | ध्याख्यान   | सिंहवाहन                      | स्वर्णाम,<br>ब्रह्माभूपणालकृत | दिवाहु-मामे कमल,<br>इ                                                                          |  |  |
| æ                   | ४ सिद्धैकवीर                 | यरद         |                               | श्वेत पीत                     | नील कम्ब<br>पुड्हस्त, चतुहस्त वा                                                               |  |  |
| श्राद्येष्य से      | (य)<br>पू यज्ञानंग (स)       | -           | प्रत्यासीड ,                  | चीत                           | वर्षण खडा पीश्प घनु<br>कमल श्र                                                                 |  |  |
|                     | ६ नामधैगीति<br>—             | -           | बज्रपर्येड <sup>°</sup>       | रकाभश्वेत                     | त्रिमुख, चतुर्दस्त—<br>शर-धनुष-धङ्ग<br>पुस्तक लिए हुए                                          |  |  |
| Æ                   | ७ वागीश्वर                   |             | ध्रर्घपर्येकासन<br>सिंहपाइन   | रक्त श्रथवा पीत               | उत्पत्त                                                                                        |  |  |
| पचच्यानी बुद्धों ने | द्र मंजुदर                   | धर्मचक      | सिंदबाहन श्रर्थ-<br>पर्वकासन, | पीत                           | क्यलोपरिप्रशपारमिता                                                                            |  |  |
| पन्ध                | ६ मंद्रदन                    |             | क्ष्मलाधार-<br>चन्द्रासन      | रक                            | त्रिमुल, पडहस्त-प्रश<br>पारमिता-उत्पत्त धनुप                                                   |  |  |
|                     | १० मजुकुमार                  | _           | पशुवाहन                       |                               | (वामेपु) सङ्ग शर<br>वरदमुद्रा—द विशोपु                                                         |  |  |
|                     | _                            |             |                               |                               | केशिनी द्यादि चार                                                                              |  |  |
| स्वतंत्र            | ११ धरपचन <sup>१</sup><br>(य) | वसीपरि पुरु | तक बज्जपर्येक                 | श्वेत श्रथवा रस               |                                                                                                |  |  |
|                     | १२ स्थिरचक                   | बरद         | क् मलाधार-<br>चन्द्रासन       | श्वेत                         | पङ्ग शक्ति-सानुगस्य<br>—शक्ति श्रयीत् प्रज्ञा                                                  |  |  |
|                     | १३ वादिराट्                  | ध्याख्यान   | शादू ल बाहन                   | भ्रमराङ्गभागुर<br>चिरकवस्त्र  | पोडपवधीय युवारूप                                                                               |  |  |
|                     | १४ मंजुनाय                   | -           | ग्रधंपयकाशन<br>—-             | विभूषित —                     | तिमुप्त,पड्हस्त—चक्र<br>बज, रज, केमल, खड्न<br>लिये हुए                                         |  |  |

टि• (अ) वाक को धर्मशैंखसमाधि, यञ्जस्य तथा अभिताभर्मेनुश्री के नाम से भी पुकारते हैं।

- (व) थिदौकारे के श्राविकार की दांगराम्परायें हैं—श्रद्धान्य से एवं पंच प्यानी-युदों से, क्योंकि सार मार में उसे 'पंचवीरकशेष्टर' नहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनवभ, चन्द्रवम, क्यानी श्रोर उपकेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।
- (a) तान्तिक उपचार में इसकी पूजा बशीकरण में विशेष विदित है; यह हिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये:—

इपुणा तु हुचं भिद्यात् चारोवेस्तादयेद् इदि खड्डेन भीषयेत् साध्यां दर्पणं दर्शयेत तत:।

ह्रधाँत वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि हरके कमल-कुट्मल से उसका यत्त विदीर्ण हो हा है। इन आधात से मूर्दिता मोहिनी की फिर बह इसके पाश से पंच गयी (पारा—घनुमंत्रव्या) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक झरोकि के आधात एवं खड्ग-भय से गयभीत उस परम सुन्दरी के स्वार्येण में क्या यिलम्ब लगेगा १ दर्पेण दियाना भी हती मर्म का उद्भावक है।

- (द) प्रपरचन को संशोत्तमन प्रारंपचन प्रथमा सर्थात्तमम मंत्रुश्री के नामों से मी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशाचक कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, राजसी-मजालैकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में जहुग, प्रशापरिभिता पुस्तक को वल्लस्थलनाम पर लिये हुए प्रदर्श है। निन चार देवों का शातुगस्य विहित है उनमें जालिनी कुम.र (स्पैप्रभ) सम्मुल, चन्द्रप्रम पीछे, केशिनी दार्थे और उपकेशिनी वार्थे प्रदर्श हैं।
- (३) बोधिसस्य कावलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानी मुद्र अमिताम एवँ उठकी शक्ति पाण्डरा से आविश्वर्य माना जाता है। जू कि वर्तमान करूप मद्रकर के अधिश्रासु देव और देवी अमिताम और उनकी शक्ति को माना गया है अत्यूष अस्वलोकितेश्वर को हच करन का अधिश्रास वेशित को माना गया है अत्यूष अवलोकितेश्वर को हच करन का अधिश्राता वोधिसत्य जिसका आधिराप्य मानुष दुक्र अवलोकितेश्वर को हच करन श्र अगामी खुद्ध मैं मेच तक रहेगा। गुणकारक्ष्यूह में हक्के कार्यकर्तामों पूर्व प्रिवारों के विवरण हैं। का ब्यू के एक उन्हमें में उन्हों के हिंदि अवलोकितेश्वर की यह दह प्रतिशाह कार्य होता होते वह निवार्य मानुष्य हैं अपने कार्यकर्ता में स्वार्यकर्ता में स्वार्यकर्ता में स्वार्यकर्ता में स्वार्यकर्ता मानुष्य हैं अपने कार्यकर्ता में स्वार्यकर्ता मानुष्य हैं अपने कार्यकर्ता मानुष्य हैं अपने कार्यकर्ता को स्वर्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर हों। अनुष्य स्वर्यकर्ता महानीय महना का स्वकर्त है। उन्हें संय-स्तर की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकरी दूतरा वोधिस्तर नहीं।

श्रवलोिकितेर्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस श्र० परिग्रिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रस्कृत हैं। सायन-माला में श्रवलोिकितेर्वर के वर्णन में ३१ सायन हैं उन्हीं पर वे रूप श्राधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमण्ड (नेंपाल) के मन्छन्दर यहल नामक वीद-विदार में विभिन्न रागी से रिक्षत विवाब प्रतिमाश्रों के रूप में प्राप्त हैं। वे श्रविचास्त श्रवांचीन हैं शतः उन सब भी विशेष स्मीता न कर केवल उपर्युक्त प्रभान पंचदरा रूपों को तालिका दी बाती है बिनमें बहुत से रूपों परिन्तुओं के देवबृन्द---रिग्व, नारायण, वदानन कार्तिकेप श्रादि का प्रभाव स्थव है:---

|                                          |                  | ( 7                                        | <b>~</b> /                               |                          |                                           |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| रूप                                      | वर्ण             | मुद्रा एवं चिन्ह                           | श्रासन / वाहन                            | इस्त                     | सहायक                                     |
| १ पडत्त्री<br>सोनेश्वर                   | श्वेत ह          | ञ्जलिमुदा, कमल-<br>रुद्रास चिन्द           | . —                                      | चदुईस्त                  | मणिघर,<br>पडचरी<br>महाविद्या              |
| २ सिंहनाद                                | श्यत             | वामे कमलोपरि<br>सङ्ग<br>इ॰ ससर्पशिसल       | सिंहवाहन<br>महाराजलीला <b>एन</b>         |                          | _                                         |
| ३ खसर्पण                                 | श्वेत            | वरदमुद्रा                                  | ललित या<br>श्चर्षपर्यद्व                 | दिवाहु,<br>एक्मुख        | तारा, सुधन-<br>कुमार, भुकुटी<br>तथा इयमीव |
| ४ लोकनाथ                                 | श्वेत ब          | रदमुरा कमलचिन्ह                            | ललित या पर्येक या<br>यजपर्येक            |                          | तारा इयमीन                                |
| ५ हालाइल                                 | र्वेत            |                                            | _                                        | <b>घडहस्त</b><br>त्रिमुख | মহা                                       |
| ६ पद्मनते- (१<br>१९८                     | क्ष)२ रह         | र्ध-इस्त-कमल अर्थप<br>पूनीमुद्रा कमल चिद्र | र्येक (तत्त्वन) घटा<br>पशुवाहन           | दशभुज, ए                 | शक्ति                                     |
| ७ इरिइरि-<br>वाइनोद्धव                   | श्चेत            |                                            | द्यर्थपयद्ग (सत्यन)<br>पड्युज, सिंह गबद- | -                        | े देवियाँ                                 |
| द्र शैतोत्स-<br>यशंकर                    | रक               | _                                          | वक्र पर्यकासन                            | _                        | _                                         |
| € रतः•<br>लोक्श्यर<br>दो रूप             | <b>रतः</b><br>19 | चामहरते कमल                                | _                                        | चतुईस्त<br>द्विहस्त      | तारा मृकुटी                               |
| १० माया<br>जालाकम                        | भील              | -                                          | प्रस्यालीढाखन                            | द्वादशहस्त<br>(पद्यानन)  |                                           |
| ११ नीलईंड                                | पीत ं            | समाधि मु•                                  | यञ्जपर्यकासन                             |                          | दो सर्प                                   |
| १२ सुगति-<br>सन्दर्शन                    | श्वेत            | -                                          |                                          | पड्                      | -                                         |
| ११ प्रेत-<br>संतर्पित                    | श्वेत            |                                            |                                          | षष्                      |                                           |
| १४ सुता-                                 | श्वेत            | _                                          | लन्दितामन                                | यदहस्त<br>चिमुप          | शक्ति (तारा)                              |
| षती-ज्ञोकेरूवर<br>१५ वजनमें-<br>लोकेरूवर | रङ्गाभश्चेत      | _                                          | शिग्गिवाहन                               |                          |                                           |
| (114446                                  | ~                |                                            |                                          | C-C                      | . S. C.                                   |

हि॰ (श) पदानरेश्यर का यह दिवीय रूप शहरा कमल पर विभिन्न होता है निमक्ते प्राप्त पत्र (श) पदानरेश्यर का यह दिवीय रूप शहरा कमल पर विभिन्न होता है निमक्ते प्राप्त पत्र (शक्या प्रत्येत प्राप्त क्षाय प्रत्येत स्वता प्रत्येत स्वता प्रत्येत स्वता प्रत्येत स्वता प्रद्र्यों, उत्तर रहेता स्वीत-क्षाय प्रद्र्यों, उत्तर्य्य पत्रियों कमनी प्रद्र्यों स्वतंत्र प्रद्र्यों विवाय स्वति स्वता भट्टी, उत्तर्य्य प्रत्येत स्वतंत्र प्रद्र्यों विवाय सम्वतंत्र प्रद्र्यों स्वतंत्र स्वतंत्र प्रद्र्यों स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र प्रद्र्यों स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र

- (३) विद्वैकार ने श्राविमाँच की दो परामपार्थ है—श्राहोध्य ने एवं पंच ध्यानी-युद्धों से, क्योंकि सा॰ मा॰ में उसे 'पंचधीरकरोप्पर,' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रम, चन्द्रवम, केशनी श्रीर उपकेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।
- (ल) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विदित है; यह
   दिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये:—

इपुणा 🛘 कुचं भिधास चाराविस्ताहयेद् हृदि सङ्ग भीषयेत् साध्यां दर्पण दर्शायेत तत: ।

क्षर्यात् वशीकरां में सायक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके प्रमत-कुड्मक से उत्तका यन्न विदीण हो रहा है। इस आधात से मूर्छिता मोहिनी को रित्य वह इसके पारा से यथ गयी (पारा-चर्चानंस्व्या) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक आयोक के आधात एवं लड्गा-मय से मयमीत उत्त परम सुन्दरी के स्वार्येश में क्या विलम्ब लगेगा ह दर्मण दिसाना भी इसी मर्म का उद्भावक है।

- (द) प्रपरचन को ख्वोतुभव श्रीरपचन अथवा ध्योतुमा मीतुश्री के नामां से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशायक कहा जाता है। यह पूर्यचन्द्राभ, रिस्तपुल, राजकी-मुकालंकार-विभृतिक, दक्षिण हाथ में राज्य, प्रशायरिमता पुरस्क को बच्नस्पलन्याम पर लिये हुए प्रदर्श है। किन चार देवों का शातुमस्य विश्वित है उनमें जातिनी कुम र (सूर्यप्रम) सम्मुल, चन्द्रमम पीछे, के पिग्नी दायें श्रीर उपकेशिसी यार्थे प्रदर्श हैं।
- (३) योधिसरव कावलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को प्यानी युद्ध अमिताम एवं उत्तकी शक्ति पाण्डरा हे आविभूत माना जाता है। चू कि वर्तमान करूप मदकरूप के अधिशासु देव और देवी आमिताम और उत्तकी शक्ति को माना गया है अद्युव अक्षति कितेश्वर को इत करूप का अधिशाता वोधितया जिकका आधिराज्य मानुप युद्ध आपवर्षित को हत करूप का अधिशाता वोधितया जिकका आधिराज्य मानुप युद्ध मानुप देव मानुप देव मानुप देव मानुप देव मानुप देव मानुप के महापरितियोण हे प्रात्मा हो के विवरण हैं। का ब्यू के एक वर्ष्यम में उत्तेत है कि अवलोकितेश्वर की यह इद्ध प्रतिका है का तक तम तम सम यु तो है परिमुक्त मही होते यह तियोग अद्युव ति मानुपी, पशु आपे में ही वे नहीं तमाने हुए हैं मिन्य मानुपी पता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का यह विवर्ण उनकी महनीय महत्ता का त्यन है। उन्हें पथ-रत्म की उपाण्डितेश्वर का यह विवर्ण करी पद्मीप नहीं तो परिवर्ण नहीं के रूप है। अवलोकितेश्वर का यह विवर्ण रूप उनकी महनीय महत्ता का त्यन है। उन्हें पथ-रत्म की उपाण्डितेश्वर विवर्ण परिपक्तरी दूपरा योधि-स्वर नहीं।

श्रयलो कितेर्यर के १०८ रूप हैं (दे० इस श्र० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रस्वात हैं। सापन माला में श्रवलो कितेर्यर के वर्णन में ३१ सापन हैं उन्हीं पर ये रूप श्राधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन वाउमण्ड (नेपाल) के मच्छन्दर चहल नामक बीद-विहार में विभिन्न समी से रिडित विन्ता प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे श्रवेशाञ्चत श्रवानी में हिम से प्राप्त हैं। वे श्रवेशाञ्चत श्रवानी हैं श्रवः उन सब नी विशेष समीज़ा नक वे गेन उपर्णुक्त प्रपान पंचदरा रूपों की सालिक दी काली है किनमें बहुत के रूपों पर हिन्दुओं के देवजून्द—शिव, नारावण, वहानन नार्तिकेंग्र श्रादि का प्रमाव स्पष्ट हैं:—

|                                          |                     | ٠.                                    | . ,                              |                       |                                            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| रूप                                      | यर्ख्               | मुद्रा एवं चिन्ह                      | श्रासन / धाइन                    | इस्त                  | सहायक                                      |
| १ पडल्री<br>सोकेश्वर                     | ङ्वेत               | श्रञ्जलिमुदा, कमल-<br>स्द्राच चिन्द   |                                  | चढुईरत                | मणिषर,<br>पडचरी<br>महाविद्या               |
| २ सिंहनाद                                | श्वेत               | वामे कमलोपरि<br>खड़<br>द० मसर्पे निशल | सिंहवाहन<br>महाराजलीलासन         | _                     | _                                          |
| ३ स्तमर्पेख                              | श्वेत               | वरदमुद्रा                             | ललित या<br>ऋषंपर्यंह             | दिवाहु,<br>एक्सुप्र   | तारा, सुधन-<br>कुमार, भुक्रदी<br>तथा इयमीन |
| ४ लोकनाय                                 | र्वेस               | वरदगुदा कमलचिन्ह                      |                                  |                       | तारा ह्यमीर                                |
| ५ हालाहल                                 | श्वेन               | -                                     | यञ्जवर्गेक                       | पडहस्त<br>शिमुख       | धना                                        |
| ६ पद्मनते ८                              | ! -                 | सर्व-इस्त-रुमल द्यर्धप                | येक (तृत्यन) श्रष्टा             | दराभुव, ए             | क्रमुप                                     |
| इयर (१                                   | प्र) २ रक<br>३ रक्त | श्र्वीमुद्रा हमत विद्                 | ्वशुवाहन<br>स्टब्स्वियह (जुरुपन) | श्चरभुज               | शक्ति<br>(२) की छाप्ट                      |
| ७ इरिहरि-<br>बाइनोन्द्रव                 | श्येत               |                                       | ह्मुन, हिंह गहर-                 |                       | े देवियाँ                                  |
| ⊭ श्रेतोप्रय•<br>यग्रंकर                 | 栖                   | _                                     | ने प्रविशासन<br>विज्ञापर्वशासन   | _                     | _                                          |
| ह रक्त-<br>सीकेश्वर<br>दीरूप             | रतः<br>११           | थामहस्ते धमल                          | _                                | चतुर्देस्त<br>दिहस्त  | तास मृजुटी                                 |
| १० माया<br>जालाकम                        | भील                 |                                       | प्रस्वासीदासन                    | दादशहस्त<br>(पद्मानन) |                                            |
| <b>११</b> मीलपंठ                         | पीत                 | समाधि मु॰                             | बञ्जपर्यं कासन                   |                       | दो सर्प                                    |
| १२ सुगति-<br>सन्दर्शन                    | श्वेत               | _                                     | -                                | षद्                   | _                                          |
| ११ प्रेत-<br>संतर्पित                    | श्वेत               | -                                     | andn.                            | पष्ट्                 | -                                          |
| १४ सुना-                                 | श्वेत               |                                       | सन्तितामन                        | पदस्त                 | रक्षिः (तारा)                              |
| षती-संतिष्ट्या<br>१५ यज्ञनमं<br>सोरेश्वर | राताभश्चेत          | -                                     | शिरियाइन                         | तिदुग<br>             | _                                          |
|                                          |                     | and the Best of State                 | STREET BUTTON AND                | Coffee abo            | . 5 0                                      |

दि॰ (स) प्रधानिक्ष्यका यह दिलीय नय प्रदेशक मान या निवित्त होता है निगन्ने सरीय वस ( potal ) पर एन-एक देनी--पूर्व रोजा सहाधकतामा दिल्लीहोंनी, दिल्ला हरीया प्रमाहता तथा, परिवाद पीतानी पानतीनी रचता प्रीती, उत्तर रहेता सरीय सम्मा भाइती, उत्तरहार्व वीता नामिक्षकमा प्रमानिकी, दिक्षिणूरी स्वातवानी सरीव कमला विश्वपद्मेश्वरी, दिल्लाणपश्चिमा श्वेता सकृष्णकमला विश्वपद्मा, उत्तरपश्चिमा चित्रवर्षा सकुप्राकमला विश्ववजा।

४ श्रमिताभ के शाविर्भाव-देवयुन्द-ग्रवलोकितेश्वर श्रीर मंजुश्री के दो रूपों के श्रतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्माव ध्यानी बुद्ध श्रमिताम से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महावल श्रीर दूसर ह्यमीव। इनके स्थापत्य-निदर्शन श्रपाप्त हैं।

महावल-शासन प्रत्यालीट, वर्ष रक्त, रूप उम्र । सप्तशातिक-हयमीय-वर्ण एक, रूप उध, उपलव्ण (Symbols)-- वज्र सीर दग्रद, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोडे का शिर

देवीवृत्य-भ्यानी बुद अमिताम से आविभूत देवियों की संख्या १६ जिनमें सर्व-प्रसिद्ध कुरुकुल्ला है जिसका सान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्व है। निम्न तालिका में इन हेवियों के दर्शन की जिये:-

## श्रमिताभीया देवियाँ

१ क्रवक्रल्ला

वर्श वाहन द्यासन रूप उपलवण इस्त मुद्रा

पश्चाहना, बज्जपर्यकासना बद्धासमाला, द्विभूजा (i) xx 事。 शुक्रा

क्षमलपात्रा (ii ) तारीज्ञवाकुः रक्ता राह्यारुद्ध कामदेवतत्पत्नी

चतुर्भुना बाहना व्ययपीकासना

शबबाहनवा-अर्थपर्यकासना समंब्रमाला, वीर्परंता शार्यल-(tii) स्रोड्डियान कु॰ रहात

चर्मावृता विनेत्रा रक्तवर्था वज्रपर्येकासना (iv)श्रष्टभुजा

**भै०वि०मु**०

ফু০ (য়) २ भ्रञ्जरी टार्घ**पर्येकासना** भहासितयती

टि॰ (था) श्रष्टभुजा कुरकुल्ला के मबडल में प्रसन्नतारा ( पू॰ ), निष्पन्नतारा (द॰), जयतारा (प०) कर्णतास (उ०), चुरहा (उ० पू०), श्रपसनिता (द० पू०), प्रदीपतारा (द०प०), गौरीतारा (उ०पू०) इन श्राड देवियाँ के साय-साथ चार द्वाराध्यता देवियाँ हैं -- वज्र-वेताली (प्०), श्रवराजिता (द०) एकजटा (प०) तथा बजगान्यारा (अ०) — फ़ल १२देनियाँ। द्यातीस्य के छातिर्माव—देववृत्द

धानी-युद्धी में अदीष्य के आतिमान अपेताकृत अधिक हैं। अदीष्य बीद-देवी का सर्वत्राचीन तथागत है। इसका नीलाग्युं साधनमाला की तान्त्रिक अग्राची से सम्बन्धित उपरेवों था परिचायक है। इसमें शाविर्मृत देव प्राय: सभी उपरूप एवं उपरूमी है। राम्भात की धोडकर सभी उपरूप, निष्टतेबदन, दीर्घदन्त (बाहर निकले हुए ), त्रिनेत. लम्बजिद्ध, मुगदमालाविष्युषित, शार्वृलचर्मात्रत श्रीर नपालहत है। हिन्तुओं के एकादश इद्रों एवं मैतनों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-शत्तुगस (yabyum) सामान्य है। उत्पर मञ्जुओं के जिन श्रद्योच्योव स्पों का उल्लेख है उनके श्रतिरिक्त श्रद्योच्या के ह श्राविमांनों को निम्य तालिका में देखिये:—

वर्ण ग्रा॰ वा॰ उपलद्धश हरन मुल सहचरी विशेष लाङ्खन रूर १ भगडरोपण (छ) ख**द्वतर्जनी**पाश पीत २ हेरू हिसुन (ग्रहेत) नील हु॰ अर्घ॰ श्रासन यज्ञ-कपाल द्विसुन — चलत्पताकस्यद्वा० दंशोरकट, मुत्रहविभू० द्विभुत्र (द्वेत) त्रिलोवयाद्येपवज्ञातनाथ तृमातभवयमाख् चतुर्भज कृष्णवज्र-पद्म खर्याग-रत ज्ञत्य श्रार्धेपः चतुर्भज चित्रसेना इस्तेषु खट्याग, ३ धुद्धकपाल (य) कपाल, वर्तरी, बमरू

**४** ব্যৱাদ

(i) शम्यर नील, धालीदा । कालगतिका वज्र चंदा दिभुव, एक्मुग्र वज्र वा.

(ii) रक्तप्रमारि रक्त पीतः श्रवस्थि , रक्तः स्नामर्थयः

ा (iii) कृष्णयसारि (र) नील - -

(i) जम्माल विसुत्र पर्भुत (ii) उच्छूमम सुखद्रत्नकुषेर-वाहन नग्न उप्र रूप

जम्माल प्रस्थालीटासन दिः (श) चयडरोपण को महाबरहरोपण, चयडमहारोपण श्रीर श्रवल इन नामा

विविज्ञीता।

से भी धंकीर्तित फिया गया है।

टि॰ (व ) मुद्धक्याल के मगहल में २४ देवियों का उल्लेख दें।

हि॰ (न) सहात्तर के मण्डल में ६ देवियाँ है—देरूड़ी, धम्रभेरवी घोरचण्डी, यम्रभारक्री, वम्रीदी ग्रीर वम्रदाधिनी।

हि॰ (य) महामाय के मयदन भी चार सहचियों में सन्नश्रीकेनी ( पूर्व ) नन-द्राहिनी (द॰) पश्चदाकिनी (य॰) विश्वदाविनी (द॰) में हैं।

हि॰ (१) क्र-प्रसारि के १ और ख्रयान्तर-रूप हॅ—प्रथम का खामन मारालीइ, मुद्रा बख्रायितर्जनीयाम्, अवलत्या यज्ञाद्वितदश्हः द्वितीय विभाग, पद्धमुत, महासहत्त्वर, भीपगुरूप, तृतीय खालीदावन, शिमुगो वयमुगो वा, पद्धमा ।

असोम्य के आविर्भाव—देवी वृत्द—श्रद्धोभ्य के श्राविर्मावी में एकादश देवियाँ उल्लेख्य हैं । उपाद्यों के वर्ण नील हैं । ग्रान्तात्रों में प्रश्नपारमिता, वसुषारा श्रीर महा-:मंत्रानुसारिणी श्रपवाद हैं। निम्न तालिका देखिये:—

| ₹त्प         |              |             |           |          |      | विशेष चिन्ह    |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|------|----------------|
| १ महाचीनतारा | उप्रतारा नेप | गल — प्र    | त्या, शव. | चतुभु जा | _    |                |
| २ जाङ्गली    |              | श्वेत श्रभय |           | _        | सर्प | हाथों में गेणा |

त्रिशाल-शिखि-सर्प **ह**रित (ii)

सर्पवाहना त्रिमु, पड्मु, (iii) द्विभुजा क्तरी-करोट दो हाथों में (i) प्रत्या० नील

चतुर्भुता शरधनुपक्रपालसङ्गहस्ता (ii) 110 **सङ्गरायज्ञ**क्तरीद्विणा चप्टभुजा (iii) 12 31 धनुउत्पलपरशुकपालयामा

हं,ब,वि. शि. वाहना द्वादश मुखा २४ भुगा क विद्युजालश्यली (iv) पीता प्रत्या • गणेशका • निमुखपड्भुजा-दिविण-यत्र परहा शर-४ पर्याश्वरी

बाम-तर्जनीपाश-पर्णंपनिका-धनुष कमल, पुस्तक वज्रप०

५ प्रशापारमित (i) सिता प्र॰ सिता बामें कमलोपरि पुस्तकम् (11) पीता म॰ पीता ब्याख्यानमदा

नृस्य ० श्रर्भ ० दिवाणेपु वज्ञ, लक्षु,चक्र, पश्भुजा ६ बज्रननिका न कर्म बामेप क्याल, रान, कमल शययाद्दना ७ महासन्त्रानुसारिगी नीला बरदमुद्रा चनुभु जा बज्ञ, परगु, पाश

नीला दविणयखा पड्मुमा खड्ड-श्रंकरा-यरद-दक्षिणा ८ महाप्रस्यक्तिरा तर्जनीपाश रक्तकमल-प्रिशूल-यामा

(i) नीला प्रत्या, त्रिमुखा चतुर्भुना कह पारा-दिखणा छट्यांग-चक्र-यामा ध्यजाप्रदेयुरा वीता - चतुरामाना चतुर्भमा राष्ट्र-चम दक्षिणा (ii) वर्जनीपारा-मुखल-पामा

धानसस्तरी १ • यमुपारा बरदमुद्रा भीला ज दार्थ शरपा. - व तेरी-कपाल-सदयांग-इस्ता ११ नेपामा

वेरापन के साविर्माय-गाधन-माला के अनुकार मेरोचन के सभी आनिर्मात देव म होकर देशिया है। यंच ध्यानी-जुड़ी में देरीचन श्रीद-म्यूप का खन्तारालाधिष्ठा रू देव है। द्यत एव इनकी ५ देवियां चैत्व के द्य-सराल की देशियां हैं। इन पांच देशियों में मारीची म्यंप्रभिद्धा है जिन पर हिन्तुश्री की उपादेंबी का प्रमाय है।

o दक्षिणहरतेयु-अन्ह, बझ, चल, रशा, श्रीकृत, पर, प्रांति, मुद्गर, मुनल, कर्तरा क्रमकः, चार्यमासः । बामेषु च--धनु-पाश-वर्षनी वदाका मदा-विशास-पपव-उत्पन-पहरा-पश्चा अग्रद्धिः गासन्यः ।

## वैरोचनाविर्भृता देवियां

रूपमेद वर्णं मुद्रा श्रासन वाहन,हस्त मुख उपलक्ष्ण एवं सहायिकार्ये र माचीरी (i) ग्रशोककान्ता नीला स्थानका शूक्त्या हि-ग्रष्ट-दश-हादशभुजा एक निर्पंच-परमणी, वर्ताली, वदाली वराली, वराह मन्त्री (ii) श्रार्यमारीची सुची सूत्र (iii) मारीची विश्वता --तिमुखा श्रष्टमुका (iv) उभयवराहानना श्रालीटा क द्वादशमुना त्रिमुली क हरिहरहिरएयगर्भवा० रवेता शुक्राकृष्ट-स्थवाहना दशभुजा पचमुली चतुष्पादा तीनों देवियाँ (४) दशभूना से श्रनुगत (vi) यज्ञधारवीश्वरी - ज्ञालीडा = हादराभुजा पहानना २ उप्णीपविजया श्वेता, वरदाश्रवा त्रिमुली ऋष्टभुजा दक्षिणहत्तेपु विश्ववज्ञ, समलोपरिमुद्ध-शर-वरदमुद्रा, वामहस्तेषु तर्जनी-पश-श्रमयमु दवि॰ चक-ग्रकुश-कत्तरा-धनुः ३ सितातपत्रा ऋपराजिता बामक श्वेतवज्ञ शर-तर्जनीवाश महासाइलप्रमर्दिनी श्वेता वरदा पद्भुजा दक्षि॰ खङ्ग, शर, वरदमुद्रा वाम॰ धनुष, पाश, परशु 31 रक्षत्रको प्रस्याती० विमुगा यज्ञतर्जनीकपालल ट्वा॰ ५ यज्ञवाराही (i) নত প্ৰয়ত कर्तरी-कपाल (ii) श्वयाहना एकमुला, त्रिनेत्रा दिन् वज्र-श्रंकरा -- भासीदा॰ (iii) भार्यवज्ञवाराही

#### अमीव सिद्धि के आविर्माव

थैरोचन के सहश अमोचिसिद्ध के भी सभी आविर्धाव देवियाँ हैं। मा० मा० के अनुसार मात देवियाँ अमोघिसिद्ध का चिन्ह धारण करती है जो निम्मन्तालिका से निमाल्य हुँ

चतुर्भृग

वा० कपाल तर्जनीपाश

वर्ण मुद्रा श्राधन बाहन इस्त मुख सहाविकार्य श्रीर उपलब्धण १ खदिखनी तारा हरिता बरदा श्रशोककान्ता एकजटा उध्यक्त २ वश्यतारा भरासमा क्यन श्वेत वरदा श्रर्धं पड्युजा बरदश्रज्ञम।लाशस्त्र तिणा ३ पड्मुजा त्रिमुखी सिततारा उत्पल-कमल-घनुपवामा चतुर्मुंबा दिवा । धरदास्त्रमाल या । उत्पल पुरुक्त \_¥ धनदतारा हरिता प्रत्या व्याधिवाहना पद्यभुजा, त्रिमुखी ऋ द्वहास्यम् ५ पर्णश्वरी श्चर्षप० ६ महामायुरी **लिताम**ना -৬ বরগ্রেরা निमूपी श्रध्युजा उप॰ शृङ्खला

रस्तर्भभव के प्राधिर्भाव

रत्तनंभन प्यानी बुद्धों में श्रपेदाकृत श्रवीचीन है। सार मार में इससे दो देव श्रीर दो देवियाँ ग्राविभू त बतायी गयी हैं। जम्माल ( बुद्धों के कुवेर ) श्रीर उसकी पक्षी वसुधारा का उद्भव ध्यानी बुद्धी में राजसम्मव (रहाँ से उत्तव ) को छोड़कर श्रीर किस से सम्बन्धित होता १ श्रहोम्य सम्प्रदायानुयायी हसे श्रदोम्य का श्राविमीय मानते हैं।

रत्नसंभवोद्भृतदेवद्वय-जन्माल श्रीर उच्छूरमजन्माल । जन्भाल-श्रदेत एवं हैत दोनों रूपों में परिकल्पित है। असोम्योद्भूग जम्भाल का वर्णन ऊपर हो ही सुरा है। इस ग्राविमीय ये रिशेष लाइण हैं —दक्षिणहस्ते नकुल: वामे च जम्बीरफलम्, रतालकार-भूषितः दिख्याम्यरः चमलासनः - कमलदलेषु अष्टयकाः-मणिमद्र, पूर्णमद्र, धनद, वैश्रयण, के लिमाली, चिविकुराडली, सुन्वेन्द्र श्रीर चरेन्द्र। जिस प्रकार जन्माल श्रपनी शक्ति से शालिद्वित है उसी प्रकार यन भी अपनी यचिष्यों से-यन्तियाँ-चित्रकाली, दत्ता, सुदत्ता, त्रायी, सुमद्रा, गुप्ता, देवी और सरस्वती ।

उच्छुदम् जम्माल —ग्रासन मत्या॰, उम्र रूप, उपलक्षण नग्नत्य, बाहन क्रवेर, द्विभूज।

रत्नसंभवीद्भूतदेवियुगल - महाप्रतिस्य तथा वसुधारा ।

सहाप्रतिसरा—दो रूप १. निसुनी दशमुजी; २. चतुर्मुली ग्राष्टभुजा।

वस्यारा-पीतवर्णा,उपलब्य-दिव्यहस्ते वरदमुद्रा,वामे च धानमञ्ज्ञतीपानैच। पंचध्यानी बुद्धों के आनिर्माव-देवहृत्द-समध्ट-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के केवल दो देव हैं-जन्भाल श्रीर महाकाल । जन्माल-हिसुज, जन्मीरनकुलहरत, म्नालीढासन में दो श्रयमानुषों (शलमुख्ड श्रीर पद्ममुख्ड) को कुचलता हुश्रा।

महाकाल-पचमुद्ध करीटी यह महाकाल नैपाल का ऋति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमार्चे प्रमुद रूप मे पायी जाती है। उग्ररूपः कृष्णावर्षाः प्रत्यालीदासनः एकसुल. दिश्वतः, चतुर्भुतः पङ्गुता या, ब्राप्टमुखरून पीडपगुतः, त्रितयनः, महारज्याताः, कतरीकपालवारी, दिव्यागम्भजाम्या मुख्डमालालस्तोर्ध्वपिङ्गलकेशोपरिपञ्चकपालधरः, दॅब्ट्राभीममयानवः भुजङ्गाभरणयशोषवीतः " "सा मा --- निगद व्याख्यान ।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विजन्न रूप है। सा० मा० के अनुसार योडशभुजी प्रतिमा भी शक्षवालिक्षित है ही यह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से इसे परिवृत कहा गया है - पूर्व में महामाया (महेश्वरणत्नी), दक्षिण में यमदूती, पश्चिम में क लद्दी, (उत्तर में स्वयं त्राप), दशानादि चार कोणों में-कालिका (दद्धि पू०), चर्चिका क तारूता, (उत्पर्क रचन आन) क्यानिशेष्यरी (उठ पूर्व) । इस प्रकार इन सप्तानातृकाक्षी १६० पर्व) चयरेष्ट्रयरी (उ० पूर्व) कुलिशेष्यरी (उठ पूर्व) । इस प्रकार इन सप्तानातृकाक्षी से परिद्वत महाकाल अर्थ्वास्य के शांनान्त पर श्रासीन है । महाकाल तान्त्रिक-सामा वा मारकदेव है। कुपशी बौद्धों का यह शतु है-उनको चवा जाता है-ऐसी घारणा है।

पव ध्यानी-पुढ़ों की आविर्मृता देवियां-देवीवृन्द-समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद-भूता देविया चार हैं, यज्ञताग, विवतारा, प्रज्ञापारमिता, कुरुकुछा। निम्न तालिका देखिए:---

वर्णमुद्रा श्रासन वाहन इस्त मुख वज्रतारा पीता वज्रपर्येक श्रष्टमुजा चतुर्मुती वज्र-पाश-शंत शर दिल्ला-वज्राक्रशोत्पत्त-

घन-तजनीवामा

रं प्रभापारमिता—नत्रपर्यंक धर्मवक दोनों तरफ पुस्तक १ मार्चामालक्रम पट्सुका - कुब्कुल्ला रक्षा बक्रपर्यंक —

प्रसितनारा शुक्ला चतुर्भुंजा अत्यल(दो में ) वरद(तीसरे में )

दि॰ चतुःपानी-मुद्धी का केमल एक ही खारिणीय—वड मी एक दंवी—यज्ञतारा । यहा पर भी वह खाट देवियों से अपुताता है। सा॰ मा॰ के अपुतार पंच-प्यानी-बुद्धीद्रमवा-यद्धतार के दो रूप विशेषांक्लोरण हैं मिनके स्थापत्य-निदर्शन (दे॰ उड सा भी मूर्ति प्रथम कोटि में) भो हैं। प्राप्त वेचकुद्धिलिटिनी हैं और दस देशियों के मगहत के स्थान पर केनल बार देविया का आनुतत्व प्रदक्षित है— पुष्पतारा, पूपतारा, दीवतारा तथा सम्बतारा । दूसरी कोटि में शस्त्राल्य-साङ्क्षप्त-विषयता ही मञ्जल है

वश्रवस्य के ब्राविभीव — कर्पर पंचप्यानी-युदों के साथ बज्रस्य का भी परि-गण्न किया गया है। इस वर्ग में इसका समाधेश द्यति श्रवींचीन है। पेयल हो ही देवता इसका किरीट वहन करते हैं नम्माल और जुयता। अन्धाल हैत (राक्तितमालिक्ति) पद्युन, प्रसुख, वज्रवर्षकायनासीन। खुयदा — स्वेतवर्षा, चर्तुर्युन, दिल्यहस्ते वरदमुदा

वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पञ्चाह्यसम्बद्धकीय देवता— इनकी महापद्याद्य देवताओं के जाम मे पुकारा जाता है जीर उनकी संस्था थान है—महामितन्य, महासाहसमर्यनी, महामन्यानुतारियी, महामायूरी और महानित्यती। पद्य ध्वानी-पुढ़ों के साथ इनका सानुस्य दिखाना हो जा चुका है (है॰ देवी-नृत्य) एपन्तु महस्याति हनके रूपों में कुछ विमेट अयरर है। महस्यात में हनकी पूजा के जात्रिय प्रचार है— इन पांची की पूजा के आगुष्प, द्वा पिरास्य, माम, चेत्र प्राप्त है हैं। इन में महासाहस्ययमर्दनी को छोड़ कर सभी शान्त हैं। प्रयोक का उपलब्ध पीधिकृतीपशीमिता है।

सहाविस्तरा—इस यवहल की मध्यरण देवता महाप्रतिस्तरा है जो रवेतवर्णा, पोइसी, चेंग्रिकेटीक्टीन, चन्द्राकना, सूर्यमब्दरूक्तम, बक्रप्रदेशस्तरा, विजयना, क्रष्ट्रसूत्रा, बक्रप्रदेशकारोमिता, हारत्पुरस्थिता, कन्द्रकेयुर्स्ययेदर्गमेखता, स्वतंक्रप्रस्ता क्रास्त्रस्ता, चक्रपुरंदी—(प्रथ-गोरवर्ष, देविक क्रच्या, प्र-चीत, साम रक्षः) है। दादिने हामो से—

चक, बद्र, शर, खद्र: वार्वे द्वार्थे में -वज्रपाश, निशल, वनुप, परश् ।

महामाहस्प्रमदनी — महाग० के पूर्व में हक्की रिवर्ष है । यह स्रप्यक्षं, विश्वलीयरेग, नरक्यालालंकना, अ मुक्तरीरं स्वाक्तवरना, लक्षिताबना, महागृती, महायदों को स्रामान करती हुई चतुर्व की चित्रपति है। उनके दक्षिण क्रमी में मपसे करसूदा अग्यों में बह, अंकुक और कहें, शामों में वर्जनीपाग, पर्छा, चनुप कमलोपरियोक्तसन है। उनका स्थान क्रम क्रम्यक्षं, दिव श्रीत, बाम हरित, क्षम्य पीत है वथा शिर पर बोधि विद्यासित क्षमान क्षम क्रम्यकर्ष, दिव श्रीत, बाम हरित, क्षम्य पीत है वथा शिर पर बोधि विद्यासित क्षमान क्षम क्षमान क

महामायूरी (बीचिए) )—पीतवर्णी, सर्वेमगढलालीटा, सन्तपर्वेकिनी, निमुला, घण्डमुजा—दिव्या इस्तो में बनदसुद्रा, स्त्रपट, चक्र श्रीर खड्ड स्था मामों में पत्रोपरि

भितु ( ग्रथमा फल, दे॰ महाचार्य ए॰ १३४ ), मसूरिषच्छ, घरटोपरिविश्वराज श्रीर रतन-प्वज । उसका केन्द्र-सरा पीत, दक्षिण क्रम्ब, याम रक्ष, शीर्ष श्रशोककोपोपशेभित ।

महामन्त्रानुसारिकी (परिचमें )— शुक्लनर्या, द्वादराग्रजा, निमुती, स्टुरस्त्यर्थ-मण्डलालीदा, मिरीपञ्चतीपकोभिता। प्रथम दो भुजो में धर्म-चक्र-मुदा, दूसरे दो में समाधि-मुद्रा, अपरोप श्राठ में —दिवि॰ चरद, श्रमय, वज, शर, वाम॰ तर्जनीपारा, धनुप, रन्न श्रीर पटोपरिकमल। मेन्द्रमुल शुक्लवर्या, दिवि॰ कृष्ण, वाम रक्त।

महासितवती ( चत्तरे ) —हरितवर्णा, सुर्यमयङ्कालीढा, निमुखा, निनेना पङ्गुणा । उचने दक्षिण भुभो में —स्वभय, वज, शतः, वामो में पास, क्रजनी और भन्तर ।

सात सारार्थे—तारा-देवियों के वर्गीकरण का ब्राघार यस है। इनकी संख्या सात है। सात साधारण ब्रोर पाच ब्रह्माधारण।

साधारण तारा-देखियां—र इरिततारा—इस कोटि की तारात्रों में (१) परिदर-वन' तथा (२) वरवतारा का उप्पर संकीर्तन हो जुड़ा है (दे॰ अमोयितिक के आदिमीत)। ग्रेग तीन और हैं (३) आयंतारा (४) महत्तपीतारा, (५) वरदतारा । मधम और पूनरी वजरपेकातवायीना हैं तीवरी की चार यहायिकाये हैं—प्रशोककान्ता मारीबी, महानायरी, एकजटा और जागती।

२ शुक्ततारा—इन कोटि में दो ईं—(६) ऋष्ट महामयातारा धौर (७) मृत्युउद्धाना तारा (निततारा वक्षतारा था )। प्रथमा दशादर-नारा-मंत्रोद्धवा देवियों से परितृता मिहित है श्रीर दितीया वकालहत्ववता है।

रि॰ इन सभी साधारण ताराश्चां का सामान्य शत्य है—यामहस्त में उत्पत्त ग्रीर इदिया में यरसुद्रा ।

# असाबारण वास देवियों 🖁

- ( १ ) हरितवारा—इषके चार श्रायान्तर रूप हैं—बुर्गोचारियीतारा, धनदतारा, माञ्चली, पर्णश्रवी।
- ( ४ ) शुक्रताया—के पाच रूप—चतुर्भुं ब-विदतारा, पहशुज विततारा, विश्यमाता, क्रकरूरता श्रीर जागुली हैं।
  - ( ५ ) पीततारा —के भी पाच रूर यजवारा, जागुली, पर्शरवरी, भ्रमुटी, प्रसन्नतारा ।
    - (६) कृष्याताश-फे केवल दो रूप-एकनटा श्रीर महाचीनतारा।

( ७ ) रसनारा-के श्रनेक रूप नहीं हैं।

स्वतन्त्र देवता—रातन्त्र देवतात्री भी परम्पा ना गया रहस्य है आसिन्दाय रूप से नहीं नहां जा तन्ता। श्रीद्र-यरम्पा ना तामी देव बून्द प्यानी-मुद्दों में आविध्युत हैं। परम्य ग्रा० मा० ने ६ देवता ऐमें हैं जो स्वतन्त्र रूर से परिकृत्यित है। ग्रम्मपदाः हिन्तुओं के स्वस्पत्यती और गर्मेदा नो नेने आविध्युत दिया जा ग्रन्ता था? आतएय हनभी स्वामीन स्थिति रिद्धि है। श्रीपुत महाचार्य ने परमाहब (जो हमान्न ना दुनमा नाम है) और नाम संगीति हन दो मी को स्वामीन माना है हन मकार हनशी श्रीम्या साठ हुई।

|                                                |                                    |                                                   | ′                                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| स्वतन्त्र देवयुन्त<br>रूप                      | र<br>वर्णमुद्रा                    | ग्रासन बाह्न                                      | इस्त मुम्ब                                                                   | 3 <b>4</b> •                                                           |
| १ गगीश                                         | रक्त                               | नृब श्रघेन सूचि                                   | कवा॰ दादशभुन प                                                               | (क्युप्त —                                                             |
| २ विध्नान्तक                                   |                                    |                                                   |                                                                              | वर्जनीपाश                                                              |
| ३ यब्रहु कार                                   | यञ्जहुँ कार                        |                                                   | द्विशुव उग्रस्प                                                              |                                                                        |
| <b>४ भू</b> तडामर                              |                                    |                                                   | चतुमु <sup>*</sup> • उद्यस्त                                                 |                                                                        |
| ५ बज-ज्याला-                                   | श्रालीया                           | » <b>स</b> पत्नीक-विष्शुव                         |                                                                              | <ul> <li>इन्द्र-इन्द्राणी-मधुक्र</li> </ul>                            |
| नसार्वे                                        |                                    |                                                   | श्री-जय ह                                                                    | र-रति यसन्त मीतित्राहन                                                 |
| ६ भैतोत्स्यविजय                                | 1 39                               | प्रस्था० गौरीशि                                   |                                                                              | दक्तिणे कमल-इयोपरि                                                     |
| ७ परमाश्व                                      | -                                  | •                                                 | ,, चतुष्पादोपि                                                               | लक्क यामे बन्नोपरि लह्<br>याग प्रभयद्वय-श्रञ्जलिः<br>चेपल समाधि-तपणमुझ |
|                                                |                                    | यञ्जप•                                            | द्वादश सुनः (                                                                | चेपण समाधि-तपणमुद्रा                                                   |
| स्थतन्त्र देवी ह                               | FE                                 |                                                   |                                                                              |                                                                        |
| 424                                            | रूप भेद                            | वर्गमुद्रा ग्रा                                   | तन पाइन इस्त म                                                               | य उप॰                                                                  |
| १स ( <sup>1</sup>                              | ) महासरस्यती<br>1) वजनोचाः         | । शुक्रा दक्षिणवरद<br>शुक्रा वरदा नितन            | तन थाइन इस्तामु<br>१ दिमुः<br>वतीपरिचन्द्रायना                               | श्रायसम्बन्धः<br>योगाः                                                 |
| ₹ (i:                                          | ।) पनशाखा                          |                                                   | — হবি৹                                                                       | कमतम् यामे पुस्तकम्                                                    |
| स्य (ध                                         | v) भ्रार्थं नरस्व                  | ती                                                | -                                                                            | कमत्रोपरि महापाः                                                       |
| ती (१                                          | 7) पत्रसरस्यती                     | \$                                                | त्या॰ परशुजा                                                                 | भमु॰ —                                                                 |
| २ द्यपराजिता<br>३ यज्रगान्धारी<br>४ यज्रयोगिनी | [ गर्गासा<br>प्रत्याः<br>(स्पद्यः) | कल्ता, वर्जनीपारा<br>द्वादशसु<br>प्रथम में<br>टिट | .चपेटा बान मुद्रा ]<br>जा पढ़ा<br>हिन्दुची की दिस्मर<br>[मि कीर्यंसनाथा नेरा | ननः<br>ता का साह्य्यग्राशीयां<br>रवा का जारा ही सहका                   |
| ५ ग्रहमातृका                                   | धमंचक                              | मु॰ बजावै॰                                        | पद्दभुजा निली                                                                |                                                                        |

५ गर्सावृका धमचक यु॰ बजाय॰ पहसूना । तथा ६ गर्युक्ती विश्वासा व्यवसा व्यवस्ता विश्वास ७ गज्ञपिदारकी [वैचानना दशस्त्रा-चाक्तुस-गक्त्यार, बज्रस्तर दिख्या, भारा वर्षे-सन्ध्या-चाक्त्यास्याम ]

स्पर्सहार—श्रववादी, अदेववादी, आंतृत्ववादी वीडों में भी इन विपुत है। इन्द्र स्पर्ध देशी इन्द्र का विकास वहा ही रोचक विषय है। दिन्द्रओं की वीराणिक प्रत्या में भी वीडों के किये देशान्त-करना की करेंद्र। भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्यों ने ही जितता प्रमाप वीडों कर किये देशान्त-करना की करेंद्री वहां का ताना अव्याप अप्राप्त है। अप्याप वीडों प्रभी वंद्रा पक प्रमाप ने प्राप्तण पर्म का प्रतिद्रन्दी ही नहीं कालान्तर पापर प्रतिष्ठकों पूर्व प्रतिद्रन्दी ही देशानिक है है। के दुन्त विचार प्रतिष्ठ है है। के दूर्व की दूर्व प्रतिक्रम के प्रतिष्ठ है है। के दूर्व की दूर्व प्रतिक्रम है। अपना है है प्रतिक्रम है। अपना है है

दी दहेर कुद में श्रवशी कितेशवर की गयने श्रीक प्रतिमारिक पर में मतिसारित एरं स्थारल में निर्दिष्ट हैं। श्रामिक कहा ( महक्तर ) के श्रीक्यत् होविवाल श्रदणी किनेशन के श्रामित्रकार ने श्रामुद्रता रमाया को भी प्रमावित किया। सम्मु, उत्तर श्रदणी किनेशन की श्रिन १००८ प्रतिमालनी का शेर्वेद किया गया पानने नाम निमाहकों निमालनी हैं... **इय**जीवलोकेश्वर मोजवाद्यस्यल हालाहल हरिहरिहरिवाहन यायाजालकम पडचरी धानन्दादि बङ्ग्याधिकार पौतपाद कमग्रहात वरदायक जटामुक्ट मखाव ती व्रेतसन्तर्पित साया जालक्रमकोध सगतिसन्दर्शन नीलक्रपट क्लोकनाथरका वर्ष ब्रैलो स्यसन्दर्शन सिंहनाथ खसर्पैया मिथिपद्म वज्ञधर्म पुपल ਤਰਜੀਰਿ बृष्णाचन ब्रहादयह द्यनाट महाबजगरन विश्वहन शावपत्रद आहता मि जमदगह यक्रीच्छीय यप्रदुश्तिक লন্ধার

कारगडब्यूह सर्व जिवर खबिष्क निम सर्वशोकतमोनिर्घात प्रतिमानककुट श्चमृतप्रम ज्ञा लिनी प्रम चन्द्रप्रम श्चवलोकित बज्रगमे सागरमति रक्षपा खि गगनगञ्ज ध्याकाशगर्भ **चितियमें** ग्रज्यमति संधिकान्त सामन्तभद्र महासहस्रभुज महारजशीर्ते महाशंखनाथ **महासहस्रसर्य** महारजकत महापटल महामद्भवदत्त महाचन्द्रविम्ब महासूर्व विग्व महा श्रमयपत्तद महा-श्रमयकारी महामद्यम्त महाविश्वशद महावज्ञधात महायञ्चन महावज्रपाणि महायजनाथ

श्चमीपपःश

देवदेवता

विरुद्धपात्र सार्थवाह रसदल विध्यापाणि कमलचन्द्र वज्रवशह श्रवल रेत शिरिषरा धर्मचक हरियाहन सरसिरि हरिहर सिंहनाद विश्यवज्र श्रमिताम वज्रसस्यधातु विश्वभूत धर्मघात बज्रधात शाययञ् **বিদ্ন**ধার चिम्तामिष शान्तमधि मळजुनाथ विप्युचक कृता झलि विष्णु शन्ता वज्रस्य शैवनाथ विद्यापति निस्यनाथ षद्मपा शि बद्रपाणि महास्थामधाप्त वजनाव भीमदार्थे

# प्रतिमा-लच्चण

जैन

जैन प्रतिमाधों का काविभाव — जैन-प्रतिमाधों का खायिमांत जैनों के तीर्पद्वरों से दुमा। तीर्पद्वरों से प्रतिमाधों का प्रयोजन जिला जैनों में न केवल तार्पद्वरों के पावन जीवन, घर्म-सचार छोर कैपल्य-प्राप्त को स्पृति ही दिलाना या, वरन् तीर्पद्वरों के द्वारा परिपार्तित पप के प्रियम वनने की प्ररेखा भी। जिन-पूना में करवायक नाठ (मिनों के कह्य यामय कार्य एवं काल की गायाओं) का भी तो पदी रहरू है विश्वर निर्माद्वरों के छातिरिक्त जैनों के जिन जिन के क्षेत्र क्षेत्र हम पीछे भी कर पुते हैं (के कह्यना एवं प्रक्राना परण्यति हुई वाक संकेत हम पीछे भी कर पुते हैं (के जैन-पम्न) निर्माद्वर चर्च को शोरी होंगी।

जैनियों की प्रतिमान्यूना-परप्पा की प्राचीनना पर इस संदेत वर चुके हैं। इस परापरा के पोपक माहित्यक एवं स्थापत्यारमक प्रमाणी में एक दो तथ्यों पर पाउनों का ध्यान ख्यान पित करना है। हाथीगुणना-ध्यित्तर से जैन प्रतिमान्या तिग्रुत्ता खीर नन्द राजाशों के काल में नित्रमान धी-—ऐगा प्रमाणित क्या नाता है शीवुन युन्यान महाचार्य (See Jain Iconography p. 33.) ने कीटिल्य के स्पर्यग्राम्य निर्दिष्ट अपून्त, वेजयन्त, अवयन्त, वेजयन्त, अवयन्त, अवयन्ति कालि किन देवों को जैन-देवता याना है यह ठीक नहीं । ही जैन-माहित्य क्या प्रदेश किन माहित्य की प्रकाण के प्रतिमाणित क्या होती है। प्रतिमाणित क्या की प्रतिमाणित क्या की प्रतिमाणित क्या की प्रतिमाणित क्या की त्या प्रतिमाणित क्या की त्या प्रतिमाणित क्या की ति क्या की ति कि ति की ति की ति की ति कि ति की ति की ति की ति कि ति कि ति की ति कि ति कि ति कि ति की ति

जिन-विशेष ने शन प्राप्त किया ) इन के साथ-साथ श्रष्ट-मातिहायों (दिश्यतम् श्रासन्त, विहासन तथा श्रातपत्र, चामर, भागवहन्त, दिह्य-दुन्तुमि, ग्रापुणवृष्टि एवं दिह्य-पति ) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है तीर्यहर-विशेष की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का मक्त्यन श्रीतार्थ है। जिन प्रतिमा में शायन देखाश्री—यद्यो एवं यित्रिण्यो का प्रदर्शन भी हक्त है। श्रीतार्थ है — हों उनकी निजी, प्रतिमाश्री में जिन-मूर्ति गीह हो जाती है और उसको, श्रातिश्व वेद्य-देश दूर में श्रीविश्यते के प्रतिमा के सहश, श्रीपं पर श्रथवा श्रन्य किम प्रतिमा के सहश, श्रीपं पर श्रथवा श्रन्य किम क्रायं-य पर प्रतिसायित किया जाता है।

(य) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

'श्राचार-दिनकर' के श्रानुखार जनों के देव एवं देवियों की तीन श्रेशिया है १ मासार-देविया २ कुल-देविया (सानिनक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय-देविया। यहां पर यह समस्य रहि के जोने करी प्रधान सम्प्रदायों—दिगम्बर एवं श्वेताच्यर—के देवी एवं देवियों को एक परम्परा नहीं हैं। सान्यिक-देविया श्वेताच्यरों से यियोगता है। महायानी तथा चत्रपानी वीदों के सहय श्वेताच्यरों से भी नाना सानिश्व-देवी की परिकल्पना की।

जैनों के प्राचीन देववाद में चार प्रचान वर्ग है— र ज्योतियों, र विमान-वासी, रे भवन-पित तया ४ ज्यन्तर । ज्योतियों में नवमहों का संहीर्तन है । विमान-वासी दो उपकां में विध्यान के उपकार के जिल्ले ने हैं। विमान-वासी दो उपकां में विध्यान के उपकार के उपकार के प्रचान के प्रचन के प्रचान के प्रच

(स) दीर्थं हुर

जिन्धमें में सभी तीर्धक्करों ही समान महिमा है। बैद्ध गीतम-दुद्ध को ही जिस महार से स्वीतिशायी मिहिद्ध करते हैं वैद्या जीरायों में नहीं। तीषहर-प्रतिमा-निर्द्यांनों में इस तम्म का पोषण पाया जाता है। जीन-प्रतिमाध्यों की तुसी विशेषका यह है कि जिलों के विजय में तीर्धक्करों का व्यंत्रेष्ट्र पद प्रकलिश्व होता है। त्रवारिदेश भी मीइ-पद के ही शिक्षण में तीर्धक्करों का प्रदेश पद प्रकलिश्व होता है। त्रवारिदेश भी मीइ-पद के ह्या क्षित्र में जीन-देवों का प्रेवारिदेश होर प्रतिकारों हैं। इसी दिश्व में जी नियान के व्यवस्थान का स्वाप्त है। हिंगादिश्य सीर्धक्कर वार्ध देश हैं कि स्वाप्त है। हिंगादिश्य सीर्धक्कर वार्ध है क्षा अवस्था है। हिंगादिश्य सीर्धक्कर वार्ध है है हिंगादिश्य सीर्धक्कर वार्ध है है हिंगादिश्य सीर्धक्कर वार्ध है है हिंगादिश्य सीर्धक्कर है। के ही तिल्ला है — In Iconography also this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.

ै शैन-मन्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में 'मूल नामक' स्त्रयाँत प्रमुख-जिन प्रधान-पद का स्त्रपिकारी दोता है श्रीर स्त्रन्य तीर्यस्त्रुचे का अपेत्राह्त श्रीह पद होता है। इस प्रध्यक्ष में स्थान-विशेष का महत्व श्रन्ताहित है। तीर्षद्धर-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी को प्रधानता देखी गयी है। उदाहरणार्ष सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थहर मूलनायक के पद पर प्रतिष्ठित है यह (अर्थात् श्रेयांवनाय) सारनाथ में उत्तपन्न हुआ था – ऐसा माना जाता है।

तीर्षंद्वर रामदेष से रहित हैं। जन-तपरिवता के अनुरूप जिनों की मूर्तिया योगि-कर में चिसित की जाती हैं। मिनमा-निर्दर्शनों में प्राप्त जोन मूर्तिया इस तथ्य की निरदर्शन हैं। याच्यावन अध्यत्त कांचीरकों में मन्न जिन-मूर्तिया सर्वत्र प्रिक्ट हैं। तीर्षह्मों की प्रतिमामं योगिराक दिख्या-मूर्ति शिव के समान विस्मावन हैं। शास्त्र-मूर्ति भीतम-दुद्ध की प्रतिमाम्न एवं जिन-मूर्तियों में इतना अस्पिक साइश्य है कि साधार्त्व जनों के लिये कमी-कमी उनकी पारस्परिक अमिशा हुक्तर हो जाती है। किराय साइक्टो—श्रीवस आदि है दीनों हा पारस्परिक वर्षियम प्रकट होता है। कुराय वासका की जन-मूर्तियों में प्रतीक-संघोतना के अति रिक्त यद्य-सिद्या-मिम्ब नहीं प्राप्त होता है। वह विरिवर्ट्या गुराकाल के प्रारस्प होती है, जय से तीर्थर्ट्या सिम वहीं प्राप्त होती है। कुराय का व्यवस्थित व्यवस्थान की प्रारस्प होती है, जय से तीर्थर्ट्या सिम वहीं प्राप्त होती है।

कैन-प्रतिमा की तीवरी विशेषता ग-धर्य-छाइचर्य है। यत्रपि प्राचीनतम प्रतिमाओं ( मुद्दरा, गाम्धार ) में बच्चों का निवंश नहीं परन्तु गम्ध्यों के उनमें दर्शन प्रवर्ष होते हैं। मुद्दरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टवा उनकी नगनता है। गुप्तकाशीन जैन-प्रतिमार्थ पर्वा-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्व-विश्

जैत-प्रसिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम मतीक-परम्परा का ही मूलापार है । आयाग-पट्टी पर चित्रित जित-प्रतिमा हराजा प्रथल निर्दर्शन है । आयाग-पट्ट एक प्रकार के प्रशासित मन अपना प्रमुग्न होती है । क्यायाग-पट्ट एक प्रकार के प्रशासित मन अपना प्रमुग्न होती-त-पत्र (tablete of homage) है, हनमें जित-प्रतिमा लाक-द्रव-शस्य है । कुराग कालीन जैन मतिमार्ग माणेनतम निर्दर्शन है। हुन के तीन माँ है — ल्ह्यारि-मण-पत्रिमा, पूज-प्रतिमा तथा आयाणपद्दीप मिताग हिन्दू निम्ति के कहरा 'चीमुली' या वर्गतोभर-प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये काते हैं । मापेत किया माणे प्रवास में स्वर्ध के कहरा 'चीमुली' या वर्गतोभर-प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये काते हैं । मापेत किया निर्दर्शन किया में चीर प्रतिमा के वर्षण हीती है । आपतिकः निर्दर्शन किया मी चीर प्रतिमा के वर्षण हीती है । आपतिकः निर्दर्शन के वैशिष्ट्य के बुद्ध प्रतिमा से प्रतिक होजी है । प्रपास किया प्रतिमा की परिचान आगर्भावालहरूपों के मतीनों में स्वरित्त क्योप उल्लेख्य है । मत्री तीपेहते की समान प्रदा नहीं । अप्रतिम प्रतिम प्रतिम नहीं । अप्रतिम प्रतिम चित्रपा और महीनीर—इन वीनों की आगतम-प्रति की समान प्रदा नहीं । अप्रत्म में केन्द्रप्रतिम प्रतिम की स्वर्त का कायोस्यम-प्रतिक में यह तत्य वर्षण कर्मा के स्वर्त के स्थान के स्वर्त करने हमी आवन-प्रति । अप्रतिम चारों में आपत्म का कायोस्यम-प्रतिक में यह तत्य वर्षण कर्मा के स्वर्त करने हिंगा प्रतिम का कायोस्यम-प्रतिक में यह तत्य वर्षण कर्मो का मति का कायोस्यम-प्रतिक में प्रदर्शन प्रावर्ग कर्मों कर्मों करने हमी निर्वाण प्रावर्ग हुआ मा

श्रस्तु सेंचेव में निम्म तालिका त्तीर्थक्कों के लड्यान एवं गावन-देव तथा शासक देवियों का क्रम फ्लूत करती है:---

| २४ तीर्थद्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शासन-देविया<br>(श्रपराजित)                                          | (यद्धिशिया)<br>(बास्तुमार)                                                                                                                                                                                                                                                                                | शासन-देव (यह)<br>(श्रप॰ तथा वास्तु॰)                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ स्त्रादिनाथ (ऋपम) २ स्त्रावितनाथ ३ सम्मवनाय ५ स्त्रामनन्दननाथ ५ स्त्रामनन्दननाथ ६ स्व्राप्तनाथ ६ स्वरार्शनाथ १० शीतलनाम १० शीतलनाम ११ श्रेयालनाम ११ श्रेयालनाय ११ साउप्रच्य ११ सानकाथ १५ सर्मनाथ १६ सानिकाथ १६ सर्मनाथ १६ स्रद्रामा १६ स्रद्रामा १६ स्रद्रामा १६ स्रद्रामा १६ स्रद्रमा | ग्रज श्रास्य वानर फ्रीज वानर फ्रीज पद्म स्वस्तिक स्वास्य सम्बर्ध सम्बर सम्बर्ध सम्बर सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध सम्बर्ध | चक्र श्वरी<br>रोहिणी<br>प्रशावती<br>वज्रशृङ्खला<br>नरदचा<br>मनोवेगा | (वास्तुमार) च ० श्रावित्त्रचगा दुरितारि काली महाकाली श्राव्युता(स्थामा) शानता बमाला(भरुकुटी) सुतारा श्रापाका मानची (श्रीवरका) विदिता(विश्या) कन्दर्या (वश्या) विश्वाया कन्दर्या (वश्या) विश्वाया सारिया वेरोट्या मारद्या श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया श्रारिया | ष्ट्रायवनम्<br>महायव<br>निर्माल<br>चतुरानन<br>तुम्बुर<br>कुसुम<br>मातक<br>यिजय<br>काम<br>महा।<br>यद्वेश<br>कुमार<br>परमुख<br>पराल |
| २३ पारर्जनाथ<br>२४ महाधीर (वर्भम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सम्राच्या<br>सिद्धायिका                                             | सिद्धायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मातङ्ग                                                                                                                            |
| टि० १ 'श<br>धर्मनाथ रक्तरणै, र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पराजिता-१<br>पुराइर्वे, पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्या <sup>9</sup> के श्रानुसार,<br>विनाथ <b>इ</b> रिद्वर्ण श्री   | र रोप सब काञ्चनवर                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (१) रवेतन्त्रर्णं, पद्मप्रम,<br>ग्रं चित्र्य हैं।<br>वें उदभुत श्रपराजित-                                                         |

प्रस्ता के श्रवतरगों में इध्टब्स हैं। मृतिमा-स्थापंत्य में २४ तीयहरों के श्रविस्ति २४ यदा एव यदिशायों के रूप, १६ अत-

हे बियो (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ९ ग्रहों तथा च्रेत्रपाल, सरस्वती, गरोश, श्री (लहुमी) तया शान्तीदेवी के भी रूप प्राप्त है। अतः संतेष में इनके लड़कों की अववारणा की जाती है। यस यसिणियां--शीर्यंहर-तालिका में इनकी संज्ञा पूर्व संस्था यूचित है। अतः यहाँ

वर इस साहिता में रुख्यानुरूप इनके विशेष लांडन दिये गये हैं। श्राधार---यास्तुसार तथा श्चपराजितपुरस्या, विशेष विवरण परिशिष्ट में उदधून श्रपराजित के श्चावतरणों में द्रष्टरूप हैं।

|            | २४ यसों के वाह | न-साञ्जन    | २४ यचिषियों के वाइन-ला≍द्रन |                  |  |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|
|            | ग्रपराजित      | वास्तुमार   | श्रपरा जिल                  | वास्तुसार        |  |
| ŧ          | <b>वृ</b> प    | भाज         | १ गस्य                      | गदर्च            |  |
| ₹          | गुज            | गन          | २ रथ                        | लोहासन (गो-याहन) |  |
| Ę          | मयूर           | मयूर        | ₹ ₹                         | मेष              |  |
| Y          | <b>इं</b> स    | गज          | ४ हंस                       | पद्म             |  |
| ų          | गडण            | गर्ग        | भ श्वेतहस्ति                | pt               |  |
| ধ্         | सूग            | सृग         | ६ ग्रास्य                   | नर               |  |
| 9          | मैप            | गज          | ७ महिप                      | गज               |  |
| 5          | कपोत           | हस          | ⊏ हुप                       | 夏街               |  |
| 3          | कूर्म          | नूर्म       | ६ कूम                       | बुप              |  |
| ₹0         | हस             | कमलासन      | १० शहर                      | पद्म             |  |
| \$\$       | बृप            | चूपभ        | १० कृष्णद्दरिया             | सिंह             |  |
| 12         | <b>হ</b> াজি   | <b>हं</b> स | १२ नक                       | चार्य            |  |
| <b>१</b> ३ | 8              | शिक्षि      | १६ विमान                    | प्रम             |  |
| 4.4        | ₹              | सकर         | १४ ईस                       |                  |  |
| 14         | ŧ              | कुर्म       | १५ व्याम                    | मस्य             |  |
| 16         | ग्रुक          | यशह         | १६ पश्चिमन                  | पद्म             |  |
| 9          | 11             | €8          | १७ मृष्णराकर                | शिरि             |  |
| ₹=         | रार            | र्शल        | श्यः सिंह                   | पदा              |  |
| 35         | सिंह           | गज          | १६ श्रष्टापद                | н                |  |
| ₹•         | ŧ              | श्प         | २० सर्प                     | भद्रातन          |  |
| 98         | ę              | नृप         | २१ मर्कट                    | दंस              |  |
| २२         | \$             | पुरुष       | २२ विह                      | ਚਿੰਵ             |  |
| २६         | ₹              | पूर्म       | २३ दुनकूट                   | सर्प             |  |
| 84         | <b>ड</b> ित    | यम          | १४ भदासन                    | fee              |  |

#### ऊर्ध्वलीकाधीश।

#### नवप्रह

- १. सूर्य--रक्तवस्त्र, कमलहस्त, सप्ताश्वरयवाइन ।
- २ चन्द्र-श्वेत-वस्त्र, श्वेतदशवाजिवाहन, सुधाकुम्महस्त । ३. मंगल-चिद्रमवर्गं, एकाम्बर, भूमिस्थित, कुदालहस्त ।
- सूध—इरितवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त ।
- पु बृहस्पति काञ्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंसवाहन ।
- ६. शुक-स्फटिकोज्ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्महस्त, तुरगवाहन ।
- ७. शनैरचर--नीलदेह, नीलाम्यर, परशुहस्त, कमठवाहन ।
- द।ह्—कज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
- केत् —श्यामाञ्च, श्वामयस्त्र, पत्रगवाहन, प्रधगहस्त ।

नेत्रपाल-एक प्रकार का मेरव है जो योगिनियों का श्रविपति है। श्राचारदिनकर में नेत्रपाल का लक्षण है-कृष्णगौरकाञ्चनधूसरकिशलवर्ण, विशतिश्वजदराह, वर्षरकेश, जदाजट-मिर्वहत, बासुकीकृतनिजीववीत, तत्त्वकृतमेखल, शेवकृतहार, नानासुध इस्त, सिंहचर्मादृत, मैतासन, कुक्कुर-वाहन, निलीचन।

| श्रुत-देविया                 | — विद्या द्वियो           |               |               |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| १. रोहियी                    | ५. श्रमतिचका              | ६, गौरी       | १३, बैरोड्या  |
| २. प्रशस्त                   | ६. पुरुपदत्ता             | १०, गान्धारी  | १४. ब्रच्छुता |
| ३. यज्रश्ट <sup>°</sup> दाला | ७. कालीदेवी               | ११, गहाज्याला | १५. मानसी     |
| <ul><li>वज्राकरी</li></ul>   | <ul><li>महाकाली</li></ul> | १२. मानवी     | १६. महामानसी  |

टि॰ १ ६नके लक्कण यक्तिश्विमों से मिलते जुलते हैं।

टि॰ २ श्री (लद्मी), सरस्वती धीर गर्णेश का भी जैनियों में प्रचार है। श्राचार-दिनकर मं इनके लद्दण आसण-प्रतिमा-लद्दण से मिलते जुनते हैं। शान्ति-देवी के नाम से मी इवेताम्बरों के मन्यों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है।

टि॰ ६ योगिनियां-जैनों की ६४ योगिनियों में बाजणों से यैलत्तपन है। श्राव्यक एवं परम बैष्ण्य जैनियों में योगिनियों का काथिमीन उन पर तान्त्रिक आनार एवं सान्त्रिकी पूजा का प्रमाय है। जैनों की शाक्तकों पर हम पीछे संकेत कर खुके हैं।

स्थापरय-निदर्शनों में-महेत ( गोंडा ) की ऋषभनाय-मूर्ति; देवगढ़ की श्रक्तित माथ-मृति ग्रीर चन्द्र-प्रमा-प्रतिमाः पेजागद संग्रहालय की शान्तिनाथ-पृतिः स्वालियर-गृह्य की नेमिनाध-मूर्ति, जोगिन का मठ ( रोहतक ) में प्राप्त पार्श्वनाथीय मूर्ति-जिन-मूर्तियो में उल्लेख्य हैं। महाबीर की मूर्ति मास्तीय नंबद्दालयों में प्रायः सर्वत्र द्रप्टटय है। स्मालिया राज्य में प्राप्त कुनेर, चक रवरी और गोमुल की प्रतिमार्थे दर्शनीय हैं । देवगढ़ की चक्र रूपरी-मृति बड़ी सुन्दर है। उसी राज्य (गँडवल ) में प्राप्त क्षेत्रपाल, देवगढ़ की महामानशी श्रीमदा भीर सत-देवी; काँगी भी रोहियी, ललनक संप्रदालय की सरस्यती, बीहानेर की भूत-देवी चादि प्रतिमार्वे भी उल्लेपनीय हैं।

#### उपसंहार

मितमा शास्त्र के उपर्युक्त ममुत्त विद्धान्तों (canons) की श्रतिवंत्रेष में समीखा के साथ साथ भारतीय प्रतिमाश्चों—श्राक्षण्, बौद्ध एवं जैन—के तीनो वर्गों की श्रमतारणा के उपरान्त श्रय श्रन्त में दो श्रत्यम्त महनीय एवं ग्रह्मीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है— १ प्रतिमा-कत्ता में रसप्तष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद।

प्रतिमा में इस इंट्रि—प्रतिमा-बाल विकान भी है और कला भी। शास्त्रीय मानादिनीकना के सम्बन्न परिपालन के ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है— प्रात्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हिं?—यह एक प्रकार के छाज कल के छुन में हाल-प्रात्त्रमां—किंद्र-गरियों की परम्या पुकारी लावेगी। अथन प्रतिमा के क्लारमक नीडा एवं परिपाल की डिटि से उनमें काव्य एवं संगीत को मांति आह्वात्कता या नमस्कृतिस्य अथना रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है। सम्भवत हमी दृष्टि से समग्रङ्गवान्त्रभार में प्रतिमा-शास के बिमिस विपयों के वर्णन के साथ-साथ परस्कृति की मांति पर हमें प्रयाप में ११ वर्ण एवं १८ रस-इंप्टियों का भी वर्णन किया गया है। यसपि यह वर्णन चित्र से मन्यभित है जीता मन्यकार सर्थ कहता है—

#### 'रसानामध वचवामी दशनामिह कच्चम् । चदायसायतरिचत्रे भावध्यक्ति मजायते ॥'

परन्त बिन से सारवर्ष ( दे॰ प्रतिमान्यम ) न वेयल बिनमा प्रतिमाझः (paintings) से ही है ( साय हो यह है कि वित्र शन्द का यह एक संकुष्तित स्वर्ध है), घरन् दे सभी प्रतिमाक्षे, जिन की निभिति में पूर्णोइ वित्रख (Soulptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ है। अतः उपराह्म के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भावन पति मुर्ति नर्मात प्रतिमा की विरचना में भावन पति मुर्ति नर्माता प्रतिमा के मीन स्वास्थान है। स्वास्थान के स्वास्थान के मीन स्वास्थान की स्विद करता है वहा वह उसमें रसी एवं रमादिया में उपनिय के अन्तर्भव से उसके अत्यह, अवस्थान एवं सेकेतिल भावों को अभिन्य के स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा की मीन स्वास्थान की स्वास्थान की स्वास्थान के स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा की स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा की स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा की स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा वही स्वर्ध है। रमोन्येय से प्रतिमा प्रतिमा वही से साथी में को है। एक उन्द में रहोग्येय से पशु श्रीर पत्नी भी हमारे सुल कु के साथी मने जाते हैं। एक उन्द में रहोग्येय से पशु श्रीर पत्नी भी साथी की से सिंग है। हमें की साथी से साथी से जाते हैं। इसके स्वर्ध करने स्वर्ध हमार्थ है। सामाय तो देशों की कोड में निक्षील करने साथा है— महानान्य-स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध से प्रतिमा विद्या है एवं लोकोचर सिर्धा मा

झतः मूर्ति-निर्माता स्पपति को मूर्ति में रखोन्मेष के द्वारा भाय-स्पक्ति के लिये अवस्य प्रयस्त्रशील रहना चाहिये । स्थायस्य-शास्त्र के भ्रात अन्यों में समगङ्ख्य के लेतक, विशा क्रीर कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रशिद्ध उन्नायक एवं स्वयं विधायक भी (दें जान वान साल अस्य प्रथम 'विषय-प्रयेश') भाराधिप भोज को ही क्षेत्र है जिन्हों ने क्षाय्य कला की माति प्रतिमा-कला में भी स्वीन्मेष की इस परिवादी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रखें। एवं रवदृष्टियों के लख्य-पुरस्वर लच्च में चमन्वय की समीता का अवसर इस अनुवन्धान के अन्तिम प्रन्य — 'यन्त्र एवं चित्र' में होगा अतः यहा संवेतमान आवश्यक था—विशेष विस्तार अमीछ नहीं। प्रतिमा एवं प्रासाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी निषमों पर निर्देश हो सुका—प्रतिमा के प्रत्येक भ्रवयव की निर्मित भी हो जुकी यह राजीव भी हो जुकी। उसकी प्रतिमा में तो कहीं होनी चाहिये। भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-क्ला (Imagemaking—Ioonography) अदेवहेकु नहीं रहा। प्रतिमा की प्रकराना का एकमान प्रयोजन प्राया में प्रतिक्र है। यहा प्रायाच से तास्त्य महल नहीं है। मासाद स्थादन सावाद में प्रतिक्र है। यहा प्रायाच से तास्त्य महल नहीं है। मासाद स्थादन सावाद में प्रतिक्र अर्थ हैव-मन्दिर है। इस पर हमने स्थिरतुत समीना अपने हस अतुत्वन्यान के तृतीय प्रत्य-प्रासाद-वास्तु—Temple-Architecture (शीमही प्रकादय) में की है।

प्राचाद एवं प्रतिमा के निर्मापण की परम्परा में पौराखिक 'अपूर्त' पर हम पूर्व ही संवेत कर चुके हैं । अतः हिन्तुओं के हव देव-कार्य में 'मावादम्हिंगे अहत्य 'देव' की मायवा मृति है। मावाद बाह्य की उद्भावना में मृति ते, मानव-क्लेवर ) के ही वहरा माना रचनाओं के दर्शन हाते हैं। अतः जिस मकार शरीर और माण का सम्वय् है उसी मकार मावाद और प्रतिमा का। मावाद वास्तु की नाना करारी श्रुपाओं, विच्छितियों एवं रचनाओं के एक मात्र आवाद मन्दिर के वाहा-कलेवर तक ही सीमित रखना और गर्म-यह को मिताकृत हन से शह्य परना—हन दोनों का यही मर्ग है। 'एक्स्टोप'म्पवद' का प्रयचन हैं : 'क्से दी सालयों प्रोक्तो बोबो देव. सनावत-"। हिंगी मकार हथापीयं वक्सरान, श्रानियुराण, हंस्थान-रिया-गुरु देव पदिले, शिल्पल आदि अन्यों में प्राणव एवं प्रतिमा की इसे मीतित स्वापन ए रिट्रेस हैं। स्वापन पर विस्ता की सिता स्वयं कि स्वापन पर रिट्रेस है। इन स्ववं ि-स्तुत करा से सीमी प्रांतिक 'प्राखाद-वारह' में प्रषट्य है।

क्षम व प्रावाद में प्रतिमा की प्रतिहा, प्रावाद ( गर्मग्रह ) और प्रतिहाज्या प्रतिमा की पारत्परिक निवेश एवं निर्माश की प्रक्रिया शादि के वाम वाय प्रावाद के जन्म एवं दिकाल, उनके नाना मेर एवं प्रमेद, उनकी प्रमुख शैक्षियों एवं उनके प्रतिवाद्य क्रहों— मत्त्रप, जनती श्रादि-श्रादि विषयों की भी विधित्तर समीद्या वहीं हष्टक है। विस्तारभय मे इस श्रति महनीय विषय का एक मात्र यहां धेरेत ही श्रमीष्ट था। इति दिक्।

# परिशिष्ट

म्र. रेखा-चित्र—यन्त्र-त्रिक

प. प्रतिमा-चास्तु-कोप

स. ग्रन्थ-भवतरण ( समगङ्गण एवं भ्रपराजित )

# परिशिष्ट श्र

## रेखा-चित्र--यन्त्र-त्रिक

दि॰ शास्त्रजों में बिना प्रतिमा के भी पूर्णाचों या विशिशाची सम्पन्न हो सकती है। श्रवः द्रव्याभाव से प्रतिका-चित्रों एवं श्रव्य नाना चित्रों की नियोत्रना के बिना भी निम्न स्टास्ट-चेट्टाक से ही बाठक वाम चला होतें।

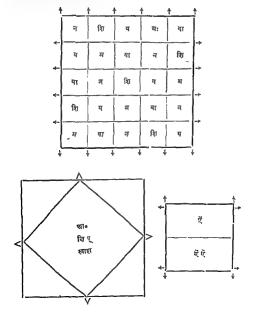

# परिशिष्ट ( स )

# संचित्त-समराङ्गण (अवतरण)

#### प्रतिमा-विज्ञानम

( घ ) प्रतिमान्द्रव्यासि तस्युकारच पत्तद्भेदाः
युवर्शेरूवताप्रास्पर्दारकेष्यानि गण्यितः ॥ १ ॥
चित्रां चेति विविद्दिर्द इत्यस्पर्वासु सरक्षाः ।
युवर्शे पुरिष्ठ्वः विवादः १ मर्ते कीर्तिथयेनम् ॥ २ ॥
शमाणिवृद्धिः (मार्ट्) ताम्र सहेत्ये भूत्रयावस्त् ।
भाषुष्युं दार्शियस्त्रात्रे) हत्यं सेवर्षित्रे धनावदे ॥ ३ ॥ ७६.१-३.

(व) प्रतिमानिर्मागोपक्रमविधिः

प्रस्तेद विभिन्न प्राज्ञो प्रक्षाचारी त्रितेन्द्रयः । इतिरुक्तियलाहरो जपहोस्त्रयस्यकः ॥ ॥ श्रावानो अस्योगुष्टे (जुलास्त्रस्ये सदन्तर्रः १) । ७६,५-४.

(स) मानगणनम्

बुनोऽय मानाणनम् यस्तापनापि तद् अपेदा। यसाद्य तो रोस क्रिया पूका पर्ये अद्युक्तम्। क्रमरोऽद्युक्त एतिदे (वर्ष्य) मानाद्युक्तं सपेदा। क्रमरोऽद्युक्त गोककी क्षेदा क्या वा तो प्रपयते। हे क्षेत्र गोककी बादी आणो मानेन तेन सुध (०४-1-४)

(य) प्रतिमानिमाँगे मानाघाराणां पञ्च-पुरुप-धीर्तां बद्धाप् पञ्चानो इसमुख्यानो देदवस्थादिकं मृताम ।

श्रीरहतीममुखनां च स्त्रीयां तद् ह्याह प्रस्कृ ॥ इंतः क्रातीत्र्य वचको आही माख (व्य) एव च । (पञ्चेत्र) पुक्रपारेत्यु सानं इंतस्य करवते ॥ स्वप्रकारासद्वर्यात्रे इंतस्यायामः परिकीर्तितः। विज्ञेया श्रीरतन्त्रेयां चार्वा इयस्यवस्तात् ॥

41.1.1

म्नाटाकोत्यहणुको इसस्यायानः पारकाततः। विज्ञया वृद्धिरन्वेषां चतुर्यां हपद्गुजकमातः॥ (र) प्रतिमान्द्रोपाः

स्त्रम धन्यति स्वासि व महेरपीहेरुमें हु। वनोकुं जानस्वायनीयास्त्रपरिवारिकः ॥ स्वायन्त्रने परि (जातं ) शिक्षान श्रेषपंत्रम् । स्वित सापुर्वस्वयमं (म) आहुर्व शास्त्रपेतिसः ॥ स्वित्यप्रस (चे)िक्ष) निमान्त्रो जुन्नस्व क्या ॥ स्वित्यप्रस (चे)िक्ष) निमान्त्रो जुन्नस्व क्या ॥ स्वित्यप्रस (चे)िक्ष) निमान्त्रो जुन्नस्व क्या ॥ इंदर्शी देवतां प्रा (हिंदिं?हो हि ) साथ नैव कारयेत् ॥ गारिकण्डसन्त्या अरुगं आन्वया स्थानविश्वसम्। वक्रया वसह विद्यान्त्रतया स्थम, श्रम्। निस्यमस्थितवा प्र'सामर्थस्य चयमादिशेव । भयमुन्नतया विद्यादहरोगं च न संशय: है देशनान्तरेषु समर्गसत्तते का (रृक) बहुया। प्रत्यक्षडीनयाः मेत्र': स्वादनपरवता ॥ निस्य विकटाकारया होयं भयं दारुखम ( घं?षं ) था। षाधो मुल्या शिरोरोगं (तयानवापि चर)॥ पत्तरपेता होपैयाँ वजंबेत तां प्रयक्षतः ॥

95,1-E.

51.9 ¢

(त) प्रतिमा-मुद्राः -(i) पताकादि-चतुरुप हेट-हरतमुद्राः २४ बासंयुतः पताकन्निपताकरच सुतीयः कर्तरीमुखः ।

हरेवाः

कार्यचन्द्रश्राधाराजः श्रकतुरहस्त्रधापरः ॥ मुष्टिरच शिक्षरस्पैद कपिया, श्रदकामुखः । सुच्या (स्थाह्यः) पद्मकोशाहि (शि) रसी सृतस्तीपैकः ॥

कान्न विकास वितास विकास वितास विकास विकास

हस्तानां विश्वतिस्तेषां खण्यं कर्म चोष्यते ॥ १३ संयुत्तहस्ताः श्रवोदराध कष्यन्ते संयुता नामस्रक्षयोः।

स्प्रियं कार्या क्यांतर करेंट स्वरिष्टकार्या । स्वरं (का १ का) वर्षमानश्चा ,च्यत्वस्थाः द्विवपाद्यि । क्वाः पुण्यदुश्चरत्यस्थाः गनश्चरकः ॥ (बरियाद्या कव्यत्यस्थाः गनस्वप्याः । स्वरियाद्या क्वांत्रस्थाः स्वर्णाः ।

सर्वाह्यवाधिकावस्य वर्षेत्रावस्त्या परः । चल्राकारक करोतव्य कर्कटः स्वतिकस्त्यतः () ॥ त्रवोदयोते कथिता हरताः संयुक्तसीलताः वर्षे, १२२-१२५/ई सप्ता नुक्तहस्तानाधिदानीसमित्रोवते ।

२६ (१) मृत्त- कणां नृषहस्तानामित्रानीमस्थीयते । इस्ताः चतुर्भी समोद्दृष्टी स्वशिष्टां विश्वकी (वॉ.यंको) ॥ (यदमकोगाभिषानी) वाप्यसब्बटकानुषी ।

(भागा) विद्ववस्त्रधी सूचीमुगरेचित्। श्रम्भी स वर्षरेवित्रसंत्री स तथेवोत्तानवश्चितो । वरुक्ता (वी.ग्यां) करी साव केसक्त्री आकारी ॥ कीरहरती तथा पत्तवश्चिता (वी.ग्यां) तगः सात्। ॥ (पत्रन्योतको चैव तथा गरकश्चित्रो त्राः। तथान्य इरक्ष्यसंत्रमुग्धानकश्चित्रो तगः। पारवंभगडाबिनी वहुरोभगडाबिनाषपि ॥ षनन्तरं करौ च्चालुरःपारवार्धमगडाबौ ! शुध्कित्वरितकाण्यौ च निब्रतीपद्मकोशकौ ॥ सम्परच कथिवौ इस्तावखपद्मकोश्वेदौ । बहुति (वपृत्व) व्यावित्येकाम्मत्रिशहीरिता ॥ ६१,२२१-२२७

( ii ) पाद-मुद्राः --वैष्णवादिषङ्खानकमुद्राः --ष्मधान्यान्यभिष्नोयन्ते चेप्टास्थानास्यनेकशः । यानि शाला न मुहान्ति चित्रविवस्याः।। समपाएं च वैशाखं मंडलं तथा। प्रत्यासीढमधासीडं स्थानान्येतानि छच्चेत् ॥ ( धरवकामसमयायासविहितनाकत्रयं श्त्रीयास्) ष्ट्री तालावर्धतासरच पादयोरन्तरं सर्वेत ॥ सयोः समन्वितस्यैकस्ययः पश्चरिधतोऽपरः। किश्चिर्ञ्जितवर्दः च (श्रगात्रभोत्रयचसंयुवस्?) ॥ **टीध्यायस्थानमेत** दि विष्णुरमाधिनैवतम् । समपादे समी पादी वाक्षमात्रान्तरश्यिती !! स्वभावसौष्ठवोपेतौ बहाा चात्राभिदेवसम्। साजारतयोऽधंताळरच पार्योगन्तरं भवेत्॥ धामतेकं द्वितीयं च पादं पश्चरियतं सिखेद । (नैपमोहा) सवस्येवं स्थानं वैसाखसंज्ञितम्॥ विशासी भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम्। (ऍस्ट्रान्ट्रं) स्वान्मवडलं पादी चतु(मृ १स्ता)बान्तरस्यितौ ॥ प्य(स्थ)श्र) वचस्य (ताति)र चन कटिशांतुसमा तथा। प्रसार्थं दक्षिणं पादं पन्चतानाम्बरियतम् ॥ आलीटं स्थानकं कुर्याद् रदरचात्राधिदैवतम् । कुश्चितं दिच्छो कृत्वा वामपादं प्रसारयेत्॥ बासीवं परिव ( तंश्वें ) न प्रत्यालीविमिति समृतम्। द्वचिव्यस्तम समः (१) पादश्च्यमः पद्मश्चिगोऽपरः ॥ समुन्नवकटिबौमरचा उहित्यं त्रदुष्यते । समस्थितः पादी द्वितीयोमवज्ञान्वितः॥ (शुद्धमविदं वात?) श्वकान्त उच्यते। स्यानन्त्रयमिदं स्त्रीयां मृखामपि ( भवेत ) वयधित ॥ ८०. १-१३

(iii) शरीर-गुद्राः (चेप्टाः ) श्चत कर्ष्व धषचयामि (नेवि?) स्थानविधिकमम् । (संवालारपाणां?) हि आयन्ते नव यूचयः ॥ पूर्वसन्नागतं तेषां ततोऽर्यन्तीगतं सवेत ।

साचीकर्त विद्यादध्यधीचमनन्त्रस् ॥ चरवायु ध्वांततादीनि पराग्रतानि वानि च। ऋडवागवपरावृ (वृष्तं) सत्तोऽर्घडवीगतादिकम् ॥ साचीकृतपरावृक्षं ततोऽध्यवीधपूर्वकम् । पा(श्व शर्वा) गतं च नवमं स्थानं भितिकविमहम् ॥ महत्रवर्धऋजुनोर्मध्ये चत्वारि स्यन्तराणि च। भर्प हु साचीहतवोर्मध्ये च व्यन्तरत्रयस् । इयर्थांज्वी १) साचीकृतयोर्भध्ये हे व्यन्तरे परे। परोद्वर्धंचपारवं ?) व्यन्तरं चैकमन्तरे ॥ भरुवागतपराक्ष्मपारको (भ्येश्या) गतयोदरा। श्रान्तरे स्वान्तराध्य स्यु: स्थानकान्यपराययथि ॥ ७३, १-७

## प्रतिमा-लचलम ब्रह्मा

महादीनां रूपप्रहरणसंयोगसञ्जयस्य ७७वां घ०

मक्षानकाचि:प्रतिमः कर्तस्यः सुमहायुतिः ॥ श्वेतपुष्परच स्वेतवेष्टमतेष्टितः । रथकार: क्रण्याजिमोत्तरीयस्य श्वेतवासारचतुमु लः ॥ दयहः कमयहलुरचास्य कर्तस्यौ बामइस्तयोः। श्रधसूत्रधरस्त ( द्वा ?ह्रव् ) भीन्यया मेललया एतः ॥ का ( वांश्यों ) वर्धयमानस्तु जगद् दश्चियपार्थिमा । एवं इन्ते तु लोके (शे) चेमं भवति सर्वेतः॥ माहाया ( थं१ ) वर्धन्ते सर्वकामेर्ग संशयः। यदा विरूपा दीना वा कुरत रौदा कुशोदरी ॥ माझगीर्या भवेद वर्या (१) सा नेट्टा भवदायिनो । निहन्ति कारकं रौडा शीनरूपा च शिहिपनम् ॥ कृशा व्या (धि१धि) विमाशं च इर्यात कारयितःसदा। **इ**शोदरी तु दुर्मिचं विरूपा चानपस्यताम् ॥ प्तान दीपान् परित्यज्य कर्तंत्र्या सा सुरोभना। शहामी (बा? ची) विधानशै: प्रथ (मो?मे) यौवने स्थिता ॥ २-४ विष्णुवेंदुर संकाश: पीतवासा: श्रिया (हृ खू) त:।

विष्णुः

बराही वासनस्य स्थाननरसिंही भगानकः ॥ कार्यो (वा १) दाशरथी रामो जामदगन्यरच धीर्यंवान् । द्विभुजोऽष्ट्रभुजो वापि चनुर्वोहुरस्टियः॥ जन्द च ऋतदायां किरोजस्वी कान्तिसंयुत्तः नानारूपस्तु कर्तस्यो ज्ञारवा कार्यान्तरं विशुः॥ इत्येष विष्णुः कथितः सुरासुरवसस्कृतः।

वलपट्टः

बद्भारत सुभुतः श्रीमास्तालकेनुमहास्तिः।

धनमाजाकुकोरस्को निशाकरसमप्रभः ॥ मृदीत ( मारो १ सीर ) मुसछ: कार्यो दिव्यमदोत्कट: । चनर्भ जः सौग्यवको नीसाम्बरसमादवः॥ (कुश्म) कटालंक्तशिरोरोडो समिवभवितः। रेवतीसहित: कार्यी (यन)बक्ष) देव: प्रताप्तान् ॥ 28-2= चन्द्राद्वितज्ञटः श्रीमान् नीखकएठ; सुसंय ( ते!तः )।

शिवः

विचित्रमुद्दः शम्मुन्शिष्टर्ममामः॥ दोरपौद्वारयां चतुर्निवा (वधा?) युको बादोभिरण्टिमः। प( दि)हि ) शब्बप्रहस्तरच पन्नगातिनसञ्जः ।। सर्वेकचणसम्पर्णो नेत्रतित्वमवयः १ एवंतिषगुर्थीय को वन को देशकी हरः ॥ पश सम मबेद वृश्विदेशस्य च नृपस्य च । बदारवये (समजाने) का विश्वाचेत्र महेरबर, ॥ ए कपश्तदा कार्यः कारकस्य भ्रष्टादशभु (को १ जो) दोच्यो विशया वा समन्वित: ॥ शतपाहः कदाविहा सहस्रम्म एव च। रीहरूपो गण्डमः सिंहचर्मोत्तरीवरुः स शीपार्थप्रभारशनः शिरोमास्वाविभाषितः। चन्द्राद्वितशिक्षाः धीमान पीनोरस्कोप्रदर्शनः ध महमृतिस्त कर्तव्यः रमशायस्यो महेरवरः। क्रिम्मी राजधान्यां त यसने स्वारचत्रभूकः श हर्तंत्र्यो विशतिभन्नः समग्रनारचयमध्याः ( एकोऽपि मगवान् भहः स्थानभेदविकन्तितः॥ रीत्रसीस्यस्यभावश्च क्रियमायो भवेद पुर्णः। **रु**षम् वधा मवेद् भानुभंगवान् शीग्यद्शंनः ॥ क्य सीप्रवासामिन मध्यवित्रमातः प्रनः। सचारपयश्चिती निष्यं शैडी सवति शंदरः स स यद सीम्यो भवति स्थाने सीम्बे व्यवस्थितः। श्यानान्येतानि सर्वाया ज्ञात्या किन्द्रस्यादिभिः ॥ प्रमधी: सहित: कार्य: शंकी खोकग्रंदरः। मुखद बधावत् कविते संभावे त्रिपुरहाः ॥ १०-१२ कार्तिकेयस्य कार्तिकेयस्य संध्यत्रमिश्चामिश्चायते । तरुवार्वनिमो स्थासाः चावकश्यमः॥ हैपद्वातात्रतिः काम्त्री सहस्य, नियदर्शनः । प्रमञ्जयमः थीमानोजन्तेज्ञीन्वतः सुपः॥ क्रिकान्स्वरहिष्यत्रैः सुनामध्य (वि) भृतिनः ।

कार्तिकेयः

चयमुको वैकवक्त्री वा शक्ति रोविष्मती द्वत् ॥ नगरे हादशभुतः खेटके पर्भुतो भवेत्। थामे भुजदूबीपैतः कर्तध्यः शुभमिय्युता॥ शक्तिः शरेस्तथा खड्डो सुस्वडी सुद्गरोपिऽच। द्विगेदोतान्यायुधान्यस्य दर्शयेत्। एक: प्रासरितरचान्यः पष्टो हस्तः प्रकीर्तितः। भन: पताका घवटा च खेट: कुरकुट (क) स्तथा ॥ षामइस्तेषु पण्डस्तु राष्ट्र संवर्धनः करः। पुनमायुषसम्पन्नः संग्रामस्थो विश्वीयते॥ भान्यदा त विधातस्यः कीडाबीखानियतर्च सः। हागङ्करुटसंयुकः शिखयुको मनोरमः॥ नगरेयु सदा कार्यः स्कन्दः परजयैपिकः॥ स्नेटके तु विधातन्यः परमुको उनक्रमप्रमः॥ तथा तीचवायुभीपेतः सम्बामभिरसंकृतः। प्राप्तेऽवि द्विशुजः कार्यः कान्तिसुविसमन्तितः॥ ष्टिको च मनेरल्किनामे इस्ते सु कुरुकटः। विवित्रपन्नः (स ? स) सहान् कर्तव्योऽतिसनोहरः ॥ एवं पुरे खेटके च आमे (वाभिलं १) शुमम्। कातिरेयं जुर्यादाचार्यः बाखकोविदः ॥ श्रविरहेषु कार्येषु खेटे (या ! मा) से पुरोक्तरी। काश्चिकेयस्य संस्थानमेतद् यत्नेत् कारयेत् ॥ त्रिरशेषः सहसा (ची/ची) बल्रस्त सुभुजी बली॥ (प्रजापत्तयश्च) किरीटी सगदः शीमान् श्वेताग्यरभरतयाः। शीचिम्त्रेण म (दा ! हता) दिव्यामरणम्पित: n कार्यो शाजिधवा युक्तः पुरोहितसहायवान्। हीत्रस्वतस्तु विलेयः (काक्षेः देसं?) परायणः॥ मेत्रमा सूर्यसंकाशो ज.स्वृतद्विभृषित: । सम्पूर्णचन्त्रवद्दनः पीतवामा (स्तु ? स) मेचणः ॥ विचित्रमुक्टः वार्थो यराहद्विभूपितः। सेत्रसा सूर्यसंकाराः कर्तस्यो बाबवान्तुमः ॥ धन्वन्वरिभैरद्वात्रः (धनानीयतयस्तया । दश्वार्थाः सदशाः कार्या कार्यो स्वार्थि स्व १) ॥ भविष्मान् (भा?) उत्रक्षनः कार्यः (वश्वरदाश्व?) समी।या । सरशावश्विती कार्यो खोकस्य शमदायकी ॥ शक्तमाल्याभ्यरपरी जाम्मृतद्विभूपिती ॥ पूर्वचन्द्रमुखा द्वारा विग्वोप्ती चरासिनी।

\$1-15

च्चित्रय जी

लोकपाताः

84.89

24.44

શ્રીરેવી

|                  | श्रेतबक्षभा कान्वा दिश्यातकासमृषितां ॥ किट्देशनिथिन्देन बामहस्तेन शोमना । सप्दमेन (वान्तेनः) दृष्टिचेन श्रुपिसिमता ॥ कतंप्या कीः सरवास्या प्रथमे चीनने स्थिता । गृद्दीतपुत्वपरिय (पाहिरा) पहिलाप्या ॥ पिश्राणा चेटकोपेतकासुष्टरंग च पाणिना । धरदामेकां च सीनवीं देपती पोस्टिपियी ॥ कीरिशं पीठकोरावसमा सिहबा (६) सा । | <b>₹</b> 0- <b>₹</b> ₹ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  | (रेवोशी?) विचातन्त्राः शुक्कास्वरधराः॥                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| •                | शोभमानारच सुक्रुटैनांनारनविभूवितै:।                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.44                  |
| • लिङ्ग-लच्ला    | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                  | श्रव प्रमार्थ किंगानी खर्चक पानिधीयते। (कौई हरलद्रिभागेन श्रनोधनसम् १)॥ (द्वांस्वाद्याविकं स्युताहस्वविक्यानिकः)। द्वांस्वाद्याविकं स्युता हरक-व्यक्तिकावते।॥ विकानसमिः मासाहरवास्त्रवासतः।। स्वत्वर हितुकानि स्वुताहस्मानि प्रमादकः॥                                                                                |                        |
|                  | त्रिगुणान्यरमजातानि स्तिकाप्रमयानि च।                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                  | रवस्य स्वस्य कनिष्ठस्य पदेन परिवर्तनात् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8-7,00)               |
| (iı) तिङ्गाकृतिः | चतुर्धं मवेदिलगमर्वितं सर्वकामदम् त                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (00 10)                |
| (111) लिझमेराः   | पुषरीक विशासायय श्रीवस्म शतुमर्वनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                | (00 80)                |
| (17) सोक्पाल-    | जिमिनदार्वितं शत्यमन्द्रदिन्त्रिववार्विना ( म्र )।                                                                                                                                                                                                                                                                   | ` '                    |
| লিদ্ধঃ           | प्रतिष्ठाप्यमिदं रात्रीर्यद्वा स्तम्भनमिग्छता॥                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( 20,0%)               |
|                  | इदमन्वर्थितं लिगं हत्वाभेगीत्रयेद् दिशम्।                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                  | चिक्रीपु वारिसन्तापं प्रतिष्ठाप्यमिदं सदर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( **, ** )             |
|                  | जिड्गमेतत प्रतिष्ठाप्य श्रयः स्वदिगीशताम्।                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                  | योग तथाप्तवावैश विश्वेतच्यान्तिः पृष्टि 🛮                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( 44,00)               |
| ( ⊽ ) लिझ-नि     | र्माणे द्रव्य भेदेन फश्रभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                  | ह्दं पश्वमपश्व वा (खोहतूः) भवगपितम्।<br>भव (वगृके) यद्मे जवाच कर्यच्यं तिदि,तालुः) भि ॥<br>भूतये बीहनं बिडतं सीमवश्युवर्तितस्।                                                                                                                                                                                       |                        |
|                  | कान्यनमभवं नावु रहेद (काववि सवितरः!)॥                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                  | (बास्य सिंद्गोलक्ष्ममेतन् वार्तुर्गानागानुसम्याचार्यास्)।                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

वा बनमान्-गुद्धस्तिविष्णः ॥ भि(जाद)यां चसमेन स्वान्मुत्मुण)|मृद्यवां च वेशमग्र । केस्ट ममस्य (सम्वाधुः) व (समझहत्रजं)तद्वितिमृते ॥

स्रोहोद् मर्व

पर्नसाग महासूर्य सीआस्याय हु मौतिकहा ।
पुप्पागं (हा) नीजी—यातीससमुद्भवम् ॥
प्रमासे कुजसन्तर्ये तेत्रसे स्पॅकान्द (स्कृ ) स् ।
ता—च्हुं स्कादिकं सर्पकान्द पुजारावे॥
मणित्रं श (कृत्र) ख्याय (पुजका ) तथा ।
सस्वकं सस्यनिष्पपूर्ये (भोत्रगं) दिव्यस्थिदिदम् ॥
भेटठं (सारका) लिक्गमारोग्यादितचेतसाम् ।
वैकृ (त ! न्व ) कसहावर्यरकायस्कान्वजं दिवम् ॥
(ख्र सिरियपु ) जन्मन्त्र आतिसंहक्तम् ।
कुलं सम्यग् गुणादूष्यमन्यासु सण्जातिसंहक्तम् ।
कुलं सम्यग् गुणादूष्यमन्यासु सण्जातिसंह

8도-노위

च्यसरीरियाः । कृष्णा नामास्याभूविताः। रात्त्रसाः सर्वे बहुउहरणभूविताः॥ त्रिपम्चदरापृतिशस्येदं -स् गवन्मेचकप्रभाम् ॥ वैद्यंशकंसद्वाशा १) हरितरमधवोऽि रत्स्जोचना रोहिला विक्रता मागैः शिरोहहा जीने विरागामरखाउबराः । कार्याः पिशचा भूतारच परुपासत्ववादिन: ॥ (बहदकारमन्द्रहाः विरूपा विकृतसम्बद्धः । भोररूपा विभातस्या इस्या माना (सु)शु) भारच से ॥ सभीमविकमा भीमाः ភ្នំនេះ यशोपधीतिनः । वर्मभिः शादिकाचित्रेभू ताः कार्योः सदा सुधैः॥ धेऽपि नोक्ता विधातस्यास्तेऽपि कार्यानुरूपता । वस्य यस्य च वर्तिजनमसुरस्य सुरस्य च ॥ यश्चराञ्चसयोवीयि ना (नार्ग) गन्धर्ययोरिय । तेम लिंगेन कार्यः स बमा सा (गुाधु) विज्ञान (ज्ञाता)। प्रापेण (वाश्यीर्थवन्ती क्षि दानवाः ऋरकमिणः। क्संत्रमा विविधायुक्तपाद्ययः ॥ तेम्पोऽपीपत कनीयांसो दैत्याः कार्या गुणैरपि। हैरवेश्यः परिद्वीयास्तु बचाः कार्या सदोत्कटाः॥ शीन स्नेम्बोऽपि गन्धवी गन्धवेम्बोऽपि पद्मता । मागेरवी राचला दीनाः ऋर (विश्वितसूचियाः १) ॥ वियाचगरथ वचेन्यी शीनदेह (वाष्ट्र) सः स्कृताः । चित्रम एथा व्हाधराहि चत्रचर्मा सिपाकथ. मामावेषधरा घोरा भूतर्समा भवानहाः ।

विज्ञाचेरमोऽभिकाः स्यूधास्त्रेतसा परमास्त्रमा ॥
ग्रम्यूनाधिकस्परित द्वर्षीत् प्रायशः शुभात् । ,१६०६७
यीद्ध-प्रतिमा-सास्त्रासम्—(विश्वासम्बद्ध प्रश्वस्थात् न दीवते )
जैन-प्रतिमा-स्रस्थाम्—ग्रपस्थितप्रस्वातः स्०२२१

च चतुर्विशवि-वीर्येङ्कर-नाम-वर्ण-जाव्जनानि भ्रायभक्षात्रितस्र य संगवश्राभिनन्देन: । सुमतिः पद्मवस्य सुपार्याः सम्मोसयो सतः॥ २ ॥ चश्द्रप्रमध्य सुविधिः शीवस्त्रो दशमी मतः। श्रेयांश्रसी वासुवृत्यश्र विमलोऽनन्तसंज्ञकः ॥ ३ ॥ धर्म: शान्तिः कुन्धुरते मिक्कनाध्रतर्थव च । जुनिस्तथा सुवतश्च नमिश्चारिष्टनेमिकः । पाश्वंनायो वर्धमानश्रमुर्विशक्तिरहेताम् ॥ ४॥ चन्द्रमधः पुष्पद्रन्तः स्वेती वे क्रीश्चनामधी १। वधानमो धर्मनायो रखोत्पलनिमी मही।। ५।। मुवारवे: पारवेनायस हरिह्याँ भक्रीतिरी। नेमिश्र स्वामवर्षः स्वाक्रीको मश्चिः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥ शेषाः योदश सम्बोत्तास्तप्तकाञ्चनसमप्रभाः। वर्णानि कथितान्यमे साम्बनानि ततः राष्ट्र॥ ७॥ श्रुवो गतास्वकपयः क्रीश्रपश्रक्तवस्तिकाः। चन्द्रो सकरश्रीवासी वयहको महिपासचा ॥ = !) शुक्तः श्रहादिनश्र वद्मश्र सृग चासकः। नावावर्तव कवराः कृषीं नीसान्त राह्नकी ॥ ६॥ सर्प: सिंहश्रयं मादेशांम्खनानीरितानि च।

चतुर्विशितिशासनदेविकानामानि
 चतुर्विशितिकरसन्ते क्षमारस्वस्वदेविकाः॥ १० ॥
 चक्रेरवर्ध रोहिस्वी च व्यक्त वै वक्रसमुखाः
 सर्वत्र समिवेद्याः किर्मिकः उवास्त्रस्वकाः॥ १९ ॥
 महाकासी मानवी च गीरी गान्यारिका तथा।
 विराटा व्यक्तिः चैवानन्यायिका मानसी ॥ १२ ॥
 महामानसी च अवा विवया चापराविता।
 बहुक्या च पासुपदाशीयका प्रपावतित्या।
 सहस्यां च पासुपदाशीयका प्रपावतित्या।
 सहस्यां च प्रसुपदाशीयका प्रपावतित्या।
 सहस्यां च पर्वत्रमा चक्रस्यकी हिन्दाहरू।
 वर्षा द्वारमुगा चक्रस्यकी हिन्दाहरू ।

मातुबिक्षामये चैव तथा प्रशासनाइपि च ॥ ११ ॥ गहत्रोपरिसंस्था च चलेशी हेमक्रविकाः

१ चक्र श्वरी

| २ रोहिसी .                 | चतुर्भुं जा स्वेतवर्णा राह्यचन्नाभववरा।                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                          | स्रोहासना च क्तंत्वा स्थास्द्रा च रोहिणी॥२॥                                                     |
| ২্ সহাৰেবী                 | प्रज्ञावती स्वेनवर्वा पर्भुजा चैत्र मधुता।<br>श्रमयवस्त्रकल चन्दाः परग्ररपद्मम् ॥ १७ ॥          |
|                            | शास्यवस्त्पत्तं चन्द्रः परधरपद्मम् ॥ १७ ॥                                                       |
| ४ वजगृह्यतः                | नागपाशास्त्रकं वरदं हसवाहिनो।                                                                   |
|                            | चतुर्भुँ वा तथैवोका विरयाता वज्रशृद्धवा॥ १८ ॥                                                   |
| <b>≵</b> नरनत्ताः          | े चतुर्भुं जा चक्रयज्ञ फर्जानि धरद सया।<br>रचेतहस्तिसमारूडा कर्तव्या नरदिसका॥ १६॥               |
|                            |                                                                                                 |
| ६ समोवेगा                  | धतुर्शयो स्वयंवर्षांऽरानि चन्नफलं वरम्।                                                         |
|                            | चर्यवाहनमंस्था च मनोयेगा तु कामदा॥ २०॥                                                          |
| <ul> <li>काविका</li> </ul> | कृत्याऽष्टवाहुविश्ववपागाह् उराध सु शराः ।                                                       |
|                            | चकाभयवरद्वारच महिपस्था च काविका ॥ २१ ॥                                                          |
| ׆ उवासामाखिनी              | कृरणा चतुभुंबा घषटा त्रिश्चलं ६ फलं वरम्।                                                       |
|                            | पद्मासना द्वारास्टा परमदा स्वाजनासिनी ॥ २२ ॥                                                    |
| ६ महाकाजी                  | चतुर्भुंता कृष्णवर्षो वज्रगद्दावरामयाः ।<br>कृर्मस्था च महाकाली सर्वदान्तिशदायिनी ॥ २३ ॥        |
|                            |                                                                                                 |
| १० मानवी                   | चतुर्भुं जा श्यामवर्णा पाशार्इश्यफल यरम्।<br>सुकरोपरिसंस्था च मानवी वार्धदायिसी ∤ २८॥           |
|                            |                                                                                                 |
| १९ गौरी                    | पाशास्कृशास्त्रवादाः कनकाशाः चतुर्भुःता ।<br>सा कृष्णहरिकारूटा कार्याः गौरी च गान्तिद्या ॥ २४ । |
| _                          |                                                                                                 |
| १२ गाम्धारी                | करदृषे पद्मफते नकारूढा तथैव च ।<br>श्यामवर्णा अकर्तव्या गान्धारी नामिका सर्वेत् ॥ २॥॥           |
| _                          |                                                                                                 |
| १३ विराटा                  | ह्यामवर्णाः पड्भुमा द्वी वरदी खड्गलेटकी।<br>धनुर्वाणी विराटास्या स्त्रोमयानगता तथा॥ २७॥         |
| -0-                        |                                                                                                 |
| १४ चनन्तमतिः               | चतुर्भुं जा स्वर्शवर्मा भनुर्वायो फल वरम् ।<br>इसासनाऽनन्तमधिः कर्तव्या शान्तिदायिनी । २८ ॥     |
|                            |                                                                                                 |
| ११ मानसी                   | षद्भुता रत्तवर्णां च त्रिशूल पाग्रचक्रके।<br>इमर्रवे फलवरे मानसी व्याप्रवाहना॥ २६॥              |
|                            |                                                                                                 |
| १६ सहामानसी                | चतुर्भुं जा सुवर्णामा शरः शाङ्गं च वञ्चकम्।<br>चकं महासानसी स्थात् पविसाजीपरिस्थिता ॥ ६०॥       |
| A to 57777                 | बज्रचक्रे पाश दुङ्शौ फलंच बरदो जया।                                                             |
| १७ जया                     | कनकामा पद्भुजा च कृष्याग्रुकरसस्थिता ॥ ३१ ॥                                                     |
| <b>१</b> ⊏ विजया           | सिंहासना चतुर्वाहुर्वज्ञचक्रफतोरगाः।                                                            |
| 44 12441                   | त्तेजोवतीस्थर्णावर्णानीम्नासाविजयासता॥ ३२ ॥                                                     |
| १६ चपराजिता                | सद्गसेटी फलवरी स्यामवर्णा चतुम्हा।                                                              |
|                            | शान्तिदाऽष्ठापदस्था च विख्वाता झपराजिता ॥ ३३ ॥                                                  |

२० बहुरूपा द्विभुमा स्वर्धावयो च कड्मरोटकधारियी।, स्पीसना च कर्तंग्या बहुरूपा सुमावहा॥ ५४ ॥ २१ चामुबडा रक्षामाष्ट्रमुजा शूजन्छद्गी , मुद्गरपाशकी । षञ्जचके दमवंषी चामुण्डा सर्वटासना॥ १५॥ हरिद्या मिहसंस्था द्विश्वना च फल वसम्। २२ व्यक्तिका पुत्रेषोपान्यमाना च सुनोत्मद्गा त्याऽभ्विका ॥ १६ ॥ २३ पद्मश्वती पार रुक्री पद्मवरे रक्तवर्ण चतुर्भा। पद्मासमा कुरकुटस्था वदाता पद्मात्रतीति च ॥ ३७ ॥ १४ सिद्धायिका द्विभुता वनकामा च पुस्तकं चामयं तथा। मिद्दायिका तु कर्तस्या भदामनसमन्विता ॥ ३८ ॥ म श्रयभारेयथोकमं चतुर्विशतियस्तामानि वृपपक्षी महायचन्द्रिम्याश्चतुराननः । तुम्पुरः कुमुमारयश्च मातही विजयस्मधा ॥ ६६ ॥ जयो ब्रह्मा किन्नरेशः हुमारश्च तथैव च । चयमुनः यातालययः कियरो गरहरतथा।। ४०॥ गन्धभूरचैत्र वरोशः दुवेशे वरुवस्त्रथा। मृक्तिरचैव गोमेष: पारवी मातह एव च ॥ ४१ ॥ यसारचतुर्वि'शतिकाः श्रयभादेर्वधाश्मम्। मेर्नरच अजरासाचां कथवामि समासत ॥ ४२॥ यराचमूत्रे पाशस्य मातुबिङ्गं चतुर्भुंगः। 🤋 यूपवन्त्रः युवसुरते वृवसासनसंस्थितः 🛚 ४३ ॥ **र**पेत वर्णी रवामोऽष्टवाहुईस्तिस्थो धरदाभवमुद्गराः.। २ गदायचः भद्याशाह्यता: शनिमानुबिह तथेय था। ४४॥ मयुरस्यक्रिनेत्रस्य त्रिवनत्रः स्यामवर्षेत्रः । परस्यचनदावद्रताहुरावरक्षः पद्भुतः ॥ ४१ ॥ ६ विसुग्दः मागपाशवद्यास् वृशाईसस्यश्रतुराननः । ४-१ चतुरानन तुग्युरू ही मर्पी फलेजरदी श्रुम्बरगरणामनः ॥ ४६ ॥ ६-७ कुमुम-मावडी कु युमाण्यो गराची च द्विभुत्रो सगयंश्यितः। मातहः स्याद् गदापाशौ द्विभुत्रो मेवपाइनः ॥ ४०॥ ⊏-६ विप्रय-त्रय<u>ी</u> पद्य पाशाभववताः क्योने विजयः स्थितः। शक्षक्षकादा तथः कुर्मोधनस्थितः ॥ ४८ ॥ १०-११ मझ-परेशी प सार हुमानयवरा हहा स्वाद्यवाहनः। त्रिशुक्षायकप्रवशः वर्षेट्र्वेनी शूपस्थित: n va n १२-१६ प्रमार वरमुखी धनुवादार खबरा: शुमात: शिनिवाहनः। परमुणः पड्युको पत्नो भनुषीला रूपं बरः ॥ १०॥

१४ १२ विसन्यानामी निचरेताः पाताहरूती भनुवायी पन्न वरः ।

प्रमाधरण बजार पुरति भनुवाँकी फर्क वरः ॥ ११ ॥ १६-१७ गहर-गरपूर्वी पासाक् कुशक्तभवार गहह.स्याच्छ्रकासमः। पद्मानयसम्बद्धाः शत्यार्थः स्वार्थकासनः॥ ५२ ॥ १८-१४ परेश-प्रवेशी बचेट् फोरची बजारि भनुषाँगाः फर्क घरः। प्रसार प्रशासकारा भनेट सिंहे चतुर्परा ॥ १३ ॥ पाणाह हुक धनुषांच सर्वतन्ना हार्यायाते । २०-११ वस्य-ग्रहरी शकातिकारीता ! वसर मुक्टिताथा ॥ ३६ ॥ पारबी धनुवांच सृतिष्ठ शुद्गारम कर्त वर:। २२ पार्ग सर्वरूपः रवामक्याः कर्वन्यः शान्तिमिक्त्रता ॥ ११ ॥ कतं बरोज्य दिशुषी आतहो हरित संश्यित: । क्षेत्र सालहाः - सशकां न दरवते । ३० सामान् व्यवराजित प्रच्छातः (सूरु २३४) देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पट्त्रियदा युधपोडशाभ्यणतच्णानि बायुभावामतो बच्चे नामसंरवावां हमास्। तिश्व ब्युस्कित्यक्ष सेटाः सटवाहकं स्तुः ॥ बायुपनामानि भागामार (करा) चयराविष्टिवरं यदचहकाः । श्राक्षण्यकं गताबद्धशिवसुद्वगरम् सुरवस्यः ॥ मुशकः परग्ररचेव कर्तिका च कवासकम्। शिरः सर्वरच श्टन' च हवाः कुम्सस्तर्थेय च ॥ पुरतका<del>चकमण्ड</del>लुभू*चयः* वोगसूत्रः सथा श्रैष बद्दत्रिमच्युत्रकाथि चा पोरशास्त्रं पर्व कृत्वा पहेन नामिक्तकम्। 1. विश्वका तवृत्ते चीमयवची सीपणाशी धकीतितौ॥ पदार्खाराशकिविययववर्षा वसवो: कटकोरेशो सध्ये शत्यांना कत्रतः ॥ क्षरकावृतम् । दशमागमंबेद दर्श्ड पृथुत्वं चैक्षमाधिकम् ॥ -२, ध्रुरिका ष्टरिकालकार्या वचने थदकं परमेश्वरै:। कीमारी चैव लक्ष्मीरच शहस्तिनी सुन्दका तथा श पाचित्री शुस्त्रमा जा (अ) चा पढटगुकादिकोदमाः । हादशान्तिमांगुकान्यंगुक्तमानं प्रशस्यते ॥ मादिहीना सविसंशं सस्वदीना धनस्वस् हर्याह रां वंशहीमा स्वास्थ स्व्युसंभव; चतुरगुला अवे-पुष्टिक्यन ह्रयंगुन्ताहिता। स्टिकामी ववाकारी जटनायें च फीलकस् म \_1...tab: बान्त्र' शतामीयुवं स्वान्मण्यमं गुहिहीवतः। दद्दिहीन कनिष्टं स्वात् विविधः सप्त वस्यते ॥

|                          | ···· · दुश्रवासुर्धे वानिकोशयपथवः ।                                                                        |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                          | पाविकीवें यवं कुर्याताडकायस्तु ग्राहकम् ॥                                                                  |            |
|                          | जिंद्ध्यं प्राइके च जनकः श्रद्ध वस्यते।                                                                    | ₹1-43      |
| v. सेटक्स्               | सङ्गमानोद्रशे ज्यासो द्वयंगुजाम्यां वधाधिकः।                                                               |            |
| ••                       | सद्देशे पुनस्तीर्व देवेष्टमध्यक्रनिष्टकम् ॥                                                                |            |
|                          | तमयपचे चाडम्तरं तु चतुर्वशांतुर्वेभवेत ।                                                                   |            |
|                          | इन्तापारद्ववं कृषीत् युत्ताकारं हु बन्हणाम् ॥                                                              | 22-24      |
| ¥. सट्वाङ्ग              | ways 0. Tour                                                                                               |            |
|                          | ···· भनिमाँसं निनेत्रज्ञाःवार्वहपम् 🙌                                                                      |            |
|                          | रवेनासं स्तव हेमद्वत्विभूपित: ।।                                                                           | २४-२६      |
| ६-७, अनुशंची             | दिमुप्ट्य स्प्यंगुक्तं भव्यं सध्योध्यं च दिहरततः ।                                                         |            |
|                          | निम्यं चीमवनः दुर्योद गुवाधारे तु कविके ॥                                                                  |            |
|                          | गुलं मध्यदेशे चवमीने गुंगी मंतम्।                                                                          |            |
|                          | सप्ताष्ट्रनवसुष्टिरय बायो ५०ए चाद्रायी थुनः ॥                                                              | , .        |
|                          | कुमा हे कुमायेद बावां प्रदेश तु प्रयेद                                                                     |            |
|                          | वेचके रेचयेद बार्या प्रिविधं शरतस्यम्।।                                                                    | ₹७ ₹4      |
| =-१ पाशीङ्गी             | म दरदि त्रिकं वावि पाशो प्रस्थितमाकुलस्।                                                                   |            |
|                          | शंदुरां चाह्र्याकारं शासमानसमानृत ॥                                                                        | 11-1       |
| <b>१-१३</b> घण्टा-रिष्टि | दर्वेष- प्रवटी प्रवटाकृति दुर्थी बनुभौरा च रिष्टिका ।                                                      |            |
| द्यदम्                   | द्वेयी द्रशैनार्थ च द्यडं स्वास्त्रह्मानतः ॥                                                               | 1.1        |
| १४ १४ रञ्च-चळ            | गदा शहरच दिख्यावर्धस्यकं चारदुतं सथा।                                                                      |            |
| _                        | गदा च लक्षमाना स्यास प्रभुतालं श्रंकदाणेक्षयम्।।                                                           | 13         |
| १७-१८ वज्र शनि           |                                                                                                            |            |
|                          | चर्षेन्द्रुनिमधारामाशितः स्वाद द्वादरारेतुलाः ॥                                                            | <b>8</b> 8 |
| १६-६० सुद्गाः भ          | शिवडी हरतमाहारचीव्यंतरथ शुद्रार धोहरांतुक्तिः।                                                             |            |
|                          | मृशुवही कुमारीशस्त्रा द्विहस्ताम्तामचावका ॥                                                                | 1,4        |
| ११०२२ शुराकन्य           | त्यु विशायगुर्व भुशतं चतुरंगुक्ष्मस्म्।                                                                    |            |
| 11 14 E                  | क्षभं चन्द्रीपमः, परशुस्तद्वदः रा सच्चदः १६<br>ज्याध- कर्तिकः द्वरिकामात्रा चक्के च विसमाहतिः ।            | **         |
| शींचं क                  | म् वितेऽस्थिकं क्यानं समाध्यास्य विश्वतीपंदम् ॥                                                            |            |
| का-का सर्वे छा           | -इस- सर्वे मुक्रहरित्रपयी शह स्याह गवादितम्                                                                | 2.5        |
| Zode:                    | र इसे इसाहतिः दुर्गत् दुर्ला में प्रशाहतकार्।                                                              |            |
| ३० ३३ पालकः              | BUH BITTE BERKER STORE THEFE                                                                               | 10         |
| काररह                    | तु श्रुवि कशवकत्तरण पार्शेशः कार्षे पद्मियस्त्राता ।<br>स्योगनुद्रापाः च प्राप्तिकाः पत्र सुनं च सास्त्रस् |            |
| ३४ १९ पद्म-एव            | योगमुद्दायम् च पद्मवंदाशं एवं सर्वं च साम्बन्धः                                                            | देश्य      |
|                          | प्रधाननार्थयुम्बद्दका योगमुद्रा नयोरवने॥                                                                   |            |
|                          | As saidell                                                                                                 | 3.8        |

(थ) पोडशाभरणानां लक्षणानि प् २३६

१ हारः

मेखलोध्वें कटिस्नं (तथा कटवां ) हारोवचः स्थबालयः। मुक्ताफनानि सर्वाणि शुद्दाकर भवानी च | पाएडयमातद्वसौराष्ट्रे हैमसीर्पारकीशक्षे ॥ वेयवातटे कजिङ्गे च बज्रावरसमुद्रवः । पुम्पो (पुपु) शुका समानानि शुद्धावानि यानि च॥ भावना चाहि मातङ्गवाराहमस्यनक्रमाः । शहुजा वेलुबाख्नैव मुक्तानां ( मध्य योनता १) योनय इमा: ॥ निश्रक्षस्यमन्यूगरवं निर्वाणस्यं सुगन्धिता। सुवेष्यं च मधिां धीषम कएडे भार्यं'''''''' 

२ पदकम्

पूजी १ सरकर्त चार्च तया चैवं सरव्रकम् ॥ कीटपचीऽपरः प्रोक्षे गरुडागार प्रव च । चरवारी मणयः श्रीकाः सर्वे दुःश्वप्रकाशनाः ॥ पञ्चया माजिते चेत्रे पुनस्त्वेष' च पञ्चभिः !। तम्माचे महादिन्य मरकं बुरवन्त्रमम्। माखिषयं पृष<sup>8</sup>तो देशे दाहिसीवीज्ञस्यमम्। वदितार्केक्षमधार्थं प्रभामपद्यसम्राध्यसम्। ररवते ० तु साधिवयं दशियं दिशासाधितम्। पद्मशानिमं स्वच्छं दीपदांशु स्वभावकम्।। अपरं च महादिष्यं मासिश्यं महावहानम्। सुरिनम्भ दुग्धवस्वरद्यं दाहिमीत्रसुमारभम्।। सन्माविषयं शु कीवस्याँ शास्त्रतं शासिय्मने । दक्षियोत्तर प्राचीपु नीसं मै वश्रवर कमार्॥ द्दाक्ष्यात्तर प्राचादु गाळ व वश्चयद् क्षताद् ॥ स्वत्रमञ्जे विदेशसम् । प्राचाक्षरं पूर्व द्दाराधिची नावकरण्डम् ॥ विविज्ञकप्यर्थेचुन प्रजाराशिकृष्यिम् । दुप्दश्चाद्धकरूप् थ खबिदं पिजसम् ॥ स्वतुनं सप्यभूमी स्वाद् द्वपान-दृक्षरण्यः। धोवासं संप्रवचयामि सदा विष्कोरेच वरसमम्॥ चतुरस्त्रं समं इत्वा रसमागविभानितम्। चतुर्वर्षं च मध्यस्य स्मर्थाः विकारितनम् ॥ साहत्वरूची दिवायां च चतुर्वामित्रवारितम् । कोचे बदानि चन्मरि दिशायां मूर्पि पत्रकम् ॥

३ श्रीवःसम्

श्चीवींसहक्षिकाः। **चित्रममस्तगर्ते** प तस्मध्ये च महारानं सर्वश्चयासयुतम्। तस्याधः पञ्चलं दिव्यमप्टपत्रं सदेरम्। . मृणालग्रन्थिवरलीक कन्दं कविविभृपितम्॥ बतंना कथिता था तु कथ्यते तेऽश्रुना पुनः। सध्ये चोपाध्रयं चिपेत्॥ चेपगर्चकमध्यस्थं स्रोतकान्ति तस्योपरि सुधाधीतं सदासितम् !। वर्णानुक्रमपरिधी धृत्याधं सरुद्दान्तगम् ॥ वत्रवस्त्री सुध्यसम्बन्धयम् । सदुपरि कोशस्थानेषु वैदूर्यचतुरकं विभनशानम्॥ चक्रकोरोपु सर्वेषु निचिपेत परिधी क्रमात्। वींद्र मातद्वसीराष्ट्रिमसापरिकोशबा. देववातरं कक्षित्ररच बज्रस्याष्टी तथा दरा. । विश्रश्चद्रस्तजातिषु 🍴 १८-२० वर्गानुकसर्कं वच्ये ( इतः परं भ्रष्टो प्रन्थ, )

**४** कीस्तुभः

तद्धस्तान्म्यार्ल च कपटककिभूषितम्॥ मध्यम्मी समस्तायाँ पत्रपङ्खिवराजितम्। दिक्रधानेषु स्थितं बाह्ये पद्मारागचतुष्टयम् ॥ सहारागेन्द्रभीकाश्च चत्वारस्य चतुर्दिसम् । बाष्टी च कीवापत्र पु पुष्पशासस्तक्षोदिता ।। व शिरीपराखापत्रविसात्रितम्। मध्य (यस) र्हारवैषेद मुकाभिमंशिभिरतथा ॥ समस्त विश्वित्रपत्रसञ्जनमृत्वें इयोव सुरूहप्रश् द्वहरनुभागविस्तीयों द्विभागरयोध्यंतो भवेत॥ भवेत् ॥ श्यान्तं गर्वसम्पद्ध द्वीरकै: खचितं तथा। तस्य साविश्यसुदिताकंसगप्रभम् ॥ **भ**न्तरे हपाध्रयं च संचित्व न्युप्तं वासभिवस्तिस्। इद्दर्व च सृतुरव च स्वातकनस्रोपसम्॥ इंदर्श च सहाजिद्वयर्गार्गतसम्हत्वम् । इत्त्रघोषरि स्याप्यः सीम्बहान्तिरचन्त्रामणि ॥ सह। बिद्रसर्गार्वातसम् द्रवम् । द्वसंभः कीर्पारवार्षं सुरासुकारिकः हुसँभः कार अप्यान । अप्यान । सीववकानितं विका विष्णुं नावि देस्सापते ॥ १६-४० पत्राभवश्यम् प्रथमं शिशुपत्रं च सक्स च स्थिताम्।

म् प्रवास विश्वपुरत्त च स्वत्य च दिवीयत्त् । स्वतियकं ग्र. त्यतीयं च ब्ह्रंगतः स्पृशंकत्त्व स्वान्यस्तवंतीवर्तः प्रवयत्रविति स्पृत्रम् । ३ हार:

मेखजोध्यें कटिस्मं (तथा कटमां ) हारोवचः स्वबाद्धयः । मुक्ताफजानि सर्वाधि शुद्धाकर भवानी च। पाएडयमातङ्गसीराष्ट्रे हैमसीपार्कीशक्षे ॥ वैषवातटे कलिङ्गे च बज्रावरसमुद्रवः। प्रयो (प्यु) सुका समानानि शुद्धरद्वानि यानि च।। भवा चाहि मातङ्गवाराहमग्स्यनक्षत्राः । शहुजा वेश्वजाख्नी व मुकानां ( मध्य योनता १) योनय इसा: ॥ निश्रवस्वसन्यूनस्वं निर्वाणस्यं युगन्धिता । सुवेष्यं च नविशे बीचम कवडे घार्यः'''''''' प्रपद्भिनानि यदा तानि स्वजेदेता**नि** .......

२ पदकम्

प्रशािष (स्तािन) सीम्बर्क्साबि हार उत्तमा। पदक संबच्चामि सर्वरेश्नेरलंकुतम्। पुति सरक्तं खाद्यं तथा चीर्वं सपत्रकम्। कीटवजीऽपरः प्रोत्तो सक्हागार एव च। चावारो सवाबः मोत्ताः सर्वे दुःसम्बाशनाः॥ पञ्चना भाकिते चेत्रे पुनस्तेव च पञ्चितः !। प्रशासः । प्रशा सपरं च महादिग्यं माणिश्यं ब्रह्मवल्लमम्। प्रस्तित्थं दुग्धवस्त्रध्वं दाहिमीकुसुमयभम्।। सन्माधिवयं शु कीवथ्याँ शार्वतं शक्तिपूजने। दिवियोत्तर प्राचीपु नीतं वे बज्जवद क्रमाद् ॥ विचित्रकार्यो च वज्ञ शकस्य यहासम्। तम्मच्ये विद्रिशतार्थो च वज्ञ शकस्य यहासम्। पपाकारं पूर्व दथःयरिथी नासस्परुस्य विचित्रकपटकेंयुक पत्रशासाविम्पितस् दण्डम्यहुक्कस्य च खचितं पित्रस्यके॥ खरुनं मध्यभूमी स्थाद हृद्यानन्द्रकारकम् । धोवासं संत्रवच्यामि सदा विष्णोरच वहत्तमम् ॥ चतुरस्त्रं समं कृत्वा रसमागविभातितम्।

३ श्रीवासम्

चतुःपर्दं च मध्यस्यं रमयां विविधीतत्रम्॥ बाह्यपृक्की दिशामां च चतुर्भागैरचतुर्दिशम्। कोरी पदानि घातारे दिशायाँ मूर्णि पत्रकम्॥

चियेत्यमस्तार्गेषु सुवीधीताइकविकः ।
तम्मत्ये च सहारणं सर्वज्ञधाससुत्रम् ॥
तस्याभः पङ्गं दिव्यमस्यत्रं स्वित्रम् ॥
तस्याभः पङ्गं दिव्यमस्यत्रं सक्षेत्रम् ।
न्यूणाकान्यवर्ग्वोक कन्त्रं किवित्रमृतितम् ॥
तर्वाता किवता सा ह्व कन्यते तेरुत्रना पुनः ।
त्यूणाकान्यस्य सन्ये चोपाव्यं चिपेत् ॥
सोमकान्तिं तस्योपि सुधायीतं सदासितम् ।
वचानुकमपिभी प्ववादं सहस्यतमम् ॥
तदुर्वार वज्ञववादे द्ववनास्त्रमम् ॥
तदुर्वार वज्ञववादे द्ववनास्त्रमम् ॥
चाव्यान्ये वैद्यंवत्रकं विकासास्त्रम् ॥
चाव्यान्यं स्वाद्यसीराष्ट्रदेशसायरिकोशवाः ॥
वेयवान्यं क्वित्रस्य वज्ञवादि तथा कत्रः।
व्यानुकमकं वथवं व्यवद्यान्यत्रमातिषु ॥ १०००

**५ कौ**लुभः

षषान्यस्तवं वोमद्रं पञ्चपन्नमिति . स्ट्तम्।

(व) पोडशाभरणानां लक्षणानि प्०२६६

1 EIT:

मेखलोध्यें कटिस्मं (तथा कटवां ) हारोबचः स्वजालमः। मुताफतानि सर्वाणि गुदाकर मनानी च । पाण्डयमातङ्गसीराष्ट्रे हैमसीपारकीशक्षे ॥ वेणवातटे कलिङ्गे च बज्राहरसमुद्रवः। प्रयो (प्यु) शुका समावानि शुद्धस्मानि यानि च॥ अथवा चाहि भावञ्जवासहमस्यनक्रजाः। शहुजा वेलुबाड्यें व मुकानां ( मध्य योनता १) योनय इमा: ॥ निश्चकत्वमन्यूनरवं निर्वाणस्यं सुगन्धिता। सुवेष्यं च मधि बीदम करते भावे"""""। व्यक्तिज्ञानि चद्दा चानि स्वजेदेवानि .......... प्रराणि (स्त्रानि) सौम्यरूपाणि .......हार वसम॥ पदक्षे संवच्छामि सर्वरासक्तिम्।

२ पदकम्

भूकी १ मरकर्त चार्य तथा रौर्व सपत्रकम्।। कीटरकोऽपरः प्रोको गरुष्टागार एव च। चरवारी मनाव: श्रीका: सर्वे दु:स्वत्रवाशना: [] पञ्चश भाकिते चेत्रे पुनस्तेव च पञ्चिमः ॥ प्रशास्त्र महाविष्यं मर्का शुस्वक् सम् ॥ साधिवयं पृषं तो देशे दाविसीयीत्रसमम् ॥ साधिवयं पृषं तो देशे दाविसीयीत्रसमम् ॥ इदिलाकंत्रसम् । इदिलाकंत्रसम् । इदिलाकंत्रसम् । इदिलाकंत्रसम् । इदिलाकंत्रसम् । क्रपरं च महादिग्यं मःणिश्यं व्रक्षवद्यसम्। भुरिनार्थ दुत्धवास्त्रच्छं दादिमीनुसुममम्।। तन्म शिवये 🗓 कीवश्या शास्त्रतं शिलपूत्रते । वृद्धियोत्तर प्राचीपु नीलं वै बज्जवत् क्रमात्।। द्विचीत्रातः शांचीयु नीतः व चत्रवत् कतात् ॥ तन्मत्त्वे विदिश्यामी च बज्रं शकस्य वक्षसम्। पद्माकारं पूर्वं दशस्पिची नावस्परुम् ॥ विचित्रकपटकुँकां चत्रसात्वाविसूधिवस् ॥ दयदम्धद्वकस्य च खचितं चित्रसकः॥ क्रमुनं अत्यभूमो स्याद् हृदयानन्दकारुकम्। भीमसं संप्रवचनानि सदा विष्णोरच वस्त्रमम्॥ चतुरस्त्रं समं कृत्वा रसभाशविभातितम्। चनुष्यदं च मध्यस्यं समयो विश्वदेशसम् ॥ बाह्यदृष्टी दिद्यायां च चनुमानियनसुर्दितम् । कोरो पदानि चरमारि दिसायां मूर्णिन पश्रकम् ॥

श्रीवासम्

चिषेश्यमस्तार्वेषु ग्राचीशीराइक्ष्यिका ।
तम्मच्ये च महासण सर्वक्रप्यसपुत्रक् ॥
तस्या पर्म्म दिव्यमप्रयक् सदेसम् ।
यूगुल्वानिश्वकृष्यके कन्द् किविध्यित्रम् ॥
सर्वना किथता सा तु कृष्यते तेतुन्य पुन् ।
प्रेपासकमध्यस्य भाग्ये चोपायय चिपेत् ॥
सोमकाचि सर्वाचेति सुचाचीत सन्दासितम् १ ।
स्वाध्यक्रमपरियो प्रवास सहसन्त्रमम् ॥
सन्दार्थि चत्रकपत्री पुण्यास सहसन्त्रमम् ॥
सन्दार्थि चत्रकपत्री पुण्यास सहसन्त्रमम् ॥
सन्दार्थितम् चत्रकपत्री पुण्यासम्बद्धसम् ।
स्वाध्यक्षमपत्रेषु चत्रवपत्रीः प्रवासात्रम् ॥
सम्बद्धात्रम् चत्रस्य प्रस्ति समातः ।
पीष् मावद्यसीराख्यसनापरिकोणका ॥
वेषदात्रम वश्चित्रस्य चत्रस्य प्रस्ति समातः ।
स्वाध्यक्षमक्ष व्यवस्यार्थः तथा करा ।
स्वाध्यक्षमक्ष व्यवस्यार्थः तथा करा ।

कीलाभ

| •             | चीरायांवसमुखद्यं               | 213                 | शरूपं          | तथोत्तमम् ॥                                           |       |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|
|               | चीरायां वसमुखर्च<br>हेममयानि   | सर्वाचि             | चितानि         | .मखिरप्रतः ।                                          |       |
|               | हृदि कर्यं स्थ                 | ग मुचि              | सदा घा         | र्वाचि *****।                                         | 82-40 |
| शेखरादिवयं    | मुक्टं सं                      | प्रवच्यामि          | वया            | उमध्यकनिष्टकम् ।                                      |       |
| मुक्ट         | शेखरं प्रथमं                   |                     |                |                                                       |       |
| 4.            |                                |                     |                | सुकुटमयहम्म ।                                         | 40-41 |
| ६ शेखरम्      | शेखरं                          |                     |                | पेतम् ॥                                               |       |
|               | सम्माये च                      |                     |                |                                                       |       |
|               | सरकं वाम                       |                     |                |                                                       |       |
|               | दक्षियो पद                     | रही च               | प्रस्पाख्य     | वयः कतमः।                                             |       |
|               | विभि: गर                       | शलसर्थ              | मुखवेरी        | प्रपत्नितम् ॥                                         |       |
|               | सदाशियो                        | सध्यपट              | भेगीयत्तस      | मचित्रतः।                                             |       |
|               | वधरागैक्ष                      |                     | मधिकिरिन्द्रनं | ोखादिभिस्तथा 🛭                                        |       |
|               | परिवाहीरक क्यौ:                | समस                 | ता स्वरि       | व्या मही।                                             |       |
|               | प्रयक्षी क्षि                  | सती च               | कविंका         | कखिकैषुँतम्॥                                          | 49-44 |
| ७ किरोटमुकुटः |                                | मुक्टं              | चथा            | सुरगवार्थितम् ।                                       |       |
|               | पष्टं शशि                      |                     |                | प्रचारसंयुत्तम् ॥                                     |       |
|               |                                |                     |                | तसूच्य तः।                                            |       |
|               | शहरू वं                        | त्परं तड            | पर्येकं ब      | श्चाकम् ॥                                             |       |
|               | श्रहाणि दीव                    | कार्याचि            | मिथि।          | भ्र <sup>°</sup> पितानि च।                            |       |
|               | <b>द्वी</b> रदेशा              | समायोज्य            | पन्न           | हीसमस्वितम् ॥                                         |       |
|               | सम अध्ये                       | सशिव्यं             | सोमकान्दि      | तमिय सभी।                                             |       |
|               | प्रसं विवासिक                  | धारपत्रयं           | सक्टं च        | व्हिरीहरूम ॥                                          | 40-11 |
| द मानबसार     | व प्रयेऽयाम बसार्              | - 10                | मदुर्द         | देवतुर्कभम् ।                                         |       |
|               | धार्थं ग्दाकृतिपद <sup>®</sup> |                     | सुन            | योडशकावृतम् ॥<br>वंश्वविशासितम् ।<br> वंसविषमस्यगैः ॥ |       |
|               | पद्मायहरूमर्थ                  | दिम                 | र्ष स          | र्वश्यविसामितमः।                                      |       |
|               | ग्यचितं ही                     | (के: सर्व           | विद            | (वंसविद्यस्वर्गै: ॥                                   |       |
|               | श्रद्धियाँ ई                   | ।रकीः व             | ਰਬੰ ਦੀਣ        | रवंसकिमध्यमेः ॥                                       |       |
|               | मुक्ताप्रसमयी                  | <b>धे</b> श्चिरपद्व | रेराष्ट्रसा    | संसा 1                                                |       |
|               |                                |                     |                |                                                       |       |
|               | मुन्। प्रसमनी                  | •                   | विधिश्यदकीरयु  | ता सदा।                                               |       |
|               | मृते वदा                       | नहापुषया            | उपर            | ता सदा।<br>वुँपरिवधिकाः॥<br>सदासियः॥<br>धुर्ने सपा।   |       |
|               | पटचर निवर्                     | श्रिष               | (थयहेब         | सद्धारायः ॥                                           |       |
|               | स्मानपु च<br>वार्यमध्          | कार्यपु             | कक्त छ         | शुन समा।<br>सम्बोधिसम्बद्धाः                          |       |
|               |                                |                     |                | क्षक्षावस्थात्रमा ॥<br>धर्मसर्गः                      |       |
|               | स्वयुक्तस्य स                  | दःनास क             | चन सा          | यत सर्धाः                                             |       |

महातेत्र: सूर्यकान्ति मौजिमध्ये च पुष्पकम ।। , परी चयेमानि स्तानि यानि शुद्धानि वानि छ । वादाणि स्त्रधारेण मुक्टार्थ सुसस्य । च ॥ । मुकुटं दिव्यक्षं च शिस्तुपरि - भायते । सुरभूमिपतीर्वा च हान्येवां मुक्टं नहाँ दिशा त्या-१६ मुक्ताफबमय ा । श्रामम् भ कर्यसम्बद्धं दिवेय ~ঃ কবত, च. सूर्यतेत समयमम् ॥ पदाराग तन्मध्ये , to बाहुबस :- ततो - बाहुबल यहपे : सर्व- सीमान्य दायहम् । सरकतः परिधौ सर्गतःनकम् ॥ मध्येदेशे रीरके. खबित : सर्व शिशुपत्रविशानितम्। यु कोर्चड्गे , माणिक्यमशिकादिकम् ॥ चिवेशसमस्तगर्तेष ? वद्मरागमध स्थितम् । **उपाधयस्य** ुकोमल खिल्लं नाल हीरके खिलतं तथा।। . ७१ ७३ मुक्टं - चैतच्लुहारार्थं निकं हुन्सदा। मुकाफलमधी धल्ली चमीकर सस्यान्तरे ॥ गर्तेषु सर्वेषु दीरक चेपयेशसदाः। मध्ये दिश्यकान्ति सुतेत्रसम्या पद्मरागे तस्य वङ्ग्य बाह्योर्गवसन १२ नवब्रहरूकुणम् योज्यं मयशुभम् ॥ पद्मरागं च महानील च मीक्तिकम । विद्रमं पुष्प गोसेद बशुग तथा ॥ प्तेत्रवरच महादिन्या प्रहारचैव वधा यदृहस्ते कष्ट्रयां दिव्यं शुद्धसी. समवृतम्। मेहे महापीडा म भवन्ति कहायन ॥ निनने जुदं दिन्तं "" प्रश्थितम् । तस्य सध्ये माथिवयं वामद्वियो ॥ महास्व" हीरक शैव तीस्याभाराविवर्जितम् । t शशंभाव तं च पुरविश्वेद्धनिर्मितम् १ ।। इस्तकंडं पद्मरागं संस्थ तस्मध्ये शदशङ्खसमेव वामदेशे तु मध्यद्रम् इस देवलम् ि च र तथाम करालहार उत्तम, ॥ प्रवद्यानि हस्तकारजस्यित १६रामचन्द्रसहस् रामचन्द्रं च सहादिव्यां साणिवयं च्यूरीसिक्सस् विषेत् गर्मे सहीयां हीरवैस्तया | - क्यांश्व पूर्वेत सर्व ! पत्रपत्रेष्वय क जिल **कविकाभिश्य धामी** इकर कर शह महादियां सर्गपापमणारानम् !! **इ**द

चीरायांवसमुत्यसं मुद्रारूपं स्थासमम् ॥ द्वेसमयानि सर्वायि चितानि मण्पिसतः। द्विदं करवे तथा मृप्ति सद्दा धार्याथि \*\*\*\*\*\* ॥ ४८-१० सुक्टं संप्रवस्थानि ज्येष्टमस्यकनिष्टकम् । त्रोक्षर प्रथमं नाम किरीद्यं च दितीयकम् ॥ तृतीर्थं (च) ज्ञामलसारं मृत्ते सुक्टमण्डलम् । १०-११ शेखरादिश्रयं सुकुरं शेखरं शिखराकारमङ्गत्रयविभूषितम् ॥ ६ शेखरम तन्मध्ये च सहारलं बज्जं में स्ट्रस्पकम्। माक वामदेशे च साचाहै विष्णुदैवतम् ॥ दिचें पधरानं च पुरवाख्यवपुः कृतम्। त्रिभि: श्रद्धी रलमयं मृखदेशे प्रपृतितम्।। सदाशिवो मध्यपट्टे श्रेणीयुक्त मण्डितः। पदारागैश्र मश्चिमिरिन्द्रनीकादिभिस्तथा।। पुरिताद्दीरकक्यी: समस्ता खत्रिता मही। पन्नवरुकी त्रिमद्री च कर्णिका कक्तिकैपुँतम्॥ १२१६ किरीटमुक्टः घरोवचयामि सुक्टं तथा सुराखाविकम्।
 पटं शिक्षमार्भ च श्रह्मप्रकलंतुतम्।।
 श्रह्मायपुपरि चलारि शीवा चैव तद्वाराः।
 श्रह्मय प्रतिकृताः।
 श्रह्मय प्रतिकृतः। महारिय दीव कार्यांकि मिस्मिम् विवानि च। हीरदेख समायोज्य पत्रवल्लीसमन्वितम्।। तत्र मध्ये महादिष्यं सीमकान्तिमणि तथा। ध्तं शिरसि सम्पूर्वं मुकुटं च किरीटक्म ॥ 20-51 तार्थय मुक्ट च क्रांटरम् ॥
वरिदेशाम्बासारं च मुक्ट च क्रांटरम् ॥
वरिदेशाम्बासारं च मुक्ट वेद्युलिम् ॥
वरिदेशाम्बाद्यक्रम् वरिदेशं सर्वरतिवराजितमः ॥
विवर्त द्वीरकेः सर्व वेद्युल्मिकाय्योः ॥
विवर्त द्वीरकेः सर्व वेद्युल्मिकाय्योः ॥ = भामससार मुकाफकमयी शेखिरयडकेरावृता सदा । बज्ञवे दूरर्योगोमेदपुष्परागे-द्रनीलकाः ॥ मुक्तांपत्रमयी थेणिश्यडकैतवृता सदा। पुने प्रसमकापुरावा श्वपस्य परिकाशिताः ॥ पञ्चर निर्मदं श्वपमेष सदाशिवः ॥ स्मानेषु च कोत्येषु कर्कतं स्रशुमं तथा । गर्भन्तदे समसो च पत्रवस्त्रीविसानिता ॥ विदुस्तव महानील कोण्यां सचितं सदा।

महातेतः स्पैकान्तिं मीविमध्ये च युष्पकम् ॥ परीष्येतानि स्तानि यानि शुद्धानि तानि च । आद्याशि सूत्रभारेण सुकृदार्थ इसुस्य इस्ता । /1) मुक्टं दिव्यरूपं च शिस्युपरि हा शार्यते । शन्येवी मुक्टं नार्व हिशा हरशन्य सुरभूभिपतीर्भ च ··· कच्ठाः · कच्ठामस्यार्कः, िशेषं · मुक्तफलमय राष्ट्राभम् ॥ र सम्मध्ये पवारागं , च. ा सुरातिज.समग्रभम् ॥.. , १० बाहुबल ::-सती बाहुबल यच्ये ; सर्व सीमान्य दायकमें मरकतः परिधौ सर्गरलकम् ॥ ; सम्बेदेश शीरकै: खचितं , सर्वे शिशुपश्चविशानितम् । कोमलं लक्षितं नाल होस्कै: खबितं मुक्टं - शैतच्यूहारार्थं त्रिकं मसदा । मकाफलमयी बरकी चामीकर तस्यान्तरे ॥ गर्तेषु सर्गेषु दीरक तस्य मध्ये दिन्यकान्ति युतेशसम्।। कङ्कण बाह्येत्रं वरत १२ नवप्रहरूक्रणम योज्यो पद्मरागे च महानील घ विद्मं प्रथा गोमेद बशुमं वया ॥ मर**क्त**ै सहादिस्या प्रहारचीव थया प्रसार ॥ पुतेश्वश्च दिव्ये शद्धाः समावृतम् । बद्दस्ते कङ्गरा मेहे महावीडा न अवस्ति कद्दान ॥ तस्य जुद्धं दिन्यं "" प्रनिथतम् ।" महारखं सस्य मध्ये माणिक्यं वामद्वियो ॥ हीरकं शैव तीष्याचाराधिवर्जितम् । शर्यामाव तं च पुरविश्वेकनिर्मितस् ।।। परिभी हस्तर्कडं पद्मराग मरकं बामदिवये। सन्मध्ये धामदेशे मकारच त मुद्रशङ्ख्यमेव च ॥ हारकह्यानिवद् मायद्ग्डमकेवसम् ि स । तिमाम मताबाहार उत्तम. ॥ प्रवच्यामि इस्तकावजस्थितं सद्।। १ ३ रामचन्त्र सहस् राम चन्हें च महादिव्यं माणिक्यं - स्यांसिक्रमम् ॥ तन्मध्ये क्षप्रपत्रं थिपेत् गर्भे सङीर्थं हीस्कैस्तथा । - क्यारिच पूरवेत् सर्वी पत्रपत्रेष्वयं विश्वि: ।। कविकाभिश्च चामीककरं करं तथा । कबितं स्तर्भ महादिष्यं सर्गपापमणारानम् ॥ ₹₹

(i) ब्राह्म जिल्ला सातके सच्यतः कृषाहुत्रयोः द्वीरकं तथा। शुणालदणदसदर्श कार्य चैनाहुलीयकम्।। (n) युगबाह - सार्फ पद्मारागें च हीरक च दिवियोत्तरे। तिकम् हरिश्रहात्मक नाम युगल व ततुरवते। (iii) टीकाचि- सोमकान्तिगंदा मध्ये मरकं दक्षिणे स्थतम्। प्रस्पम् माणिस्यमुक्तरे देशे बक श्रिपुरुष "का सत्।। (1v) भ्रष्टु ध्रम् मरकं पुष्पशागरच माणिक्यं मीलिक सथा। हीरकं च यदा मध्ये आङ्गुषं तरमदाशिव.'। (v) अवीङ्गुलिकम् कनिष्ठा सुक्षाफलं चक्रमध हित प्रता । शृणाबदण्डलदर्ग तद्भांत्र लिकं थान्योन्यत, स्थिते वज् वद्धारा शाष्ट्रमुली तथा। (ए।) यज्ञभारा सा विशेषा वज्रभाग इन्द्रकान्तशुतिवसा । (VII) बाह शिका ग्रहस्वान्ते मणी सर्वे निर्दोषा हेमलंबुता: 1 तस्य तुष्यन्ति देवा से येन चाहुक्तिका छता। १४. चहु विकाः १४, छपडळम् सर्थश्लमय दिच्य पूरित हैरकै: क्याः । इस्तान्त्र स्वादित प्राज्ञेबीसुदेवे बहाहतम् ॥ १६. पादमुद्रिका पादाह् छीपु सर्वातु मुद्रिका रत्नवर्तिता। कुर्वादम्बया सृहस्तावादी हेदबेस्त्रपः॥ व दि० १. रत्नामां पाद्योरप्रयोजवस्त्रम् पादेन स्पन्नचेद्रश्रं यो नरी देविभिर्मितम् । स पतेन्तरके बीरे राजवण्यस्तमा सपेत !! १०९० हि० २. आभरणायोज्या

वनेचरा जलकरा क्रमिकीटपतहकाः। <u>कर्यादाभरणं</u> नेषु यदिग्छेदजीवितं

## सर्वाधिकार सुरक्षित

## प्रनथ-माप्ति-स्थान:-

प्रचान केन्द्र ः १--शुक्ता प्रिटिंग प्रेस, नश्चीराबाद, खधनऊ।

· २—c/o त्री॰ डी॰ यन॰ शुक्त, फेजाबाद रोड, लखनऊ। टि०-- उत्तर-प्रदेश-राज्य की महाबता के बारण इस अनुसन्धान प्रत्य का मृत्य व गया है।